#### THE

### HISTORY OF RAJPUTANA

VOL. I.

Early History of Rajputana

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR, Gaurishankar Hirachand Ojha

Printed at the Vedic Yantralaya,

AJMER.

[All Rights Reserved.]

Second Edition. } 1937 A. D. { Price Rs. 7

### Published by the Author.

Apply for Author's Publications to:-

VYAS & SONS.

Book-Sellers,

AJMER.

# राजपूताने का इतिहास

### जिल्द पहली

# राजपूताने का माचीन इतिहास

प्रन्थकर्ता महामहोषाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओका

> बाबू चांदमल चंडक के प्रवन्ध से वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर में छपा

> > सर्वाधिकार सुरचित

द्वितीय संस्करण } विक्रम संवत् १६६३ { मृत्य ७

इतिहास के परमानुरागी
पुरातत्वानुसंघान के अपूर्व प्रेमी
राजपूत जाति के सच्चे मित्र
राजपूतों के इतिहास के सच्चे पिता

श्रीर

उनकी कीर्ति के रत्नक

महानुभाव

कर्नल जेम्स टॉड

की

पवित्र स्मृति को स्वाहर सम्मित

## प्रथम संस्करण की भूमिका

संसार के साहित्य में इतिहास का आसन बहुत ऊंचा है। ज्ञान-मंडार के अन्यान्य विषयों में से इतिहास एक ऐसा विषय है कि उस के अभाव में मनुष्य-जाित अपनी उस्नित करने में समर्थ नहीं हो सकती। सच तो यह है कि इतिहास से मानव-समाज का बहुत कुछ उपकार होता है। देशों, जातियों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास एक अमोघ साधन है। किसी जाित को सजीव रखने, अपनी उस्नित करने तथा उसपर हत रहकर सदा अअसर होते रहने के लिए संसार में इतिहास से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। अतित गौरव तथा घटनां आ के उदाहरणों से मनुष्य जाित एवं राष्ट्रों में जिस संजीवनी शिक्त का सञ्चार होता है उसे इतिहास के सिवा अन्य उपायों से प्राप्त करके सुरिचत रखना कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार से असंभव है।

इतिहास का महत्व तथा उसकी उपयोगिता वतलाने के लिए किसी विशद विवेचन की आवश्यकता नहीं है। शिद्धित समाज अब इस कात को मलीमांति समभने लग गया है कि इतिहास मृतकाल की अतीत स्मृति तथा भविष्यत् की अहश्य सृष्टि को ज्ञानक्रपी किरणों-हारा सदा प्रकाशित करता रहता है। पृथ्वीतल की किसी जाति का साहित्य-भएडार उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इतिहासक्रपी असूत्य रह्मों को भी उसमें गौरवपूर्ण स्थान न मिला हो। क्योंकि अधापतित पर्व क्षिनिद्रा में पड़ी हुई जाति के उत्थान पर्व जागृति के अन्यान्य साधनों में उसका इतिहास भी एक सर्वोत्छ्य एवं आवश्यक साधन है। यूरोप के खमित अंग्रेज़ राजनीतिक्ष एडमंड वर्क का कथन है कि इतिहास उद्दा-हरणों के साथ-साथ तत्त्वज्ञान का शिक्षण है। जब हमको किसी देश अथवा जाति के प्राचीन इतिहास का परिचय हो, जब हम यह जानते हों

कि अमुक जाति अथवा राष्ट्र का उत्थान इन-इन कारणों से हुआ और कौन-कौन से कारणें से तथा किस प्रकार की परिस्थित के होने से उस-को अपने पतन का दृश्य देखना पड़ा, तभी हम वर्तमान युग की परि-स्थिति को सममने तथा सुधारने में समर्थ हो सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास मनुष्य जाति का एक सच्चा शित्तक है, जो:समाजंको भविष्य का उचितं पथ चतलातीं रहता है। यह निश्चित है कि उन्नति श्रनुभव पर निर्भर रहती है और उन्नति के लिए यह भी निता-न्त आवश्यक है कि हमें उसके तत्त्वों का ज्ञान हो। उन( तत्त्वों )का ज्ञान 😚 उनके पूर्व-परिखामों पर घ्रवलंबित रहता है और उनको जानने का एकमात्र साधन इतिहास ही है। जिस प्रकार सिनेमा में भूतकाल की किसी घटना का संपूर्ण चित्र हमारी श्रांखों के सामने श्रा जाता है, उसी तरहाँ इतिहास किसी तत्कालीन समाज के श्राचार-विचार, धार्मिक साव, रहन-सहिन,राज-नैतिक संस्था, शासन-पद्धति श्रादि सभी श्रीतिंद्यं बातों का एक सुन्दर चित्र हमारी अन्तर्रेष्टि के सामने स्पष्ट रूप से रख देता है। इतिहास ही से इम जान सकते हैं कि श्रमुक जाति श्रथवा देश में श्रामिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विचारं कैसे थे, उस काल की परिस्थिति किस प्रकार की थी, राजा-प्रजा का सम्बन्ध किस तरह का था, उसकी उन्नति में कौन-कौन से कारण सहायक हुए, कीन-कीन से आदर्श जातीय जीवन के पथप्रदर्शक बने, किस प्रकार जातीय जीवन का निर्माण हुन्ना, किस तरह ललित कलाओं तथा विभिन्न विद्याओं की उन्नति हुई और किन किन सामाजिक तथा नैतिक शक्तियों का उस देश के निवासियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे वह कालान्तर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसी प्रकार किन कारणों से पतन का आरम्भ हुआ, धर्म और राष्ट्रीयता के बन्धन शिथिल होकर मनुष्यों के उच श्रादर्श किस प्रकार श्रस्त होने लगे, वे कौनसी सामाजिक शक्तियां थीं जो शनै: शनै: लोगों में भेदभाव का विष फैला रही थीं, श्रौर श्रन्त में फूट के घर कर लेने पर वह जाति किस प्रकार उन्नति-शिखर पर से अवनति के गहरे गड्ढ़े में जा गिरी—यह सब इतिहास द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि देश अथवा जातियां पराधीन किस तरह हो जाती हैं, सामाजिक संगठन क्यों दूर जाते हैं और सुविशाल साम्राज्य तथा महीप्रतापी राजवंश भी किस तरह नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। इतिहास-द्वारा पूर्वजों के ग्रुण-गौरव से परिचित होकर अवनत जाति भी पारस्परिक जुद्र भेदमाव को मिटाकर अपने में संघठन-शिक का संचार करती हुई राष्ट्रीयता के ऐक्य-सूत्र में आवद्ध हो सकती है। किसी ऐतिहासिक का यह कथन बहुत ठीक है कि यदि किसी राष्ट्र को सदैव अधःपतित एवं पराधीन बनाये रखना हो, तो सबसे अञ्झा उपाय यह है कि उसका इतिहास नष्ट कर दिया जाय। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि किसी राष्ट्र के उत्थान में उसका इतिहास सब से बड़ा सहायक एवं सुयोग्य मार्ग-दर्शक होता है।

इन सब बातों को सामने रखकर जब हम अपने प्यारे देश भारतवर्ष का ध्यान करते हैं तो हमें उसके इतिहास को सम्पन्न करने तथा सुरित्तत रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता जान पड़ती है, परन्तु इस समय हमारे देश के वास्तविक इतिहास का बड़ा भारी अभाष दीख पड़ता है।

श्रत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष ही संसार की सभ्यता का श्रादि-स्रोत था। यहीं से संसार के भिन्न-भिन्न विभागों में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, विद्या श्रीर विद्यान का प्रचार हुआ, परन्तु भारतवर्ष का मुसलमानों के इस देश में आने से पूर्व का श्रंखलाबद्ध लिखित इतिहास नहीं मिलता। भारत-वर्ष एक श्रत्यन्त प्राचीन श्रीर महाविशाल देश है, जहां कभी किसी एक ही राजा का राज्य नहीं रहा, परन्तु समय समय पर श्रनेक राजवंशों तथा राज्यों का उदय श्रीर श्रस्त होता रहा है। जगन्नियन्ता जगदीश्वर ने पृथ्वी-तल पर इस भारतभूमि को ऐसा रचा कि श्रत्यन्त प्राचीन काल से भिन्न-भिन्न देशों के विजेताओं ने इसे सदा श्रपने हस्तगत करने में ही श्रपने वल श्रीर पौरुष की पराकाष्टा समभी। यही कारण है कि हम श्रपने देश को पृथ्वी के विजयी श्रुत्वीरों का कीडाक्षेत्र पाते हैं। जिस देश पर शताब्दियों से विदेशियों के श्राक्रमण होते चले श्राये हों श्रीर जहां दाहरी लोगों के तथा

पतदेशीय राजाओं के पारस्परिक युद्धों ने प्रचंड रूप धारण किया हो, वहां के इतिहास का ज्यों-का-त्यों बना रहना श्रसंभव है। युद्धों की भरमार रहने के कारल अनेक प्राचीन नगर नष्ट होते और उनपर नये वस्ते गये, जिससे अधिक प्राचीन नगर तो भूमि की वर्तमान सतह से कई गज़ नीचे ु दबे पड़े हैं, जिनका कहीं कहीं खुदाई होने से पता लग रहा है। तक्तशिला, हरपा, नालंद और मोहंजो दड़ों आदि की खुदाई से भारतवर्ष की प्राचीन उन्नत सभ्यता का पता लगता है। मोहंजो दड़ो के नीचे तो एक ऐसा ं प्राचीन नगर निकल आया है, जो कम से कम आज से ४००० वर्ष पूर्व का है और जिससे यूरोप, अमेरिका आदि की आधुनिक नगरनिर्माण कला का उस समय भारत में होना सिद्ध होता है। उस नगर के मकानों में स्नाना-गार, पानी वहने के लिए नालियां, खतों का पानी गिरने के लिए मिट्टी के नेल, मकानों के बाहर कूड़ा-कर्कर डालने की कूंडियां तथा प्रत्येक गली में ढकी हुई मैला पानी बहने की नालियां, किनमें हरएक घर की नालियां आ मिलती हैं, वनी हुई हैं। वहां से जो शनेक पदार्थ निकले हैं, उनसे उस समय की कारीगरी, सभ्यता आदि का भी बहुत कुछ पता लगता है। उस के नीचे एक और नगर भी द्वा हुआ प्रतीत होता है, जो उससे भी प्राचीन होना चाहिये। जब उसकी खुदाई होगी तब भारत की इससे भी प्राचीन सम्यता का पता चलेगा। प्राचीन नगरों के खंडहरों से तथा अन्यत्र मिल-नेवाले प्राचीन स्तंमों, मूर्तियों, चित्रों ऋदि से आज भी हम प्राचीन भार-तीयों की सभ्यता, शिरप, ललित कलाओं आदि का कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कार्य अवतक बहुत थोड़ा हुआ है, परन्तु ज्यों-ज्यों

<sup>(</sup>१) यह दहा सिंघ में जरकाना नगर से बीस मील दूर नॉर्थ-वैस्टर्न रेहवे के डोकरी नामक स्टेशन से सात मील पर है श्रीर उसकी ऊंचाई तीस से चालीस पुट, जम्बाई एक मील से श्राधिक श्रीर चौड़ाई भी बहुत है।

<sup>(</sup>२) भारतवर्ष के इस श्रत्यन्त प्राचीन नगर का पता लगाने का श्रेय पुरातरव विभाग के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीयुत राखाखदास वैनर्जी एस्. ए. को है, जिसके प्रयत्न से ईं० स० १६२३ में इस नगर का पता चला श्रीर इसकी खुदाई शुरू हुई।

श्रधिक होता जायगा, त्यों त्यों प्राचीन भारत के गौरव का श्रनुमान करने के प्रत्यक्त प्रमाण विशेष रूप से उपस्थित होते जायेंगे।

जब से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है, श्रथवा उसके भी बद्धत पहले से, हम इस देश में लड़ाई-अगड़ों का अखंड राज्य स्थापित पाते हैं। श्रायों के इस देश में श्राकर बसने से ही इस लीला का श्रारंभ होता है। श्रादिम निवासियों को मार काटकर पीछे हटाने श्रीर श्रच्छे श्रच्छे स्थानों को अपने अधिकार में लाने ही से इस देश के आर्य-इतिहास का श्रारंभ होता है। कुछ काल के श्रनंतर हम इन्हें श्रपनी सभ्यता फैलाने के उद्योग में यत्नशील पाते हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक आर्य जाति भारत-वर्ष में श्रापने संगठन में तत्पर रही। राज्यों की स्थापना हो ख़कने पर ईवी और मत्सर ने अपना प्रभुत्व दिखाया और परस्पर के भगड़ों से देश में रक्त की नदियां बहुने लगीं। उसके अनंतर विदेशियों के आक्रमणों का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम ईरान के सम्राट् दारा ने श्रीर उसके बाद सिक-दर एवं उत्तर के चूनानियों ऋादि ने इस देश पर ऋपना प्रभुत्व जमाना चाहा। बौद्धों श्रीर ब्राह्मणों के धार्मिक संघर्ष ने भी भारतवर्ष को हानि अवश्य पहुंचाई। फिर मुसलमानों की इस देश पर कृपा हुई श्रौर अन्त में यह यूरोपीय जातियों का लीलाचेत्र बना। मुसलमानों के समय में तो प्राचीन नगर, मन्दिर, मठ श्रादि धर्मस्थान, राजमहल और प्राचीन पुस्त-कालय नए कर दिये गये, जिससे भारतीय इतिहास के अधिकांश साधन विलुत हो गये। इन सब घटनाओं से स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में इस देश का श्रंखलाबद्ध इतिहास बना रहना और मिलना कठिन ही नहीं घरन श्रसम्भव है।

सुप्रसिद्ध मुसलमान विद्वान् श्रवुरिहां श्रल्येक्षनी ने, जो ग्यारह्वीं श्रताब्दी में कई वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर संस्कृत पढ़ा श्रीर जिसने यहां के भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थों का अध्ययन किया था, श्रपनी पुस्तक 'तह- क्षीके हिन्द' में लिखा है—"दुर्भाग्य है कि हिन्दू लोग घटनाओं के ऐति- हासिक कम की श्रीर ध्यान नहीं देते। वर्षानुकम से श्रपने राजाश्रों की

वंशावित्यां रखते में भी वे वड़े श्रसावधान हैं और जब उनसे इस विषय में पुछा जाता है तो ठीक उत्तर न देकर वे इधर उधर की वातें वनाने लगते हैं", परन्तु इस कथन के साथ ही वह यह भी लिखता है-"नगरकोट के क़िले में वहां के राजाओं की रेशम के पट पर लिखी हुई वंशावली होने का मुसे पता लगा, परन्तु कई कारखों से में उसे न देख सका ।" इसलिए अलुबेक्ती के उपर्युक्त कथन का यही अभिपाय हो सकता है कि साधारख लोगों में उस समय इतिहास का विशेष ज्ञान न हो, परन्तु राजाओं तथा राज्याधिकारियों के यहां पेतिहासिक घटनाश्रों का विवरण श्रवश्य रहता था। अल्बेरूनी के उपर्युक्त कथन से यदि कोई यह आश्रय समसते हों कि हिन्दू जाति में इतिहास लिखते की रुचि न थी श्रथवा हिन्दुश्रों के लिखे हुए कोई इतिहास प्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, तो यह बात हम एकदम नहीं मान सकते । हां, किसी अर्थ में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार व्याक-रण, वैद्यक, ज्योतिष, काव्य, कोष श्रादि श्रनेक विषयों के प्रनथ मिलते हैं, उसी तरह लिखा हुआ केवल ईतिहास विषय पर कोई प्राचीन प्रन्थ नहीं मिलता। मुसलमानों आदि के हाथ से नष्ट होने पर भी जो कुछ सामग्री वच रही और जो अब तक उपलब्ध हो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर है कि उसकी सहायता से एक सर्वागपूर्ण इतिहास लिखा जा सकता है, परन्तु ऐसा इतिहास लिखने के लिए अनेक विद्वानों के वर्षों तक अम करने की आवश्यकता है। यह सामग्री चार भागों में विभक्त की जा स-कती है-

- (१) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें।
- (२) विदेशियों के यात्रा विवरण और इस देश के वर्णन-सम्बन्धी प्रन्थ।
- (३) प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र।
- (४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा या शिल्प।

<sup>(</sup>१) एडवर्ड साच् ; अल्बेरूनीज़ हंडिया; जि॰ २, पृ॰ १०-११।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि॰ २, पृ॰ ११।

(१) यद्यपि भारतवर्ष जैसे विस्तीर्ण देश का, जिसमें समय समय पर अनेक स्वतन्त्र राज्यों का उदय और अस्त हीता रहा, श्रंखलावद इतिहास नहीं मिलता, पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्राचीन काल में भार-तवासी इतिहास के प्रेमी थे और समय समय पर। पेतिहासिक प्रन्थ तिखते रहते थे। वैदिक साहित्य से आर्थ जाति की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक श्रंग पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है श्रीर प्राचीन श्रायों के रहन-सहन, उनकी कलाएं, उनके सामाजिक जीवन, धार्मिक माव श्रादि श्रनेक विषयों का विशद वर्णन उसमें मिलता है। वेदों में वर्णित सभ्यता का विस्तृत इतिहास लिखने का यदि यत्न किया जाय तो इसपर निस्संदेह कई बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। यह बात निर्विवाद है कि हमारे पहां भिन्न भिन्न समयों पर अनेक राज्यों का इतिहास संज्ञेप से श्रथवा काव्यों में लिखा गया था श्रौर भिन्न भिन्न समय के राजाओं की वंशावितयां तथा ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। रामायण में रघु-वंश का और महाभारत में कुरुवंश का विस्तृत इतिहास है। इनके सिवा हिन्दु जाति के इन दोनों आदशे अन्थों में तात्कालिक लोगों के धार्मिक. राजनैतिक और दार्शनिक विचार, रीति-रिवाज, युद्ध और संधि के नियम, श्रादर्श पुरुषों के जीवनचरित्र, राजदरबारों के वर्णन, युद्ध की व्यवहरचनाएं तथा गीता के समान संसार-प्रसिद्ध उपदेश श्रादि मनुष्य जाति-संबन्धी प्राय: सभी विषयां का समावेश है।

ई० स० के पूर्व की चौथी शताब्दी में मीर्यवंशी सम्राट् चन्द्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य (चाण्क्य, विष्णुगुप्त) ने 'अर्थशास्त्र' नामक उस समय की राज्यव्यवस्था का बड़ा प्रन्थ लिखा। उस में मले-बुरे मंत्रियों की परीचा, खुफिया पुलिस-विभाग, उसका उपयोग तथा प्रवन्ध; गुप्तमन्त्रणा, दूतप्रयोग, राजकुमार-रच्चा, राज्य-प्रवन्ध, राजा का कर्चव्य, अन्तः पुर (ज़नाना)का प्रवन्ध, भूमि के विभाग, दुर्गनिर्माण, राजकीय हिसाब का प्रवन्ध, राबन किये हुए धन को निकालना, कोश में रखने योग्य रत्नों की जांच, खानों की व्यवस्था, राज्य के भिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्तों के कार्य, तोलमाप की जांच, सना के

-विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कर्तव्य, लोगों के देश-विदेश में आने के लिए राजकीय सुद्रा सहित परवाना देने का प्रयन्ध, विवाहसम्बन्धी नियम, दायविभाग, व्यापारियों श्रीर शिहिएयों की रक्षा, सिद्ध के भेप में रहकर बदमाशों को पकड़ना, अकस्थात मरे हुए मनुष्यों की लाशों की जाँच, दंड-विधान, कोशसंग्रह, राजसेवकों के कर्तव्य, पाड्गुएय (संधि, विग्रह, श्रासन, यान, संग्रह श्रीर द्वैधीभाव) का उद्देश्य, युद्धविपयक विचार, विविध प्रकार की संधियां, प्रयत्न शत्रु से व्यवहार श्रीर विकित शत्रु का विरित्त, क्षय (योग्य पुरुषों का हास), व्यय (सेना तथा धन का हास) तथा लाम का विचार, छावनियों का वनाना, सैनिक निरीक्षण, छलयुद्ध, किलों को घरना, विजित प्रदेशों में शांति-स्थापन, युद्ध के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तों श्रीर यन्त्रों का वनवाना इत्यादि श्रनेक विपयों का वर्णन है, जिससे यही मानना पड़ता है कि आधुनिक उन्नत श्रीर सभ्य देशों के राज्य प्रवन्ध से हमारे यहां की उस समय की राज्य-व्यवस्था किसी प्रकार कम न थी। इस ग्रन्थ के प्रकाश में श्राने से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विद्वानों को श्रपने मत में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ा है!

वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओं तथा उनकी शाखा प्रशाखाओं की प्राचीन काल से लगाकर महाभारत के युद्ध से पीछे की कई शताब्दियों तक की वंशाविलयों एवं नंद, मौर्य, शुंग, काएव, शांध्र आदि वंशों के राजाओं की पूरी नामाविलयां तथा पिछले चार वंशों के पत्येक राजा के राजत्व-काल के वर्षों की संख्या तक दी है। विक्रम संवद् के प्रारंभ के पीछे भी श्रनेक पेतिहासिक प्रन्थ लिखे गये थे, जैसे वाख्मट-रिचत हर्षचरित में थानेश्वर के वैसवंशी राजाओं का, वाक्पतिराज के बनाये हुए गडड़वहों में कन्नीज के राजा यशोवमी (मोखरी) का, पश्चास (परिमल) प्रशीत नवसाहसांकचरित में मालवे के परमारों का, विल्ह्य के विक्रमांकदेवचरित में कल्याय के चालुक्यों का, जयानक विर-चित पृथ्वीराजविजय में सांभर और श्रजमेर के चौहानों का, सोमेखर-कृत कीर्तिकौर्मुदी, हेमचन्द्र के हथाश्रयकाव्य और जिनमंडनोपाध्याय, जय-

सिंद्द्यि तथा चारित्र सुन्दरगणि के लिखे हुए कुमारपालचरितों में गुजरात के सोलंकियों का; कल्हण श्रीर जोनराज रचित राजतरंगिणियों में कश्मीर पर राज्य करनेवाले भिन्न-भिन्न वंशों का; संध्याकरनंदी-विरचित रामचरित में वंगाल के पालवंशियों का; श्रानंदमह के बज्जालचरित में वंगाल के सेन-वंशी राजाओं का; मेरुतुंग की प्रवन्धचिन्तामणि में गुजरात पर राज्य करनेवाले चावड़ों श्रीर सोलंकियों के श्रतिरिक्त मिन्न-भिन्न राजाओं श्रीर विद्वानों श्रादि का; राजशेखरसूरि-रचित चतुर्विशतिप्रवन्ध में कई राजाओं, विद्वानों श्रीर धर्माचार्यों का; नयचन्द्र सूरि के हम्मीरमहाकाव्य में सांभर, श्रजमेर श्रीर रण्यंभोर के चौहानों का तथा गंगाधरकि प्रशीत मंडलीक काव्य में गिरनार के कतिपय चूड़ासमा (यादव) राजाओं का इतिहास लिखा गया था।

इन ऐतिहासिक प्रन्थों के श्रितिरिक्त भिन्न-भिन्न विषयों की कितनी ही पुस्तकों में कहीं प्रसंगवशात् श्रीर कहीं उदाहरण के रूप में कुछ-न-कुछ पेतिहासिक वृत्तान्त मिल जाता है। कई नाटक पेतिहासिक घटनाओं के आधार पर रचे हुए मिलते हैं श्रीर कई काव्य, कथा आदि की पुस्तकों में पेतिहासिक पुरुषों के नाम एवं उनका कुछ वृत्तान्त भी मिल जाता है; जैसे पतंजिल के महाभाष्य से साकेत (श्रयोध्या) श्रीर मध्यमिका (नगरी, वित्तोड़ से सात मील उत्तर ) पर यवनों (यूनानियों ) के आक्रमण का पता लगता है। महाकवि कालिदास के 'मालविकाशिमित्र' नाटक में शुंग वंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के समय में उसके पुत्र अग्निमित्र का विदिशा (भेलसा) में शासन करना, विदर्भ (वराड़) के राज्य के लिए यहसेन और माधवसेन के बीच विरोध होना, माधवसेन का विदिशा जाने के लिए भागना तथा यज्ञसेन के सेनापति-द्वारा केंद्र होना, माधवसेन को छुड़ाने के लिए अग्निमित्र का यहसेन से युद्ध करना तथा विदर्भ के दो विभाग कर, एक उसको और दूसरा माधवसेन को देना; पुष्यमित्र के अश्वमेध के घोड़े का सिंधु ( कालीसिन्ध, राजपूताना ) नदी के दक्षिण-तट पर यवनों ( यूनानियों ) द्वारा पकड़ा जाना, वसुमित्र का यवनों से

लड़कर घोड़े को छुड़ाना और पुष्यमित्र के अश्वमेध यह का पूर्ण होना आदि मृतान्त मिलता है। वात्स्यायन-कृत 'कामसूत्र' में कुंतल देश के राजा शातकर्णी के हाथ से कीड़ाप्रसंग में उसकी राणी मलयवती की मृत्यु होना लिखा मिलता है। वराहमिहिर की 'मृहत्संहिता' तथा याण्मम् के 'हर्पच-रित' में मिन्न-मिन्न प्रकार से कई राजाओं की मृत्यु होने का प्रसंगवशात उन्नेख है। अजमेर के चौहान राजा विश्रहराज के राजकिव सोमेश्वर-रचित 'लिलतिविग्रहराज' नाटक में विग्रहराज (वीसलदेव) और मुललमानों के सीच की लड़ाई का हाल मिलता है। कृष्णमित्र के 'प्रवीधचंद्रोदय' नाटक से पाया जाता है कि चेदि देश के राजा कर्ण ने किलजर के चंदेल राजा कीर्तिवर्मा का राज्य छीन लिया, परन्तु उस(कीर्तिवर्मा)के ब्राह्मण सेनापित गोपाल ने कर्ण को परास्त कर कीर्तिवर्मा को किर राज्यासंहासन पर विद्याया।

इसी प्रकार कई विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों के प्रारम्भ या अंत में अपना तथा अपने आअयदाता राजा या उसके वंश का वर्णन किया है। किसी-किसी ने तो अपनी पुस्तक की रचना का संवत् तथा तत्कालीन राजा का नाम भी दिया है। कई नक्तल करनेवालों ने पुस्तकों के अन्त में नक्तल करने का संवत् तथा उस समय के राजा का नामोझेख भी किया है। जल्हण पंडित ने 'स्किमुक्तावली' के आरम्भ में अपने पूर्वजों के वृत्तांत के साथ देविगिरि के कई एक राजाओं का परिचय दिया है। हेमाद्रि पंडित ने अपनी 'चतुर्वगीचिन्तामित्य' के व्रत्तंड के अन्त की 'राजाशास्ति' में राजा दढ़ प्रदार से लगाकर महादेव तक के देविगिरि (वीलतावाद) के राजाओं की वंशावली तथा कई एक का संनित्त वृत्तान्त भी लिखा है। ब्रह्मगुत्त ने शक संवत् ४४० (वि० सं० ६-४) में 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' लिखा, उस समय भीनमाल (अीमाल, मारवाड़) का राजा चाप चावड़ा ) इंशी व्याव्रमुख था। ई० स० की सातवीं शताब्दी के उत्तराई में माघ कि ने, जो भीनमाल का रहनेवाला था, 'शिशुपालवध' काव्य रचा, जिसमें वह अपने दादा सुमद्रदेव को राजा वर्मलात का सर्वाधिकारी वतलाता है।

वि० सं० १२८४ (ई० स० १२२८) के फाल्गुन मास में सेट हेमचन्द्र ने 'श्रोधिनर्युक्ति' की नक़ल करवाई उस समय श्राधाटदुर्ग (श्राहाइ, मेवाइ की पुरानी राजधानी) में जैत्रसिंह का राज्य था। इस तरह कई प्राचीन ग्रन्थों में ऐसी श्रनेक बातों का उल्लेख मिलता है।

ऐतिहासिक कान्यों के अतिरिक्त वंशाविलयों की कई पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि होमेंद्र रचित 'नृपावली' (राजावली) आदि। ई० स०की १४ वीं शताब्दी की नैपाल के राजाओं की हस्तलिखित तीन वंशाविलयों तथा जैनों की कई एक पहाविलयों आदि मिली हैं। ये भी इतिहास के साधन हैं।

इस प्रकार इन ग्रन्थों से श्रनेक पेतिहासिक घटनाश्रों तथा पेतिहा-सिक पुरुषों का पताचल सकता है श्रीर उनके चुत्तान्त भी जाने जा सकते हैं।

(२) जिन विदेशियों ने अपनी भारतयात्राश्रों या इस देश की वातों का वर्णन लिखा है, उनमें सबसे प्राचीन यूनान निवासी हैं। उनमें से निम्नलिखित लेखकों के वर्णन या तो खतन्त्र पुस्तकों में या उनके अवतर्ण दूसरे अन्थों में मिलते हैं—हिरॉडोटस, केसियस, मैगास्थनीज़, पेरि-यन, करियस कफ़स, प्लूटार्क, हायाडोरस, पैरिप्लस, टॉलमी श्रादि।

यूनानियों के पीछे चीनवालों का नम्बर आता है। उस देश के कई यात्री मारतवर्ष में आये और उन्होंने अपने अपने यात्रा-वर्णनों में इस देश का बहुत कुछ विवरण लिखा है, जो धर्म और इतिहास के अतिरिक्त यहां के प्राचीन भूगोल के लिए भी बड़े महत्त्व का है। उनमें से सबसे पुराना यात्री फ़ाहियान है, जो वि० सं० ४४६ (ई० स० ३६६) में चीन से स्थल-मार्ग से चला और वि० सं० ४७१ (ई० स० ४१४) में जल मार्ग से अपने देश को लौटा। उसके पीछे वि० सं० ४७४ (ई० स० ४१८) में हुएन्त्संग का आगमन हुआ। उसकी यात्रा के सम्बन्ध में दी प्रन्थ मिलते हैं—एक में तो उसकी यात्रा का विस्तृत वर्णन है और दूसरे में उसका जीवनचरित्र है। अन्त में वि० सं० ७२८ (ई० स० ६०१) में हत्स्मा ग्रह आगा। उनके

यात्रा-विवरणों के श्रतिरिक्त श्रनेक संस्कृत ग्रन्थों के चीनी भाषा में श्रनु-वाद हुए जिनसे हमको कई भूल श्रन्थों का पता लगता है, जो भारतवर्ष में लुप्त हो चुके हैं।

तिन्वतवालों का भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और उन्होंने अपनी भाषा में अनेक संस्कृत अन्थों का अनुवाद किया। तिन्वती साहित्य का अब तक विशेष अनुसंधान नहीं हुआ तो भी यह निस्तंदेह है कि उसके होने पर भारत के सम्बन्ध में अनेक नई बातों का पता लगेगा। वंकावासियों का भी भारतवर्ष से घनिष्ठ संबंध रहा है और उनके दीपवंश, महावंश और मिलद्रपन्हों आदि अन्थों में भी हमारे यहां की अनेक ऐति हासिक बातें मिलती हैं।

मुसलमानों की लिखी हुई अरबी और फारसी पुस्तकों से भारत-वर्ष में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से पहले के हमारे इतिहास में विशेष सहायता नहीं मिलती तो भी कुछ कुछ बातें उनमें मिल जाती हैं। पेसी पुस्तकों में सिल्सिलानुत्तवारीख (सुलेमान सौदागर का यात्रा-विव-रण), मुस्तजुलज़हब, चचनामा, तहक्षीके हिन्द, तारीख यमीनी और तारी-खस्सुबुक्तगीन आदि हैं। उनमें भी अल्बेस्ती की 'तहक़ीके हिन्द' विशेष उपयोगी है।

(३) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए सबसे अधिक सहा-यक और सच्चा इतिहास बतलानेवाले, शिलालेख और दानपत्र हैं। शिलालेख बहुधा चट्टानों, गुफाओं, स्तूपों और स्तंभों पर एवं मन्दिरों, मठों, तालाबों, बावलियों आदि में लगी हुई अथवा गांवों या खेतों के बीच गड़ी हुई शिलाओं; मूर्तियों के आसनों या पृष्ठ भागों तथा स्तूपों के भीतर रक्खे पाषाण के पात्रों पर खुदे हुऐ मिलते हैं। वे संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी, तेलुगु, तामिल आदि भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिनमें राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त विस्तृत वर्णन होता है। उनको प्रशस्ति भी कहते हैं। शिला-लेख पेशावर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से आसाम तक सर्वत्र पाये जाते हैं, पर कहीं कम और कहीं अधिक। नर्मदा से उत्तर के प्रदेश

की अपेता दिवाल में ये बहुत अधिक मिलते हैं, जिसका कारण यह है कि मुसलमानों के अत्याचार उत्तर की अपेता उधर कम हुए हैं। अब तक कई हज़ार शिलालेख ई० स० पूर्व की पांचवीं शताब्दी से लगाकर हैं सं की १६ वीं शताब्दी तक के मिल चुके हैं। शिलालेखों में से अधि-कतर मन्दिर, मठ, स्तूप, गुफा, तालाब, बावली आदि धर्मस्थानों के बन-वाने या उनके जीर्योद्धार कराने, मूर्तियों के स्थापित करने आदि के सूचक होते हैं। उनमें से कई एक में उन कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषों या उनके वंशों के अतिरिक्त उस समय के राजा या राजवंश का भी वर्णन मिलता है। राजाओं, सामंतों, राणियों, मंत्रियों आदि के बनवाये हुए मंदि-रादि के लेखों में से कई एक में, जो अधिक विस्तीर्ग हैं, राजवंश का वर्णन विस्तार से लिखा मिलता है। ऐसे लेख एक प्रकार के छोटे छोटे काव्य ही हैं और उनसे ऐतिहासिक ज्ञान के अतिरिक्त कभी कभी अज्ञात—िकन्तु प्रतिभाशाली—कवियों की मनोहर कविता का आनन्द भी प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलालेखों में, जिनका धर्मस्थानों से संबंध नहीं होता, राजाज्ञा, विजय, यज्ञ, किसी वीर पुरुष का युद्ध में या गायों को चोरों से बुड़ाते हुए मारा जाना, स्त्रियों का अपने पति के साथ सती होना, सिंह आदि हिंसक पशुआं के द्वारा किसी की मृत्यु होना, पश्चायत से फ़ैसला होना, धर्मविरुद्ध कोई कार्य न करने की प्रतिका करना, अपनी इच्छा से चिता पर बैठकर शरीरान्त करना तथा भिन्न-भिन्न धर्मावलंबियों के बीच के भगड़ों का समाधान आदि घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं। पाषाण पर तेखों को खुदवाने का श्रभिप्राय यही है कि उक्त धर्मस्थान या घटना एवं उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति की स्मृति चिरस्थायी होजाय। इसी अभिप्राय से कई एक विद्वान राजाओं या धनाढ्यों ने कितनी ही पुस्तकोंको भी शिलाओं पर खुदवायाथा। परमार राजा भोज-रचित—'कूर्म-शतक' नाम के दो प्राकृत काव्य और परमार राजा अर्जुनवर्मा के राजकवि मदन-इत 'पारिजातमंजरी' (विजयश्री ) नाटिका चे तीनों ग्रन्थ राजा भोज की बनवाई हुई धारा नगरी की 'सरस्वतीकंठाभरण' नाम की पाठशाला

से, जिसे अब 'कमालमीला' कहते हैं, मिले हैं। अजमेर के चौहान राजा विश्रहराज (वीसलदेव चौथा) का रचा हुआ—'हरकेलि नाटक', उक्त राजा के राजकि सोमेश्वररिवत 'लिलतिवश्रहराज' नाटक और विश्रहराज या किसी दूसरे राजा के समय के बने हुए चौहानों के ऐतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहली शिला—ये सब अजमेर (ढ़ाई दिन का भोपड़ा) से प्राप्त हुए हैं। सेठ लोलाक ने 'उत्तमशिखरपुराण' नामक जैन (दिगम्बर) पुस्तक बीजोल्यां (मेवाड़) के पास एक चट्टान पर वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७०) में खुदवाई थी, जो अब तक सुरितत है। चित्तोड़ (मेवाड़) के महाराणा ईंभकणें (कुंभा) ने कीर्तिस्तंभों के विषय की एक पुस्तक शिलाओं पर खुदवाई थी, जिसकी पहली शिला के प्रारम्भ का अंश चित्तोड़ में मिला है। मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने तैलंग भट्ट मधुसदन के पुत्र रखड़ोड़ से 'राजप्रशस्ति' नामक २४ सर्ग का महाकाव्य, जिसमें महाराणा राजसिंह तक का मेवाड़ का इतिहास है, तैयार करवाकर अपने बनवाये हुए राजस्मुद्र नामक तालाब की, पाल पर २४ बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुद्धाकर लगवाया था, जो अब तक वहां विद्यमान है।

राजाओं तथा सामंतों की तरफ़ से ब्राह्मणों, साधुओं, चारणों, माटों, धर्माचायों, मन्दिरों, मठों आदि को धर्मार्थ दिये हुए गांव, कुँए, सेत आदि की सनदें, चिरस्थायी रखने के विचार से बहुधा तांवे के पत्रों पर खुदवाकर, दी जाती हैं, जिनको ताम्रपत्र या दानपत्र कहते हैं। ये कभी गद्य में और कभी गद्य पद दोनों में लिखे शिलते हैं। बहुधा दानपत्र एक ही छोटे या बड़े पत्र पर खुदे मिलते हैं, परन्तु कितने ही दो या अधिक पत्रों पर खुदे रहते हैं, जिनमें से पहला तथा अन्तिम पत्र भीतर की ओर ही खुदा रहता है और बीचवाले दोनों तरफ़। ऐसे सब पत्रे छोटे हों तो एक और बड़े हों तो दो कड़ियों से जुड़े रहते हैं। इनमें बहुधा दान दिये जाने का संवत्, मास, पच्च और तिथि तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के नामों के अतिरिक्त किसी किसी में दान देनेवाले राजा के बंश का विस्तृत वर्णन तक पाया जाता है। पूर्वी चालुक्यों के कई दानपत्रों में राजवंश की जामावली

के अतिरिक्त प्रत्येक राजा का राजत्वकाल भी दिया हुआ मिलता है, ऐसे अब तक सैकड़ों दानपत्र मिल चुके हैं।

प्राचीन शिलालेख और दानपत्र हमारे प्राचीन इतिहास के लिए खड़े उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे मीर्य, प्रीक, शातकर्णी (ब्रांध्र), शक, स्त्रप, कुशन, आमीर, गुप्त, हूण, वाकाटक, योध्रेय, वैस, लिज्छ्रवी, मोखरी, परिवाजक, राजर्वितुल्य, मैत्रक, गुहिल(सीसोदिया), चापोत्कट (चावड़ा), सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठोड़, कछ्रवाहा, तँवर, कलचुरि (हैहय), त्रैकूटक, चन्द्रात्रेय (चन्देल), यादव, गुर्जर, मिहिर, पाल, सेन, पल्लव, चोल, कदंब, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंम, वाण, गङ्ग, मत्स्य, शालंकायन, शैल, चतुर्थवर्ण (रेड्डि) आदि अनेक राजवंशों का खहुत कुछ हुत्तांत, उनकी वंशाविलयं और कई राजाओं तथा सामंतों के राज्याभिषेक पवं देहांत आदि के निश्चित संवत् मिल जाते हैं। पेसे ही अनेक विद्वानों, धर्माचार्यों, मंत्रियों, दानवीरों, योद्धाओं आदि प्रसिद्ध पुरुषों तथा अनेक राजियों, प्रसिद्ध खियों आदि के नाम तथा उनके समय का पता चलता है और हमारे यहां के पहले के अनेक संवतों के प्रारंभ का भी निश्चय होता है।

(४) पशिया और यूरोप के प्राचीन सिकों को देखने से पाया जाता है कि सोने के सिके चांदी के सिकों से पीछे बनने लगे थे। ईस्वी सन् से पूर्व की पांचवीं और चौथी शताब्दी में ईरान के चांदी के सिके गोली की आकृति के होते थे, जिनपर उप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे, परन्तु बहुत मोटे और भद्दे रहते थे। उनपर कोई लेख नहीं होता था, परन्तु मनुष्य आदि की भद्दी शक्लों के उप्पे लगते थे। ईरान के ही नहीं, किन्तु लीडिया, यूनान आदि देशों के पुराने सिके भी ईरानियों के सिक्कों की तरह गोल, भद्दे और गोली की शकल के चांदी के दुकड़े ही होते थे। हिन्दुस्तान में ही प्राचीन काल में चांदी के चौकोर, गोल या चपटे सुन्दर सिक्के वनते थे, जो कार्षापण कहलाते थे। उनपर भी लेख नहीं होते थे, केवल सूर्य, चन्द्र, मनुष्य, पशु, पन्नी, धनुष, बाण, वृत्त आदि के

ही उपो लगते थे। ईस्वी सन् पूर्व की चौथी शताब्दी के श्रासपास से लेख-वाले सिके मिलते हैं।

श्रव तक सोना, चांदी, तांबा श्रीर सीसा के लेखवाले हज़ारों सिक्के भिल चुके हैं और मिलते जाते हैं। उनपर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन इतिहास के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिन वंशों के राजाओं के शिलाले-खादि श्रधिक नहीं मिलते, उनकी नामावली का पता कभी कभी सिक्कों से ्र लग जाता है; जैसे कि पंजाब के श्रीक राजाओं का अब तक केवल एक शिलालेख बेसनगर (विदिशा) से मिला है, परन्तु सिनके २७ राजाओं के मिल खुके हैं, जिनसे उनके नाममात्र मालूम होते हैं। उनमें छुटि यही है कि उनपर राजा के पिता का नाम तथा संवत् नहीं है, जिससे उनका वंशकम स्थिर नहीं हो सकता। पश्चिमी ज्ञपों के भी शिलालेख थोड़े ही मिलते हैं, परन्तु उनके हज़ारों सिक्कों पर राजा या शासक और उसके पिता का नाम, खिताब तथा संवत् होने से उनकी वंशावली सिक्कों से ही बन जाती है। गुप्तवंशी राजाओं के ईस्वी सन् की बौथी और पांचवी शताब्दी के सिक्की पर गद्य एवं भिन्न-भिन्न छुन्दों में भी लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है क सबसे पहले हिंदुओं ने ही अपने सिक्के कविताबद लेखों से अङ्कित किये थे। प्रीक, शक और पार्थियन राजाओं के तथा कई एक कुशनवंशी श्रीर संत्रप शादि विदेशी राजांश्रों के सिकों पर एक तरफ प्राचीन श्रीक भाषा का लेख और दूसरी और बहुधा उसी आशय का प्राकृत भाषा का लेख खरोष्ट्री लिपि में होता था, परन्तु प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्कों पर जाही लिपि के ही लेख होते थे। ईस्वीसन की तीसरी शताब्दी के श्रासपास सिकों एवं शिलालेखों से खरोष्टी लिपि, जो ईरानियों ने पंजाब में प्रचलित की थी, इस देश से उठ गई।

श्रव तक श्रीक (यूनानी), शक, पार्थियन, कुशन (तुर्क), सातवाहन (श्रांभ्र), सत्रप, श्रौढुंबर, कुनिंद, गुप्त, त्रैकूटक, बोधि, मैत्रक, हूण, परि-व्राजक, चौहान, प्रतिहार, यौधेय, सोलंकी, तेंबर, गाहड्वाल, पाल, कल-स्रुरि, सन्देल, गुहिल, नाग, यादन, राठोड़ श्रादि कितने ही राजवंशों के तथा कश्मीर, नेपाल, श्रक्तग्रानिस्तान श्रादि पर राज्य करनेवाले हिन्दू राजाश्रों के सिक्के मिल खुके हैं। कई प्राचीन सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन-पर राजा का तो नामोझेख नहीं, किन्तु देश, नगर या जाति का नाम है। श्रव तक इतने श्रिथिक श्रीर भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं जिनके संबंध के श्रनेक प्रंथ छुप खुके हैं।

भारतवर्ष में सुद्रा श्रथात् सुद्दर लगाने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली त्राती है। कई एक ताम्रपत्रों पर तथा उनकी: कड़ियों की संधियों पर राजमुद्राएं लंगी मिलती हैं। कितने ही मिट्टी के पकाये हुए ऐसे गोले मिले हैं, जिनपर भिन्न-भिन्न पुरुषों की मुद्रार्थ लगी हुई हैं। श्रंगुठियों तथा श्रक्रीक श्रादि क्रीमती पत्थरों पर खुदी हुई कई सुद्राएं मिली हैं। वे भी हमारे यहां के प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ सहायता देती हैं। कक्षीज के प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम) के वि० सं० ६०० के दानपत्र के साथ जुड़ी हुई मुद्रा में देवशक्ति से मोजदेव तक की पूरी वंशावली तथा चार राणियों के नाम हैं। उसी वंश के राजा विनायकपाल के ताम्रपत्र की मुद्रा में देवशक्ति से विनायकपाल तक की वंशावली एवं छु: राणियों के नाम मिलते हैं। गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त ( दूसरा ) की मुद्रा में महाराज गुप्त से लगाकर कुमारगुप्त (दूसरा) तक की वंशावली श्रीर छः राजमाताश्रों के नाम श्रंकित हैं। मोखरी शर्ववर्मा की राजमुद्रा में हरिवर्मा से श्रारम्भ कर शर्ववर्मी तक की वंशावली श्रीर चार राणियों के नाम दिये हैं। गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त ( दूसरा ) के पुत्र गोविन्द्गुप्त के नाम का पता मिही के एक गोले पर लगी हुई उस( गोविन्द्गुप्त )की माता धुवस्वामिनी की मुद्रा हु ही सगता है। ऐसे ही कई राजाओं, धर्माचायों, धनाड्यों आदि के नाम उनकी मुद्राओं में मिलते हैं। अब तक ऐसी सैकड़ों मुद्राएं मिल चुकी हैं।

पाचीन चित्रों श्रीर मूर्तियों से भी इतिहास में कुछ-कुछ सहायता मिल जाती है, क्योंकि उनसे पोशाक, श्रामूषण श्रादि का हाल तथा उस समय की चित्र पवं तदाणकला की दशा का ज्ञान होता है। श्रजंटा की सुप्रसिद्ध गुफाश्रों में १३०० वर्ष से भी श्रधिक पूर्व के बहुत से रंगीन चित्र विद्यमान हैं, जो इतने दीर्घ काल तक खुले रहने पर भी अय तक अच्छी दशा में हैं और चित्र-कला-मर्महां को मुग्ध कर देते हैं। दिल्ल आदि की अनेक मच्य गुफापं, देलवाड़ा (आयू पर), वाटोली (मेवाड़) आदि अनेक स्थानों के विशाल मन्दिर, अनेक प्राचीन स्तंम, स्त्प, मूर्तियां आदि सब उस समय के शिल्पविद्या की उत्तमता का परिचय देते हैं। प्राचीन चित्र, गुफा, मन्दिर, स्तंम, मूर्तियों आदि के सचित्र विदरण कई पुस्तकों में छुप चुके हैं।

चार प्रकार की जिस सामग्री' का ऊपर संत्रेप में उक्केंस्न किया गया है, उससे भारतवर्ष के इतिहास से संबंध रखनेवाली कई प्राचीन चातें। का पता लगा है और उसके श्राधार पर श्रनेक नवीन ग्रन्थ लिखे गये हैं। साथ ही इस सामग्री की खोज समाप्त नहीं हो गई है। खोज निरन्तर हो रही है, जिससे प्रतिवर्ष नई नई वातों का पता लग रहा है।

राजपृताना प्राचीन काल से ही वीर पुरुषों का लीला के प्रयं भारत के इतिहास का केन्द्र रहा है। राजपृताने का प्राचीन इतिहास केवल वर्तनान राजपृताने की सीमा से ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष के अधिकांश से संबंध रखता है। ऊपर लिखे हुए राजवंशों में से मौर्य, मालव, यृनानी (ग्रीक), अर्जुनायन, क्षत्रप, छुशन, गुप्त, वरीक, वर्मान्तनामवाले राजा, यशोधर्मन, हूण, गुर्जर (बड़गुजर), वैस, चावड़ा, प्रतिहार, परमार, लोलंकी, यौधेय, तंबर, दिहया, निकुंप, गौड़ आदि वंशों ने, जिनका संदिप्त परिचय इस इतिहास के प्रारंभ के तीसरे अध्याय में दिया गया है, किसी काल में इस देश के किसीन-किसी विभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। परमार, रघुंवशी प्रतिहार आदि ने तो राजपूताने के वाहर जाकर सुदूर प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। सुगलों के समय में भी राजपूताने के राजाओं आदि ने मुसलमान सैन्य के मुखिया वनकर हिन्दुस्तान के बाहर उत्तर में काबुल, कंधार और वलख तक विजय के डेके वजाये

<sup>(</sup>१) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री के संवेध में जो श्रधिक जानना चाहें वे मेरी किसी हुई 'भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री' नामक पुस्तक देखें।

थे। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व में बिहार, बंगाल श्रीर उड़ीसा तक तथा मालवा, गुजरात, काठियावाड़ एवं दूरस्थ दिल्ल तक श्रनेक युद्ध किये श्रीर वे भारत के भिन्न मिन्न विमागों के शासक भी रहे। इस समय भी राजपूताने के वाहर यहां के वर्तमान राजवंशों के कई राज्य विद्यमान हैं जिसे गुहिलवंशियों (सीसोदिया) के नेपाल (स्वतन्त्र राज्य), धरमपुर (स्रत ज़िला), भावनगर, पालीताला, बळा, लाठी श्रादि (काठियावाड़) तथा राजपीपला (गुजरात के रेवाकांटे में) श्रीर बड़वानी (मालवा), मराठाराज्य का संस्थापक सुप्रसिद्ध शिवाजी भी मेवाड़ के गुहिलवंशियों का संशधर था; उसी वंश में इस समय कोल्हापुर, मुधोल श्रीर सावंतवाड़ी के राज्य (दिल्ला) हैं। राठोड़वंशियों के राज्य ईडर (गुजरात), रतलाम, सीतामऊ, सेलाना श्रीर भावुशा (मालवा), चौहानों के छोटा उदयपुर तथा देवगढ़ (वारिया, गुजरात) श्रीर परमारों के दाँता (गुजरात), राजगढ़, नरसिंहगढ़, धार तथा देवास (मालवा) हैं।

सात हिन्दू श्रीर एक मुसलमान राजवंश इस समय राजपूताने में राज्य कर रहे हैं। हिन्दु श्रों में ग्रुहिल (सीसोदिया), चौहात, यादव (भाटी), राठोड़, कछवाहा, जाट श्रीर काला हैं। इनमें सबसे प्राचीन मेवाड़ का ग्रुहिल वंश हैं, जिसके राज्य का प्रारंभ वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के श्रासपास हुआ। एक ही भूमि पर १३४० से श्रधिक वर्षों तक श्रवि- चिछुन्न रूप से राज्य करनेवाला दूसरा राजवंश भारत में तो क्या, संसार में भी शायद ही कोई मिले। ग्रुहिल वंश के बाद चौहानों का उद्गम हुआ श्रीर उनके पीछे यादवों के प्राचीन राजवंश का पता लगता है। फिर राठोड़ों के गुजरात की तरफ़ से यहां श्राकर दो श्रलग श्रलग राज्य खापित करने के प्रमाण मिलते हैं। उन राठोड़ों का राज्य तो श्रव नहीं रहा, परन्तु वर्तमान राठोड़वंशी विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में कन्नीज की तरफ़ से यहां आये। कछवाहों का राज्य पहिले ग्वालियर पर था, जहां की एक छोटी शाखा वि० सं० की वारहवीं शताब्दी में राजपूताने में आई। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में सरतपुर के जाटों श्रीर उन्नीसवीं में विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में भरतपुर के जाटों श्रीर उन्नीसवीं में

घोलपुर के जाटों, टोंक के सुसलमानों तथा भालावाड़ के भालों के राज्य स्थापित हुए।

कालकम के श्रमुसार इन राजवंशों के इतिहास की सामग्री के तीन विभाग किये जा सकते हैं—

- (१) प्राचीन काल से लगाकर अजमेर में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने (अर्थात् वि० सं० १२४६=ई० स० ११६२) तक।
- (२) वि० सं० १२४६ से अकचर के राज्य के प्रारंभ तक ।
- (३) अकवर के राजत्वकाल से वर्तमान समय तक।
- (१) प्राचीन काल से लगाकर वि० सं० १२४६ तक मेवाड़ और डूंगरपुर के गुहिलवंशियों के इतिहास के साधन उनके शिलालेख, ताम्रपत्र ्रश्रीर सिके ही हैं। उनका सबसे प्राचीन शिलालेख वि० सं० ७०३ ( ई० सं ६४६) का मिला है और उसके पीछे के तो अब तक बहुत से प्राप्त हुए हैं। अजमेर और सांमर के चौहानों के थोड़े-से सिकों के अतिरिक्त वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) से लेकर वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८८) तक के कई एक शिलालेंख मिल चुके हैं। इनके सिवा वीसल-देव (विग्रहराज चतुर्थ) का बनाया हुआ 'हरकेलि' नाटक तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर-रचित 'ललितविग्रहराज' नाटक (दोनों शिलाओं पर खुदे हुए ); चौहानों के इतिहास का एक महाकान्य, जो शिलाओं पर खुदवाया गया था और जिसकी पहली शिला ही प्राप्त हुई है, कश्मीरीपंडित जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य तथा नयचन्द्रसूरि-कृत 'हम्मीर-महाकाव्य' चौहानों के इतिहास के मुख्य साधन हैं। सांभर के चौहानों की एक छोटी शाखा ने नाडौल (जोधपुर राज्य ) में अपना राज्य स्थापित किया, जिसके उस समय के कई शिलालेख और ताम्रपत्र मिलते हैं। नाडील की इस शाखा से हाड़ों (बंदीवालों) श्रीर सोनगरों (जालोरवालों) की उपशाखाएं निकलीं, जिनमें से सोनगरों के कुछ शिलालेख और ताझ-पत्र मिले हैं। राजपूताने में पहले आनेवाले राटोड़ों के दो शिलालेख पाये गुये हैं। इतमें से हस्तिकंडी (हथुंडी, जोधपुर राज्य ) के राठोड़ों का

वि० सं० १०४३ का और घनोप के राठोड़ों का वि० सं० १०६३ का है। करोली के वादवों के समय के वि० सं० की आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक के पांच शिलालेख अब तक प्राप्त हुए हैं।

(२) वि० सं० १२४६ से लगाकर अकबर के राज्यसिंहासन पर आरु होने तक गुहिलवंशियों के कुछ लिक्के तथा श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें पेतिहासिक उपयोगिता के विचार से निम्नलिखित स्रोख उन्नेखनीय हैं—रावल तेजसिंह के समय का वि० सं० १३२२ का घायसा गांव का; रावल समरसिंह के समय का वि० सं० १३३० (ई॰ स॰ १२७३) का चीरवा गांव से मिला हुआ; वि॰ सं॰ १३३१ (ई० स० १२७४) का चित्तोड़ का (पहली शिला मात्र) और १३४२ का श्रायु का महाराखा मोकल के समय का वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२८) का श्रंगीऋषि से प्राप्त तथा उसी संवत् का चित्तों के मोकलजी के मंदिर का, महाराणा कुंमकर्ण के समय का वि० सं० १४६१ (ई० स० ्रध्यक्ष) का देलवाड़ा गांव का; वि० स० १४६६ ( ई० स० १४३६ ) का रायपुर के जैन मंदिरवाला; वि० सं० १४१७ (ई० स० १४६० ) का चित्तोंड के कीर्तिस्तंभ का तथा उसी संवत् का कुंभलगढ़ का और महाराणा रायमल के समय की वि० सं० १४४४ की एकलिंगजी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति; जावर के रामस्वामी के मंदिर में जगा हुआ वि० सं० १४४४ (ई० स० १४६७) का लेख, और वि० सं० १४६१ (ई० स० १४०४) का घोसुंडी की बावली का शिलालेख। इन लेखों के अतिरिक्त जयसिंह सुरिकृत 'हम्मीरमदमर्दन,' जिनप्रमसुरि-विरचित 'तीर्थकल्प', महारागुा कुंभा के समय का बना हुआ 'एकलिंगमाहात्म्य' और ओघनिर्युक्ति, पाचिकस्त्रवृत्ति, श्रावकप्रतिक्रमणस्त्रचूर्णि नामक हस्तलिखित पुस्तकों से भी इतिहास में थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। इसी प्रकार रायमल रासा तथा पद्मावत की कथा भी कुछ सहायक हैं।

समय से अजमेर के चौहान राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज रण्धंमोर चला गया। रण्धंमोर के चौहानों के भी कुछ शिलालेख मिले हैं। उनका इतिहास हंमीरमहाकाव्य (संस्कृत) में मिलता है और उसी काल में नरपित नाल्ह ने वीसलदेव रासा नाम की हिन्दी पुस्तक लिखी, जिसका संबंध सांमर के वीसलदेव तीसरे से है। नाडौल और जालोर के राज्य मुसलमानों के अधीन होने पर सिरोही का राज्य स्थापित हुआ। इन तीनों राज्यों के कई शिलालेखों के अतिरिक्त 'कान्हड्देमबन्ध' (पुरानी गुजराती माषा का) भी मिलता है। हाड़ों के इस समय के केवल दो ही शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला वि० सं० १४४६ (ई० स० १३८६) का बंवावदे के हाड़ा महादेव का मैनाल (उदयपुर राज्य) से और दूसरा वृंदी के इतिहास से संवंध रक्षनेवाला वि० सं० १४६३ (ई० स० १४०६) का खजूरी गांव (वृंदी राज्य) से प्राप्त हुए हैं।

राठोड़ों के समय के दो छोटे-छोटे शिलालेख—इनमें से एक विक् सं० १३२० का और दूसरा १३६६ का—मिले हैं, जो कमशः जोधपुर के राठोड़ों के पूर्वज सीद्दा और घूदद की मृत्यु के निश्चित संवत् प्रकट करते हैं। जैसलमेर के यादवों (भाटियों) के इतिहासोपयोगी चार शिलालेख प्रसिद्धि में आये हैं, जो विक संक १४७३ से विक संक १४६४ (ईक सक १४१६ सो ईक सक १४३७) तक के हैं। इस काल से संबंध रखनेवाला कछवाहों का कोई शिलालेख या उस समय का बना हुआ कोई ऐतिहासिक प्रंथ नहीं मिला।

इन शिलालेखादि के अतिरिक्त मुसलमान ऐतिहासिकों की लिखी हुई ताजुल्मश्रासिर, तवकातेनासिरी, तारीखे अलाई, तारीखे श्रह्मी, तारीखें फ्रीरोज़शाही, फ़त्हाते फ्रीरोज़शाही, तुज़ुके बाबरी, हुमायूनामा, तारीखें शेरशाही, तारीख फ़िरिश्ता, मिराते श्रहमदी श्रीर मिराते-सिकन्दरी श्रादि फ़ारसी तवारीखों से भी उस काल के राजपुताने के इतिहास में कुछ कुछ सहायता मिलती है, क्योंकि उन्हीं से श्रजमेर के चौहान-राज्य के श्रस्त होने, रण्यंभीर, मंडोर, सवालक, जालोर, लावा, सांभर और चिचोड़ आदि पर होनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों तथा मेवाड़ के राजाओं की दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुलतानों के साथ की लड़ाइयों आदि का एवं राव मालदेव पर की शेरशाह सर की चढ़ाई का वृत्तान्त मिलता है। इस समय के इतिहास पर मेवाड़ आदि के शिलालेख और फ़ारसी तवारी हैं है कुछ प्रकाश डालती हैं, परन्तु इस काल का अधिकांश इति हास अधकार में ही है, क्योंकि इस समय बार बार होनेवाले मुसलमानों के आक्रमणों के कारण युद्धों में लगे, रहने से शिलालेखादि खुदवाने या शितहासिक प्रथ लिखवाने की तरफ राजपूत राजाओं का विशेष न्यान नहीं रहा और मुसलमान ऐतिहासिकों ने भी जो कुछ लिखा है वह अपनी जाति की प्रशंसा पवं पत्तपात से लाली नहीं है। इसपर भी उनके लिखे हुए प्रथों से उस समय का इतिहास संग्रह करने में कुछ सहायता मिल सकती है।

(३) अकबर के समय से लेकर अब तक के इतिहास की सामग्री विशेष रूप से मिलती है। इस समय के शिलालेख (कुछ संस्कृत में और कुछ हिन्दी में) बहुत मिलते हैं, परन्तु पुराने शिलालेखों की तरह विस्तृत न होने से वे विशेष उपयोगी नहीं हैं। बड़े लेखों में उदयपुर के जगदीश के मिन्द्रिर की प्रशस्ति, सीसारमां गांव (उदयपुर राज्य) के वैद्यनाथ के मिन्द्रिर का शिलालेख और बीकानेर के राजमहलों के द्वार के पार्श्व पर खुदी हुई बड़ी प्रशस्ति उल्लेखनीय हैं। इस समय के ताम्रपत्र भाषा में लिखे जाते थे और उनमें दान देनेवाले तथा लेनेवाले के नामों और संवत् के सिवा प्राचीन ताम्रपत्रों के समान विस्तृत चृत्तांत नहीं है। अलवर राज्य में दौरा करते समय मैंने जयपुर (आवर) के राजाओं के कुछ ऐसे शिलालेख और पट्टे देले, जो फ़ारसी और हिन्दी दोनों में खुदे तथा लिखे हुए हैं। मुसलमान वादशाहों के बहुधा सब लेख फ़ारसी भाषा में मिलते हैं।

संस्कृत पुस्तकों में उद्यपुर राज्य के सम्बन्ध के जगत्प्रकाश महा-काव्य, राजप्रशस्ति महाकाव्य और महाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय) के राज्याभिषेक-सम्बन्धी एक काव्य तथा श्रमरकाव्य; जोधपुर राज्य के सम्बन्ध का श्राजितीदय काव्यः जयपुर राज्य के विषयं के जयवंशकाव्य श्रीर कच्छवंश-महाकाव्यं तथां बूंदी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सुर्जन-चरित श्रीर शत्रुशल्यं काव्य उपलब्धं हुए हैं।

ं आषा की पुस्तकों में बढ़वों और राणीमंगी की ख्याते मुख्य हैं। ं प्रत्येक राज्य की, सरदारों के ठिकानों की तथा भिन्न भिन्न जातियों की अनेक ख्यातें मिलती हैं। उनमें विशेषकर राजाओं, सरदारी तथा अनेक जातियों के कुलों की वंशावित्यों, संवत् तथा उनको दी हुई मेटों का श्रितिश्योक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। लगमग सी वर्ष पूर्व ये ही ख्याते राज-पूताने के इतिहास के मुख्य साधन मानी जाती थीं, परन्तु ज्यों ज्यों प्राचीन शोध का काम आगे बढ़ता गया और अनेक राजवंशों की वंशा-चलियां तथा कई राजाओं के निश्चित संवद शिलालेखादि से ज्ञात होते गये, त्यों त्यों इनपर से विद्वानों का विख्वास उठता गया श्रीर इनमें दिये हुए सैकड़ों नामों में से पददर्शी शताब्दी के पूर्व के अधिकांश नाम और संवत् प्रायः कल्पित सिद्ध हुए। हमने चौहानों की बूंदी, सिरोही श्रौर नीमराखे के वड़वों की ख्यातों का मिलान किया तो बूंदी की ख्यात में चाइमान से लगाकर प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक १७७, सिरोही की ख्यात में २२७ और नीमराणे की स्थात में चारसी से अधिक नाम मिले। पृथ्वीराज रांसे से जो थोड़े-से नाम उनमें उद्भुत किये हैं, वे ही विना किसी क्रम के परस्पर मिले और शेष नाम बहुधा एक दूंसरे से भिन्न पाये गये। बड़वीं की सौ से अधिक ख्यातों की हमने प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की तो पन्द्रहवीं शताब्दी तंक के नाम, संवत् श्रांदि श्रधिकतर क्षत्रिम ही पाये। उनकी श्राप्रामाणिकता का विवेचग इस इतिहास में स्थल-स्थल पर किया गया है। अनुमान होता है कि या तो बड़वों की पुरानी ख्यातें नए हो गई, जिससे उन्होंने नई बनाने का यह किया हो अथवा वे विक्रम संवत् की सोलहवीं शताब्दी के आसपास से लिखने लगे हों।

राणीमंगों की ख्यातों में बहुधा राणियों के ही नाम दर्ज किये जाते हैं श्रीर वे भी बढ़वों की ख्यातों के समान श्रप्रामाणिक हैं।

राजपूताने में भिन्न-भिन्न राज्याधिकारी अपने-श्रपने राज्यों की ख्यातें लिखते रहते थे। छोटी-बड़ी ऐसी कई ख्यातें उपलब्ध हुई हैं, जिनमें विक्रम संवत् की पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व के श्रधिकांश नाम श्रौर संवत् तो भाटों से ही लिये गये हैं, परन्तु उक्त समय के पिछले राजाओं का वृत्तान्त उनमें विस्तार के साथ मिलता है, जो अतिशयोक्ति तथा अपने अपने राज्य का महत्व बतलाने की चेष्टा से रहित नहीं हैं। वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के पीछे राजाओं की तरफ़ से भी अपने अपने राज्यों की ख्यातें अपने दफ्तरों की सहायता से तैयार कराई गई। जोधपुर श्रौर बीकानेर राज्य की ऐसी ख्यातें विस्तृत रूप में मिलती हैं, परन्तु विक्रम संवत् की पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व के लिए तो उनका आधार बड़वों की ख्यातों पर ही रहा, इस-लिए उपर्युक्त दोषों से वे भी मुक्त नहीं हैं। श्राज तक मिली हुई समस्त ख्यातों में मुंहणोत नैण्सी की ख्यात विशेष उपयोगी है। उसके संप्रहकर्ता मुंहणोत नैग्रसी का जन्म वि० सं० १६६७ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० अ६१० ता० ४ नवस्वर ) को और देहान्त वि० कं० १७२७ भाइपद चिंद १३ (ई० स० १६७० ता० ३ अगस्त ) को हुआ था। वि० सं० १७१४ (ई० स० १६५७) में जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह (प्रथम) ने उसे अपना दीवान बनाया था। यह वीर तथा प्रवन्ध-कुशल होने के अतिरिक्त इतिहास का बड़ा प्रेमी था। जोधपुर जैसे राज्य का दीवान होने से अन्य राज्यों के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ उसका बहुत कुछ मेल-मिलाप रहता था, जिससे प्रसिद्ध पुरुषों, चारणों और भाटों आदि से जो कुछ पेतिहासिक ्यातें उसे मिलीं, उनका वि० सं० १७०७ (ई० स० १६५०) के कुछ पूर्व से वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६४) के कुछ पीछे तक उसने बुद्ध संप्रह किया। उसने कई जगह तो जिसके द्वारा जिस संवत् में जो वृत्तान्त मिला, उसका उज्जेल तक किया है। कई वंशायलियां उसने भाटों की ख्यातों से भी उद्भुत की हैं, इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीन नामों आदि में बहुतसे अग्रुद्ध हैं, परन्तु प्राचीन शोध से उनकी बहुत कुछ शुद्धि हो सकती है। प्रत्येक राज्य के संबंध की जितनी भिन्न भिन्न वार्ते या वंशा-

विवयां मिल सकीं, वे सब नैयासी ने दर्ज की हैं, जिनमें कुछ ठीक हैं और कुछ अग्रुख। लेखक-दोष से कहीं कहीं संवतों में भी अग्रुखियां हो गई हैं और कुछ स्थलों पर अपने राज्य का पद्मपात भी पाया जाता है; इसपर भी पह स्थात विक्रम की पन्द्रहवीं से सत्रहवीं सदी तक के राजपूताने के इति हास के लिए उपर लिखी हुई स्थातों की अपेचा विशेष रुपयोगी है। उसमें उदयपुर, इंगरपुर वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सीसोदियों (गुहि-लोतों); रामपुरे के चंद्रावतों (सीसोदियों की एक शासा); केंड के गोहिलों (गुहिलोतों); जोधपुर, वीकानेर और किशनगढ़ के राठोड़ों; जयपुर और मरवर के कछवाहों; परमारों, पिइहारों, सिरोही के देवड़ों (चौहानों); बंदी के हाड़ों तथा बागिडिया, सोनगरा, सांचोरा, बोड़ा, कांपिलया, खीची, सीबा, मोहिल आदि चौहानों की भिन्न भिन्न शासाओं, यादवों और उनकी जाड़ेचा, सरवैया आदि कच्छ तथा काठियावाड़ की शासाओं एवं राजपूताने के आलों, दिहयों, गौड़ों और कायमस्तानियों आदि का इतिहास मिलता है।

इस प्रकार के इतिहास के अतिरिक्त गुहिलोत (सीसोदिया), परः
मार, चौहान, पिंइहार, खोलंकी, राठों आदि वंशों की भिन्न भिन्न शासाओं
के नाम; अनेक किले आदि बनाने के संयत् तथा पहाड़ों, निद्यों और ज़िलों
के विवरण भी मिलते हैं। उक्त ख्यात में चौहानों, राठोंड़ों, कछुवाहों और
मारियों का इतिहास तो इतने विस्तार खे दिया गया है कि उसका
अन्यत्र कहीं मिलना सर्वथा असंभव है। इसी तरह वंशाविलयों का तो
इतना बड़ा संग्रह है कि वह अब अन्यत्र मिल ही नहीं सकता। उसमें अनेक
लड़ाइयों का वर्णन, उनके निश्चित छंवत् तथा सैकड़ों वीर पुरुषों के जागीर
पानेया लड़कर मारे जाने का संवत् सहित उल्लेख देखकर यह कहना अनुचित न
होगा कि नैण्ली ग्रेसे वीर प्रकृति के पुरुष ने अनेक वीर पुरुषों के स्मारक
अपनी पुस्तक में सुरिचत किये हैं।वि० सं० १३००(ई० स० १२४३) के बाद से
नैण्सी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए. तो भुसलमानों की
लिखी हुई तवारीखों से भी नैण्सी की ख्यात कहीं कहीं विशेष महत्त्व की
है। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने तो नैण्सी को राज-

पूताने का अबुल्फ ज़ल माना था। कर्नल टॉड के समय तक यह प्रन्थ प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि उसे यह ग्रंथ मिल जाता तो उसका राजस्थान का इतिहास और भी बिस्तृत तथा विशेष उपयोगी होता । इस ग्रंथ को प्रसिद्धि में लाने का सारा श्रेय जीधपुर राज्य के स्वर्गीय महामहोपाच्याय कविराजा मुरारिदान को है।

इस काल में समय समय पर भाषा के अनेक ऐतिहासिक काव्य भी बने, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासी की हुई। प्राचीन शोध के प्रारंभ से पूर्व यह 'राजपृताने का महाभारत' श्रौर इतिहास का श्रमूल्य कोष समसा जाता था। कई एक श्राधुनिक हिन्दी-लेखक इसको हिन्दी का श्रादि काव्य मानकर इसे सम्राट् पृथ्वीराज के समय का बना हुआ बतलाते हैं, जो हमारी राय में अमपूर्ण ही है। यदि यह काव्य पृथ्वीराज के समय का बना हुआ होता तो जयानक के पृथ्वीराजविजय के समान इसमें तिसी हुई घटनाएं और वंशावली शुद्ध होती और चौहानों के प्राचीन शिलालसों से ठीक मिल जाती, परन्तु वैसा नहीं है। यह काव्य वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३) के श्रासपास का बना हुश्रा होना चाहिये। इसमें प्रतिशत १० फ़ारसी शन्द हैं और इसमें दी हुई चौहानों की अधिकांश वंशावली अशुद्ध और अपूर्ण है।इसी तरह पृथ्वीराज के पिता सोमेखर का दिल्ली के तँवर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से विवाह करना, वि० सं० १११४ (ई० स० १०४८) में उससे पृथ्वीराज का जन्म होना, उसका श्रपने नाना के यहां गोद जाना, श्रनंगपाल की दूसरी पुत्री सुन्दरी का विवाह कन्नीज के राजा विजयपाल से होना, श्राबू पर सत्तव श्रीर उसके पुत्र जैत परमार का राज्य होना, सत्तव की पुत्री इच्छनी के साथ विवाह करने के लिए गुजरात के सोलंकी राजा

<sup>(</sup>१) इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद दो खंडों में नागरीप्रचारिणी समा, काशी, ने प्रकाशित किया है, जिसके प्रथम भाग में गुहिबचंशियों (सीसोदियों), चौहानों, सोलंकियों, पिहहारों और परमारों के, और द्वितीय खंड में कल्लवाहों, राठोड़ों, बंदेखों, जाड़ेखों, माटियों, माजों, तँवरों, चावड़ों और मुसलमानों के इतिहास का संग्रह हुआ है। मूल पुस्तक में एक वंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है, परन्तु हिन्दी मजुवाद में कमबद संग्रह किया गया है।

भोताश्रीम का आग्रह करना, सलख का पृथ्वीराज के साथ श्रपनी पुत्री का विवाह कर देना, भोलाभीम के हाथ से पृथ्वीराज के पिता सोमेखर का मारा जाना, पृथ्वीराज का भोलाभीम को मारना, पृथ्वीराज की यहिन पृथा-वाई का विवाह मेवाइ के रावल तेजलिंह के पुत्र समर्रिह के साथ होना, कन्नीज के राजा जयचंद का राजस्य यह करना, उसकी पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज के द्वारा हरेगा होना, रावल समर्पसेंद्र का पृथ्वीराज के पन्न में रहकर शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा जाना, पृथ्वीराज का केंद होकर गज़नी पहुंचना, पृथ्वीराज के शब्दवेधी वास से शहाबुद्दीन का मारा जाना, पृथ्वीराज और चंदवरदाई का राज़नी में श्रात्मघात करना, पृथ्वीराज के पीछे उसके पुत्र रेखली का दिल्ली की गद्दी पर घेटना आदि बहुधा मुख्य-मुख्य घटनाएं कल्पित ही हैं। भारों ने पृथ्वीराज रासी की प्रामाशिक ग्रंथ जानकर उसमें दिये हुए पृथ्वीराज के जन्म श्रीर मृत्यु के विं सं क्रमशः १११४ और ११४ मानकर मेवाड़ के रावल समर्रीसह (समरही) का वि० सं० ११०६ (ई० स० १०४६) में; कन्नौज के राजा जयचंद का वि० सं० ११३२ ( ई० स० १०७४ ) में श्रोर श्रांबेर के राजा पज्जून का वि० सं० ११२७ (ई० स० १०७०) में गद्दी पर बैठना स्वीकार कर उदयपुर, जोशपुर श्रीर जयपुर के पहले के राजाश्रों के किएत संवत स्थिर किये, जिससे राजपूताने के इतिहास में और भी संवत् संबंधी अशु-्र जियां हो गई ।

पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऐतिहासिक घटनाएं और संवत् आदि जिन-जिन बातों की प्राचीन शोध की कसौटी पर जांच की जाती है तो यहीं सिद्ध होता है कि यह पुस्तक वर्तमान रूप में न पृथ्वीराज की समकालीन है और न किसी समकालीन किन की कृति।

पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त खुमाण रासा, राणा रासा, राजविलास,

<sup>(</sup>१) 'अनंद विक्रम संवत् की कल्पना' शार्षक मेरे लेख में जो नागरीअचा-रिगी पत्रिका (भाग १, ए० ३७७-४१४) में प्रकाशित हुआ है इनमें से कई एक घटनाओं के अशुद्ध होने का प्रसंगवशात् विस्तृत् विवेचन किया गया है।

जयविलास (उपयपुर के), विजयविलास, सूर्यप्रकाश (जोधपुर के), राव जैतसी रो छुंद (बीकानेर का), मानचरित्र, जयसिंहचरित्र (जयपुर के), इंमीर-रासा, इंमीर-इड (रण्थंभोर के चौहानों के) श्रादि हिन्दी या डिंगल के प्रथ मिलते हैं। उनमें से कुछ, समकालीन लेखकों के न होने और कविता की दृष्टि से लिखे जाने के कारण, इतिहास में वे बहुत थोड़ी सहार यता देते हैं।

٠..٠

राजपृत राजाओं, सरदारों श्रादि के बीरकार्यों, युद्धों में लड़ने था मारे जाने, किसी बड़े दान के देने या उनके उत्तम गुणों अथवा राणियों तथा उकुराणियों के सती होने आदि के संबंध के डिंगल भाषा में लिखे हुए हजारों गीत मिलते हैं। ये गीत चारणों, भाटों, मोतीसरों और भोजकों के बनाये हुए हैं। इन गीतों में से अधिकतर की रचना वास्तविक घट-नाओं के आधार पर की गई है, परन्तु इनके वर्शनों में अतिशयोक्ति भी पाई जाती है। युद्धों में मरनेवाले जिन वीरों का इतिहास में संक्षिप्त विवर्श मिलता है। उनकी बीरता का ये श्रच्छा परिचय कराते हैं। गीत मा इतिहास में सहायक अवश्य होते हैं। राजाओं, सरदारों, राज्याधिकारियों, चारखों, भाटों, मोतीसरों आदि के यहां इन गीतों के बड़े बड़े संग्रह मिलते हैं। कहीं कहीं तो एक ही स्थान में दो हज़ार तक गीत देखे गये। इनमें से श्रधिकतर वीररसपूर्ण होने के कारण राजपूताने में ये बड़े उत्साह के साथ पढ़े और सुने जाते थे, परन्तु गत पचास वर्षों से लोगों में इनके सुनने का उत्साह भी कम हो गया है और ऐसे गीतों के बनानेवाले बिरले ही रह गये हैं। इन गीतों में से कुछ अधिक प्राचीन' भी हैं, परन्तु कई एक के बनाने-वालों के समय निश्चित न होने से उनमें से अधिकांश के रचना-काल का

<sup>(1)</sup> सुभाषित-हारावालि में एक रखोक मुरारि कवि के नाम से उद्धत किया गया है, जिसमें चारणों की स्थात और गीतों का उक्केस मिनता है (ना॰ प्र॰ प॰; भाग १, प्र॰ २२६-३१)। यदि वह वास्तव में भ्रनवराघव के कत्ती मुरारि कवि का हो तो यह भी मानना पढ़ेगा कि दसवीं शताब्दी से पूर्व भी ऐसे गीत बनाये जाते थे। नैगसी की स्थात में भी कुछ पुराने गीत, दोहे, छप्पय भादि मिनते हैं।

ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सकता। गीतों की तरह डिंगल भाषा के पुराने होहे, छुप्पय आदि बहुत मिलते हैं। वे भी बहुधा वीररसपूर्ण हैं और इतिहास के लिए गीतों के समान ही उपयोगी हैं।

राजपूताने के इतिहास के लिए निम्नलिखित फ़ारसी तवारीखें भी उपयोगी हैं —तारीखे अल्फ्री, तवकाते श्रकवरी, मुन्तखबुत्तवारीख, श्रकयर-नामा ( दोनों, अवुलुफ़जल और फ़ैज़ी-छत ), आईने अकवरी, तुज़ुके जहां-गीरी, इकबालनामा जहांगीरी, वादशाहनामा, शाहजहांनामा, श्रालमगीरनामा, मञ्जासिरे ञ्रालमगीरी, युन्तखबुह्मवाव, मञ्जासिरुल्उमरा, वहादुरशाहनामा, भीराते सिकन्दरी, भीराते श्रहमदी, सैरुल मुताखिरीन श्रादि । हिन्दुश्रों की श्रपेचा मुसलमानों में इतिहास लिखने का विशेष प्रचार था, जिससे जहां ज्ञहां उनके राज्य रहे, वहां का सविस्तर वृत्तान्त लिखा मिलता है। प्रसिद्ध सुलतानों और वादशाहों में से कई एक के सम्बन्ध की एक से श्रिधिक स्वतंत्र पुस्तके उपलब्ध हैं। श्रकवर के समय से मनसवदारी की प्रथा जारी होने के कारण राजपूताने के कई राजा, राजकुमार, राजाओं के कुटुम्बी श्रादि श्रनेक राजपृत वादशाही सेवा स्वीकार कर शाही मनसबदार बने । उनके मनसव की तरिकक्तयां, कई सदाइयों में उनका लड़ना, ज़िलों के सूचेदार बनना आदि चहुत सी वातें फ़ारसी तवारीखों में पाई जाती हैं। मञ्जासिरुल्उमरा में राजपूताने के अनेक राजाओं, सरदारों ्रशादि की जीवनियों का जो संग्रह किया गया है, उसका बहुत थोड़ा श्रंश राजपूताने की ख्यातों श्रादि में मिलता है। मुसलमान चाहे हिन्दुश्रों की पराजय और अपनी विजय का वर्णन कितने ही पत्तपात से लिखते थे और धर्म हेप के कारण हिन्दुओं की बुराई तथा अपनी वड़ाई करने में कभी कसर न रखते थे तो भी उनकी लिखी हुई पुस्तकों में दिये हुए संवत् तथा मुख्य घटनाएं बहुधा प्रामाणिक रीति से लिखी मिलती हैं।

प्रत्येक राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों के यहां राजाओं, कुंबरां, कुंबरियों, राणियों, मंत्रियों, प्रसिद्ध पुरुषों आदि की जन्मपत्रियां रहा करती हैं, जिनमें उनके जन्म का संवत्, मास, पन्न, तिथि, वार और

क्रमाकुंडली लिखी रहती है। उत्मपत्रियों के कई छोटे वड़े संग्रह देखने में आये, जिनमें दो उल्लेखनीय हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के यहां के पुराने इस्तलिखित गुटके तथा फुटकर संबह में वि० सं० १४७२ से वि० सं० रददह (ई० स० १४१५ से ई० स० १८३२) तक की २१४ जन्मपत्रियां हैं। उसमें मेवाड़ के राणाओं, डूंगरपुर के रावलों, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ईडर, रतलाम, नागोर, मेड़ता, भिणाय धौर खरवा मादि के राठोड़ों; कोटा और बूंदी के हाड़ों; सिरोही के देवड़ों, जयपुर के कछुवाहों, ग्वालियर के तंवरों, जैसलमेर के भाटियों, जामनगर के जामों, रीवां के बघेलों, अनूपशहर के बङ्गूजरों, श्रोछी के बुंदेलों, राजगढ़ के गौड़ों, बृत्दावन के गोस्वामियों, जोधपुर के पंचोलियों, भंडारियों श्रौर मुंह्योतें आदि अहलकारों और दिल्ली के बादशाहों, शाहजादों, अमीरों तथा छुज्ञपति शिवाजी श्रादि की जन्मपित्रयां हैं। जन्मपित्रयां का दूसरा बड़ा संग्रह (जो जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी चंडू के घराने का था) हमारे मित्र ब्यावर-निवासी मीठालाल ब्यास के द्वारा हमें मिला है। इसमें वि० सं० १७३२ और १७३७ (ई० स० १६७४ और १६८०) के बीच चंडू के वंशघर शिवराम पुरोहित ने श्रद्धमान ५०० जन्मपत्रियों का क्रम-वद संग्रह किया था और ४० जन्मपत्रियां पीछे से समय समय पर वढ़ाई गई। इसमें वि० सं० १४७२ से लगाकर १७३७ (ई० स० १४१४ से लगा-कर १६८०) तक का पुराना संग्रह है, जिसमें दिल्ली के बादशाहों, शाह-ज़ादों श्रीर श्रमीरों तथा राजा एवं राजवंशियों में सीसोदियों (शिवाजी सहित ), राठोड़ों, कछवाहों, देवड़ों, भाटियों, गौड़ों, हाड़ों, गूजरों, जामों, चौहानों, बुंदेलों, श्रासायचों, पंवारों, खीचियों की और मुंहणोतों, सिंधियों, भएडारियों, पंचोलियों, ब्राह्मणों, राणियों तथा कुंवरियों की जनमपत्रियां

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; सा० १, प्र० ११४–२०।

<sup>(</sup>२) ये जनमपत्रियां एक बढ़े गुटके के मध्य में हैं, जिसके पहले और धीछे पुरोहित शिवराम के हाथ की लिखी हुई ज्योतिष-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा फुटकर वातें हैं। कई पुस्तकों के अन्त में उनके लिखे जाने के संवत् भी दिये हैं, जो वि० सं० १७३२ से १७३७ तक के हैं और कई जगह उनके लेखक शिवराम का नाम भी दिया है।

हैं। जनमपत्रियों का इतना बड़ा कोई दूसरा संप्रह हमारे देखने में नहीं आया। कई राजाओं, कुंवरों, सरदारों तथा प्रसिद्ध राजकीय पुरुषों के जनम-संवत् जानने में ये जनमपत्रियां सहायता देती हैं।

इसी तरह मुसलमान बादशाहों के फ़रमान तथा शाहज़ादों के निशान और राजाओं के पट्टे-परवाने, राजाओं की तरफ़ से बादशाहों के यहां रहनेवाले वकीलों के पत्र, राजकीय पत्र-व्यवहार तथा मरहटों के पत्र हज़ारों की संख्या में मिलते हैं। ये भी इतिहास के लिए उपयोगी हैं।

मुगल साम्राज्य के उगमगाने श्रीर मरहटों के प्रवल होने पर कई एक यूरोपियन, हिन्दू श्रीर मुसलमान राज्यों की सेना में नियुक्त होते रहते थे। उन लोगों के चरित्रमन्थ या यूरोप भेजे हुए उनके पन्नों श्रादि के श्राधार पर जो ग्रंथ लिखे गये हैं, उनमें भी राजपूताने के संवंध की कुछ बातें मिलती हैं; जैसे फ़ांसीसी समक (सौम्ने, वॉल्टर; रैनहार्ड) भरतपुर श्रीर जयपुर के राजाओं के पास श्रपनी सेना रखकर उनसे वेतन पाता रहा। इसी तरह जार्ज थॉमस मरहटों की सेवा में रहा श्रीर जयपुर, बीकानेर, उदयपुर श्रादि से लड़ाइयां लड़ा था। उसके लिखे हुए पन्नों के श्राधार पर उसकी जीवनी लिखी गई, जो पहले कलकत्ते में छपी श्रीर उसका दूसरा संस्करण वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०५) में लन्दन में छपा। उसमें राजपूताने के संबंध की उस समय की कई उपयोगी बातों का समावेश है। जार्ज थॉमस श्रव तक राजपूताने में 'जाज फिरंगी' नाम से प्रसिद्ध है। कुछ फ़ांसीसियों का श्रव तक जयपुर राज्य के जागीरदार होना सना जाता है।

श्राज से सौ वर्ष पूर्व उपर्युक्त शिलालेख, तास्रपत्र, सिक्के श्रीर संस्कृत
पुस्तक श्रादि सामग्री उपस्थित न थी तो भी राजपूताने के पिछले इतिहास
से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री इतनी श्रवश्य थी कि उससे राजपूताने का
इतिहास बनाने का यल किया जा सकता था, परन्तु मुंहणोत नैण्सी के
प्रयास को छोड़कर उस समय के भिन्न भिन्न राज्यों का इतिहास लिखने
का प्रयत्न किसी ने न किया। श्राज राजपूताने के इतिहास पर जितना

प्रकाश पड़ रहा है, उसका श्रेय एक श्रंग्रेज सैनिक एवं विद्यानुरागी सर्जन — कर्नल टॉड — को है। उक्त महानुभाव ने कैसी स्थिति में किस प्रकार श्रथक परिश्रम कर राजपूताने के इतिहास की नींच डाली, इससे पाठकों को परिचित कराने के लिए कर्नल टॉड का कुछ परिचय नीचे दिया जाता है—

जेम्स टॉड का जन्म इंग्लैएड के इस्लिग्टन नगर में ता० २० मार्च इं० स० १७८२ (वि० सं० १८३६ चैत्र सुदि ६) को एक उच्च कुल में हुआ था। ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४४) में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी के उच्च पद के सैनिक उम्मद्वारों में भरती होकर वुल्विच नगर की राजकीय सैनिक पाटशाला में प्रविष्ट हुआ और दूसरे साल ही १७ वर्ष की आयु में वंगाल में आया, जहां ई० स० १८०० (वि० सं० १८४६) के प्रारंम में उसे दूसरे नंबर के रेजिमेंट में स्थान मिला। लॉर्ड वेलेज़ली के मोलका द्वीप पर सेना भेजने का विचार सुनकर साहसी टॉड ने उस सेना में सम्मिलित होने के लिए अर्ज़ी दी, जिसके स्वीकृत होने पर वह जलसेना में भरती हो गया। किसी कारणवश उस सेना का वहां जाना स्थितित रहा, परन्तु इससे उसे जलसैन्य-संबंधी कामों का भी अनुभव हो गया। इसके कुछ समय बाद वह १७ नम्बर की देशी पैदल सेना का लेफ्टिनेएट बनाया गया। उस समय से ही उसकी कुशात्र बुद्धि उसके होनहार होने का परिच्य देने लगी। फिर कलकत्ते से हरिद्वार और वहां से दिल्ली में उसकी नियुक्ति हुई।

इञ्जीनियरी के काम में कुशल होने के कारण दिल्ली की पुरानी नहर की पैमाइश का काम लेफिटनेंट टॉड के सुपुर्द हुआ, जिसे उसने वड़ी योग्यता के साथ पूर्ण किया। ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) में ग्रीम मर्सर सरकार अंग्रेज़ी की तरफ़ से राजदूत और रेज़िडेंट नियत होकर दौलतराव सिंधिया के दरबार में जानेवाला था। इतिहासप्रेमी होने के कारण राज-दरवारों के वैभव देखने की उत्कंठा से टॉड ने भी उसके साथ चलने की इच्छा प्रगट की। ग्रीम मर्सर ने उसकी प्रशसनीय स्वतंत्र प्रकृति से परिचित होने के कारण सरकार से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ रहने-वाली सरकारी सेना का अफ़सर नियत किया।

उस समय तक यूरोपियन विद्वानों को राजपूताना श्रौर उसके श्रास-पास के प्रदेशों का भूगोल-संबंधी द्वान बहुत ही कम था, जिससे उनके वनाये हुए नक्शों में उन प्रदेशों के मुख्य मुख्य स्थान श्रतुमान से ही दर्ज किये गये थे; यहां तक कि चित्तोड़ का किला, जो उदयपुर से ७० मील पूर्व की श्रोर है, उनमें उदयपुर से उत्तर-पश्चिम में दर्ज था। राजपूताने के पश्चिमी श्रीर मध्य-भाग के राज्य तो उन्होंने बहुधा छोड़ ही दिये थे। उस समय सिंथिया के मेवाड़ में होने के कारण मर्सर को आगरे से जयपुर की दिच्छि सीमा में होकर उदयपुर पहुंचना था । साहसी टॉड ने आगरे से ्उदयपुर को प्रस्थान करने के दिन से ही अपनी पैमाइश की सामग्री संस्हाली और डॉ॰ हंटर के नियत किये हुए आगरा, दितया, आंसी आदि ं की आधारभूत मानकर पैमाइश करता हुआ वह ई० स० १८०६ (वि० सं० १८६३) के जून मास में उक्त राजदूत के साथ उदयपुर पहुंचा। उदयपुर तक की पैमाइंश करने के बाद टॉड ने शेष राजपूताना और उसके आस-पास के प्रदेशों का एक उत्तम नक्शा तैयार करना चाहा, जिससे उक्त राजदूत के साथ जहां कहीं वह जाता या ठहरता, वहां छापना वहुतसा ं समय इस कार्य में लगाता। पैमाइश करने के साथ साथ वह उन प्रदेशों े. के इतिहास, जनश्रुति श्रादि का भी यथाशक्ति संग्रह करता जाता था। उसी समय से उसकी श्रमर कीर्तिकप राजस्थान के इतिहास की सामग्री का संग्रह होते लगा ।

सिंधिया की सेना के साथ साथ टॉड भी उदयपुर से चित्तोड़गढ़ के मार्ग से मालवे में होता हुआ बुंदेलखंड की सीमा पर कमलासा में पहुंचा! इधर भी उसने अपना काम वहें उत्साह से जारी रक्खा और जब सिंधिय की सेना ने ई० स० १८०७ (वि० सं० १८६४) में राहतगढ़ पर घेरा डाला, तो टॉड को अपने कार्य का बहुत अच्छा अवसर मिल गया। कुछ सिपाहियों को लेकर वह राजपूताने के भिन्न भिन्न स्थानों में गया और उधर के अधि-

कांश स्थानों की पैमाइश कर फिर राहतगढ़ में लिधिया की सेना से आ मिला। जिस हिस्से में वह स्वयं न जा सका, उधर अपने तैयार किये हुए आदिमियों को भेजकर उसने पैमाइश कराई और उसकी स्वयं जांच की। इस तरह १० वर्ष तक निरन्तर परिश्रम कर उसने राजपूताने का पूरा नक्शा तैयार कर लिया, जो अंग्रेज़ों के लिए पिंडारियों के साथ की लड़ाई में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ।

ई० स० १८१३ (वि० सं० १८७०) में उसको कप्तान का पद मिला।
फिर दो वर्ष बाद वह सिंधिया के दरबार का अस्टिंट रेज़िडेंट नियत हुआ।
और यहीं से उसका पोलिटिकल (राजनैतिक) विभाग में प्रवेश हुआ।
राजपूताने के राज्यों के साथ अंग्रेज़ों की संधियां होने पर कप्तान टॉड
उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर के राज्यों का पोलिटिकल
एजेंट बना और उसका सदर मुकाम उदयपुर नियत हुआ, जहां वह अपने
उत्तम स्वभाव के कारण महाराणा भीमसिंह का विश्वासपात्र और सलाह-

इस प्रकार राजपूताने में स्थिर होकर उसने अपने इतिहास का कार्य उत्साह के साथ आरंभ किया । महाराणा ने अपने सरस्वती भंडार से पुराण, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो आदि ग्रंथ निकलवाकर उनसे पंडितों के द्वारा सूर्य और चन्द्र आदि वंशों की विस्तृत वंशाविलयों और वृत्तान्तों का संग्रह करवा दिया । फिर टॉड ने यित ज्ञानचन्द्र को गुरु वनाकर अपने पास रक्खा, जो कविता में निपुण होने के अतिरिक्त कुन्नु कुन्नु प्राचीन लिपियों को पढ़ सकता था और जिसे संस्कृत का भी ज्ञान था । ज्ञानचन्द्र के अतिरिक्त कुन्नु पंडितों और घासी नामक चित्रकार को भी वह अपने साथ रखता था। दौरा करने के लिए टॉड जहां जाता, वहां शिलालेखों, सिक्कों, संस्कृत और हिन्दी के प्राचीन काव्यों, वंशाविलयों, ख्यातों आदि का संग्रह करता और शिलालेखों तथा संस्कृत काव्यों का यित ज्ञानचन्द्र से अनुवाद कराता। राजपूताने में रहने तथा यहां के निवासियों के साथ प्रेम होने के कारण उसे यहां की भाषा का अच्छा ज्ञान हो गया था। वह गांवों

कें वृद्ध पुरुषों, चारणों, भाटों आदि को अपने पास बुलाकर उनसे पुराने गीत तथा दोहों का संग्रह करता और वहां की इतिहास-सम्बन्धी वातें, चत्रियों की बीरता और भिन्न भिन्न जातियों के रीति रिवाज या धर्मसंवंधी वृत्तान्त पूछ्ता। जिस जिस राज्य में जाना होता, वहां का इतिहास वहां के राजाओं द्वारा अपने लिए संग्रह कराता और ऐतिहासिक पुस्तकों की नक़ल कर-बाता । प्रत्येक प्राचीन मन्दिर, महल स्त्रादि स्थानों के वनवानेवालों का यथा साध्य पता लगाता और जहां युद्धों में मरे हुए वीरों के चवृतरे देखता, उन-पर के लेख पढ़वाकर या लोगों से पूछकर उनका विचरण एकत्र करता; यदि कोई शिलालेख बहुत उपयोगी होता तो उसे उठवाकर साथ ले जाता । जहां जाता, वहां के उत्तमोत्तम मन्दिरों व महलों श्रादि के चित्र भी . बनवाता। यह काम बहुधा उसका साथी कैप्टन वॉग्र किया करता था। ... इसी तरह राजाओं और प्रतिष्ठित पुरुषों के अधिकांश चित्र घासी तैयार किया करता था । साथ ही वह स्वयं हिन्दी, संस्कृत, फ्रारसी आदि भाषाओं में लिखे हुए ऐतिहासिक और अन्य विषय के ग्रंथों, ख्यातों एवं प्राचीन ताम्रपत्रों तथा सिक्कों का संग्रह करता। प्राचीन सिक्कों के संग्रह के लिए मथुरा श्रादि शहरों में उसने श्रपने एजेंट रक्खे थे। इस प्रकार उसने २०००० पुराने सिक्के, सैकड़ों शिलालेख, कई ताम्रपत्र या उनकी नज्ञतें, वंशावित्यां, बहुतसी ख्यातें तथा अनेक ऐतिहासिक काव्य इकट्टे ं कर लिये।

ई० स० १८१६ के अक्टूबर (वि० सं० १८७६ कार्त्तिक) में वह उदयपुर से जोधपुर को रवाना हुआ और नाथद्वारा, कुंभलगढ़, घाणेराव, नाडौल आदि होता हुआ वहां पहुंचा। वहां से वह मंडोर, मेहता, पुष्कर, अजमेर आदि प्राचीन स्थान देखता हुआ उदयपुर लौट आया; किर वह बूंदी और कोटा गया। बाड़ोली; भानपुर, धमनार (जहां सुंदर प्राचीन गुफार्य हैं), भालरापाटन (चंद्रावती), बीजोल्यां, मैनाल, बेगूं आदि स्थानों को देखकर दौरा करता हुआ उदयपुर लौट आया।

टॉड को स्वदेश छोड़े हुए २२ वर्ष हो चुके थे, जिनमें से १५ वर्षों

तर्क पृथक् पृथक् पदों पर रहने के कारण उसका राजपूतों के साथ बराबर संबंध रहा। श्रामी सरल प्रकृति श्रीर सौजन्य से वह जहां जहां रहा या गया, वहीं लोकपिय बन गया श्रीर उसको राजपूताना तथा यहां के निवासियों के साथ ऐसा खेह हो गया था कि उसकी इच्छा थी कि में श्रपनी शेष श्रायु यहीं बिताऊं, परन्तु शारीरिक श्रस्वस्थता के कारण उसका स्वदेश जाना श्रावश्यक था, श्रीर स्वदेश जाने में दूसरा मुख्य कारण यह भी था कि देशी राजाशों के साथ खेह रखने से श्रंग्रेज़ सरकार को उसकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह होने लग गया था, जिससे श्रप्रसन्न होकर उसने गवर्नमें इ की सेत्रा छोड़ देने का संकल्प कर लिया।

राजपूताने के इतिहास की बड़ी भारी सामग्री एकत्रित कर उसने स्वदेश के लिए ता० १ जून ई० स० १८२२ (वि० सं० १८५६ ज्येष्ठ सुदि १२) को उदयुर से प्रस्थान किया। बंबई जाने तक मार्ग में भी वह अपने इति-हासप्रेम श्रीर शोधक बुद्धि के कारण इतिहास की सामग्री एकत्रित करता रहा। उदयपुर से गोगूंदा, बीजापुर श्रीर सिरोही होता हुश्रा वह श्राबू पहुंचा, जहां के अनुपम जैन मंदिरों को देखकर अत्यन्त मुग्ध हुआ और उनकी कारीगरी की उसने मुक्तकंड से प्रशंसा की। श्रावू पर जानेवाला वह पहला ही यूरोपियन था। श्राबू से परमार राजाश्रों की राजधानी—चंद्रावती नगरी—के खेडहरों को देखता हुआ वह पालनपुर, सिद्धपुर, अनहिलवाड़ा (पाटण), ऋहमदाबाद, बड़ोदा आदि स्थानों में होकर खमात पहुंचा। वहां से सौराष्ट्र ( सोरठ ) में जाकर भावनगर श्रौर सीहोर देखता हुन्ना वह वलभीपुर (वळा) पहुंचा। उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल यही था कि जैनों के कहने से उसे यह विश्वास हो गया था कि मेवाड़ के राजाओं का राज्य पहले सौराष्ट्र में था श्रीर उनकी राजधानी वलभीपुर थीं, जहां का अनुसंधान करना उसने अपने इतिहास के लिए आवश्यक समभा। उन दिनों सड़कें, रेल, मोटर श्रादि न थीं, ऐसी श्रवस्था में केवल इतिहास-प्रेम श्रीर पुरातत्व के श्रमुसंधान की जिहासा के कारण ही उसने इतना श्रधिक किए सहकर यह यात्रा की। स्रोमनाथ से एक कोस दूर वेरावल स्थान के

एक छोटेसे मन्दिर में गुजरात के राजा अर्जुनदेव के समय का एक यहा ही उपयोगी लेख उसे मिला, जिसमें हिजरी सन् ६६२, वि० सं० १३२०, बलगी संवत् ६४४ और सिंह संवत् १४१ दिये हुए थे। इस लेख के मिलने से उसने अपनी इस कप्पूर्ण यात्रा को सफल समभा और इससे बलभी तथा सिंह संवतों का प्रथम शोधक और निर्णयक्ती बनने का श्रेय उसे ही मिला। सोमनाथ से घूमता हुआ वह जूनागढ़ गया, जहां से थोड़ी दूर एकं चहान पर उसने अशोक, चत्रप उद्रदामा और स्कन्दगुत के लेख देखे, परन्तु उस समय तक उनके पढ़े न जाने के कारण उसकी आकांचा पूर्ण न हो सकी। गिरनार पर जैन-मंदिर और यादवों के शिलालेख आदि देखकार गूंमली, द्वारिका, मांडवी (कच्छ राज्य का वन्दर) होता हुआ वह बंबई पहुंचा। इस यात्रा का सविस्तर वृत्तान्त उसने अपने "ट्रैवल्स इन् वेस्टर्न इगिड्या" नामक एक वृहद् प्रन्थ में लिखा है, जो उसकी मृत्यु के वाद प्रकाशित हुआ। तीन सप्ताह तक वंबई में रहकर उसने स्वदेश को प्रस्थान किया। इस समय वह यहां से इतनी ऐतिहासिक सामग्री ले गया श्रा कि उसको वहां केवल अपने सामान का ७२ पींड महसूल देना पड़ा।

टॉड के इंग्लैएड पहुंचने से कुछ समय पहले लंडन में रॉयल एशि-याटिक सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। वहां जाते ही वह भी उसका समासद वन गया और कुछ समय वाद अपने विद्यानुराग के कारण वह उसका पुस्तकालयाध्यक्त बनाया गया। वहां पहुंचने के दूसरे साल ही उसने पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० सं० १२२४ माघ सुदि ७ (ई० स० ११६८ तारील १६ जनवरी) के लेख पर एक अत्यन्त विद्वतापूर्ण निवन्ध पढ़ा, जिससे यूरोप में उसकी विद्वता की वड़ी प्रशंसा हुई। तद-तंतर समय समय पर उसने राजपूताने के इतिहास संबंधी कई अन्य निवंध भी पढ़े, जिनके कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान राजपूताने के इतिहास की श्रोर श्राक्षित हुआ।

टॉड ई० स० १८२४ में मेजर और १८२६ में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ। अपनी तीन वर्ष की छुट्टी समाप्त होने पर उसने अपने पूर्व-संकरण के श्रित्रसार ई० स० १८२४ (वि० सं० १८८२) में सरकारी नौकरों से इस्तीफ़ा दे दिया। ई० स० १८६६ (वि० सं० १८८३) में उसने ४४ वर्ष की श्रवस्था में तिवाह किया श्रीर थोड़े ही दिनों वाद स्वास्थ्य-सुधार के लिए यूरोप की यात्रा की।

ई० स० १८२६ (वि० सं० १८८६) में उसने राजपूत जाति के कीर्तिस्तम्म-रूप 'राजस्थान के इतिहास' की पहली जिल्द और ई० स० १८३२ (वि० सं० १८६६) में दूसरी जिल्द प्रकाशित की। फिर ई० स७ १८३४ (वि० सं० १८६२) में 'पश्चिमी मारत की यात्रा' नामक पुस्तक लिखकर समाप्त की। उसे छुपवाने के लिए वह १४ नवम्बर १८३४ (वि० सं० १८६२) को लएडन गया, परन्तु उसके दो ही दिन बाद, जब वह एक कम्पनी के यहां अपने लेनदेन का हिसाब कर रहा था, एकाएक मिरगी के आक्रमण से वह मूर्जित हो गया और २७ घंटे मूर्जित रहने के अनंतर ता० १७ नवम्बर को ४३ वर्ष की अवस्था में उसने इस संसार से प्रयाण किया।

टॉड का कृद ममोला था। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट और चेहरा प्रभावशाली था। उसकी शोधक बुद्धि बहुत बढ़ी हुई थी। वह बहुश्रुत, इतिहास का प्रेमी और असाधारणवेत्ता, विद्यारितक तथा चित्रय प्रकृति का निरिममानी पुरुष था। यही कारण था कि राजपूर्तों की वीरता और आत्मत्याग के उदाहरणों के जानने से उसको राजपूर्तों के इतिहास से बड़ा प्रेम हो गया था।

टॉड ने जब अपना सुप्रसिद्ध और विद्वत्तापूर्ण इतिहास लिखा, उस समय प्राचीन शोध का कार्य आरंभ ही हुआ था। उस समय उसे न तो कोई पुरातत्त्वान्वेषण संस्था इस महान् कार्य में सहायता दे सकी और न उससे पूर्व किसी विद्वान् ने राजपूताने में कुछ शोध किया था। ऐसी अवस्था में इतना महत्त्वपूर्ण इतिहास लिखना कितना कठिन कार्य था, यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने अपना इतिहास अधिकतर पुराणादि प्रथीं, भाटों की ख्यातों, राजाओं के दिये हुए अपने अपने इतिहासी और वंशावितयों, प्राचीन संस्कृत और हिन्दी काव्यों तथा कुछ प्रारसी तवारीखों के आधार पर लिखा, परन्तु केवल इन्हीं पर उसने संतोष न किया और मिन्न मिन्न शिलालेखों तथा सिक्कों की खोजकर उसने पृथ्वीराज-रासो और भाटों की ख्यातों की कई अग्रुद्धियां ठीक की।

- पहली जिल्द में राजपूताने का भूगोलसंबंधी वर्णन, सूर्य, चन्द्र श्रादि पौराणिक राजवंशों और भिछले ३६ राजवंशों का विवेचन, राजपूताने में जागीरदारी की प्रथा, श्रौर श्रपने समय तक का उदयपुर का इतिहास तथा वहां के त्यौहारों स्रादि का वर्णन एवं उदयपुर से जोधपुर स्रीर जोधपुर से उदयपुर लौटने तक के दौरे में जहां जहां उसका ठहरना हुआ, वहां का तथा उनके श्रासपास के स्थानों के वृत्तान्त, वहां के इतिहास, शिल्प, शिलालेख, राजाओं और सरदारों का वर्णन, लोगों की दशा, भौगोलिक स्थिति, खेतीवारी, वहां के युद्धों, वीरों के स्मारकों, दन्तकथाश्रों तथा श्रनेक पेतिहासिक घटनाश्रों का विवरण है। यह विवरण भी वड़ा ही रोचक और एक प्रकार से इतिहास का खज़ाना है। दूसरी जिल्द में जोधपुर, बीकानेर श्रीर जैसलमेर का इतिहास, मरुस्थली का संज्ञित वृत्तान्तः श्राम्बेर का इतिहास, शेखावतों का परिचय, हाड़ौती (बूंदी) श्रौर कोटे का इतिहास एवं उदयपुर से कोटा श्रौर कोटे से उदयपुर तक की दो यात्रास्त्रों का सविस्तर विवरण है। इन दोनों दौरों का विवरण भी ें ठीक वैसा और उतने ही महत्त्व का है जितना कि जोधपुर के दौरे का ऊपर बतलाया गया है। इन दोनों जिल्दों में स्थान स्थान पर टॉड ने राजाओं, प्रसिद्ध वीरों, ऐतिहासिक स्थानों और कई उत्तम दश्यों आदि के श्रपने तैयार करवाये हुए श्रनेक सुन्दर चित्र भी दिये हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशित होने से राजपूत वीरों की कीर्ति, जो पहले केवल भारतवर्ष में सीमाबद्ध थी, भूमएडल में फैल गई। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुई कि इस वृहद् ग्रंथ के अनेक संस्करण भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों और इंग्लैंएड में प्रकाशित हुए। भारत में तो हिन्दी, गुजराती, बंगला, उर्दू आदि भाषाओं में इसके कई अनुवाद प्रकाशित हुए श्रीर कई भाषाश्री में इसके आधार पर स्वतन्त्र ऐतिहासिक पुस्तक, काव्य, उपन्यास, नाटक तथा जीवनचरित्र लिखे गये श्रीर अब भी लिखे जा रहे हैं।

टॉड स्वयं संस्कृत से अनिभन्न था, इसलिए संस्कृत के शिलालेखी के लिए उसे अपने गुरु यति ज्ञानचन्द्र से सहायता लेनी पड़ती थी। ज्ञान-चन्द्र भाषा कविता का विद्वान् होने पर भी श्रिधिक पुराने शिलालेखों को ठीक ठीक नहीं पढ़ सकता था और उसको संस्कृत की ज्ञान भी साधारण ही था; जिससे टॉड की संगृहीत सामग्री का पूरा पूरा उपयोग न हो सका, श्रीर कुछ लेखों के ठीक न पढ़े जाने के कारण भी उसके इतिहास में कुछ श्रग्रद्धियां रह गईं। राजाश्रों से उनके यहां के लिखे हुए जो इतिहास मिले. उनके श्रांतिशयोकिपूर्ण होने एवं विशेष खोज के साथ न लिखे जाने के कारण भी इतिहास में कई स्थल दोषपूर्ण हैं। भाटों श्रीर चारणों की ख्यातों तथा गीतों को आधारभूत मानने के कारण एवं बहुतसी श्रनि-श्चित दन्तकथां औं का समावेश होने से भी त्रुटियां रह गई हैं। संस्कृत भाषा तथा भारतीय पुरुषों या स्थानों के नामों से पूर्ण परिचय न होने से कई जगह नामों की अशुद्ध कल्पना हुई है। कहीं यूरीप और मध्य पशियां की जातियों तथा राजपूतों के रीति-रिवाज़ों का मिलान करने में अमपूर्ण श्रनुमान भी किये गये हैं। फुछ लोगों की लिखवाई हुई बातों की ठीक ठीक जांच न कर उनको ज्यों-की-त्यों लिखने से भी अशुद्धियां रह गई हैं। इसपर भी टॉड का इतिहास एक अपूर्व ग्रंथ है । यह इतिहास अपने विषय का सबसे पहला श्रीर सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। टाँड के बाद किसी भी थूरोपियन या भारतीय विद्वान ने इन सौ वर्षों में राजपूताने के इतिहास के लिए इतना श्रगाधं श्रौर प्रशंसनीय परिश्रम नहीं किया। श्रांज भी राजें पूताने का इतिहास लिखने में टॉड का आधार लिये विना काम नहीं चलें सकता।

<sup>(</sup>१) ई॰ स॰ १६०१ में मैंने 'कर्नेख जेम्स टॉड का जीवनचरित्र' नामक छोटी पुस्तक खिखी थी, जो ई॰ स॰ १६०२ में खड़विखास प्रेस, बांकीपुर (पटना)

कर्नलःटॉड का इतिहास प्रकाशित होने के पीछे के राजपूताने के इतिहाल के लिए नीचे लिखे हुए ग्रंथ उपयोगी हैं। एचिसन की 'कलेक्शन श्रॉर्च् ट्रीटीज़, एक्षेज्मेंट्स एएड सनद्ज़' ( राजपूताने के सम्बन्ध की दूसरे संस्करण की तीसरी जिल्द ); जे. सी. वृक्ष-इत 'हिस्ट्री ऑव् मेवार' श्रीर 'प पोलिटिकल हिस्टी श्रॉब्दी स्टेट श्रॉब् जयपुर', जनरल शावर्स की 'प मिर्सिंग चैंप्टर प्रॉव् दी इंडियन म्युटिनी', ई० स० १८४७ के विद्रोह के संबंध की कई श्रेश्रेज़ी पुस्तकें, जे. पी. स्ट्रेटन कृत 'चित्तोर पएड दी मेवार फ़ेंमिली', राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों के गैज़ेटियर (पुराने श्रीर नये), 'इम्पीरियल गैज़ेटियर श्रॉव् इंडिया; राजपूताने की भिन्न भिन्न एजें-ंसियों और राज्यों की सालाना रिपोर्टें, चीमस पएड लीडिंग फैमिलीज़ इन राजपूताना', कर्नल वॉल्टर का मेवाड़ के सरदारों का इतिहास आदि। कर्नल टॉड के पीछे बूंदी के महाराव रामसिंह के समय मिश्रण सूर्यमञ्जने वंशमास्कर नामक कविताबज वड़ा श्रंथ लिखा, जिसमें वृंदी के राज्य का उस समय तक का तथा राजपूताने के भिन्न भिन्न राज्यों एवं राजवंशों का भी कुछ इतिहास है। इस वृहदुग्रन्थ का कत्ती उत्तम कवि श्रीर श्रच्छा विद्वान था, परन्त इतिहासवेत्ता नहीं इसलिए उसने विक्रम संवत् की सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ के श्रासपास तक का इतिहास श्रिध-ं कतर भाटों के आधार पर लिखा, जो बहुधा विश्वास-योग्य नहीं है। पिछला इतिहास ठीक है, परन्तु उसमें भी थिशेष अनुसंधान किया हो, पेसा पाया नहीं जाता।

भरतपुर-निवासी मुंशी ज्वालासहाय ने 'वक्नाये राजपूताना' नाम की पुस्तक उर्दू भाषा में तीन जिल्दों में लिखी, जिसमें राजपूताने के समस्त राज्यों का इतिहास देने का यह किया है, परन्तु पहले का सारा इतिहास

से प्रकाशित हुई श्रीर उसका दूसरा संस्करण खड़विलास ग्रेस से प्रकाशित 'हिंदी टॉड-राजस्थान' के प्रथम खंड के प्रारंभ में प्रकाशित हुआ है। उसका गुजराती श्रनुवाद गुजराती भाषा के 'राजस्थान नो इतिहास' की पहली जिल्द में प्रकाशित हुआ। जो महाशय कर्नेत टॉड श्रीर उसके प्रथ के विषय में आधिक जानना चाहें, वे उसे पहें।

तो टॉड से ही लिया गया है और पिछला सरकारी रिपोर्टी, अन्य पुस्तकों तथा अपने परिचय से लिखा है।

उद्यपुर के महाराणा सजनसिंह ने अपने विद्यानुराग और इतिहास प्रेम के कारण महामहोपाष्याय कविराजा श्यामलदास को 'वीरविनोह' नामक उदयपुर का विस्तृत और राजपूताने के अन्य राज्यों तथा जिन जिनसे मेवाड़ का संबंध रहा, उनका संचिप्त इतिहास लिखने की आजा दी । इस खंडद् इतिहास के लिखने तथा छुपने में अनुमान १२ वर्ष लगे और एक लाख रुपये व्यय हुए। कर्नल टॉड के प्रंथ के अतिरिक्त इसमें फ़ारसी तवारिखों, कुछ शिलालेखों, ज्यातों तथा संस्कृत और माषा के काव्यों से खहुत कुछ सहायता ली गई है। कई हज़ार पृष्ठों में यह बृहद् प्रंथ समाप्त हुआ है; टॉड के पीछे ऐसा कोई दूसरा प्रंथ नहीं बना। इसके पहले खंड के प्रारंभ में कई अनावश्यक वार्ते भर दी गई हैं तो भी यह ग्रंथ इतिहास के लिए अवश्य उपयोगी है। इसको छुपे ३४ वर्ष हो सुके, परन्तु यह अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। सौभाग्य की बात है कि इसकी कुछ प्रतियां बाहर निकल गई, जिनको प्राप्तकर आजकल के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में इतिहास लिखनेवाले विद्वान इससे भी सहायता ले रहे हैं।

वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६२) में चारण रामनाथ रत्तू ने 'इतिहास राजस्थान' नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें करोली, भरत-पुर, धोलपुर और टोंक को छोड़कर राजपूताने के १४ राज्यों का संचिप्त इतिहास है। यह भी बहुधा टांड के झाधार पर लिखी गई है।

मुंशी देवीप्रसाद ने 'प्रसिद्ध चित्रावली' में उदयपुर, जोधपुर, चीका-नेर श्रीर जयपुर के कुछ राजाश्रों की जीवनियां हिन्दी या हिन्दी-उर्दू, में प्रकाशित की थीं, परंतु वे वहुत ही संचित्र हैं।

इन पुस्तकों के अतिरिक्त राजपूताना या उसके भिन्न भिन्न राज्यों के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ और भी पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित हुई, परन्तु पेतिहासिक दृष्टि से वे उद्लेखनीय नहीं हैं।

भवं हमारे इतिहास के प्रकाशित किये जाने के सम्बंध में दो शब्द

कहता अनुवित न होगा । धंबई में रहते समय विद्यार्थी जीवन में ही मुक्रे इतिहास और पुरातत्व से अधिक प्रेम हुआ, और जव मैंने प्रीस तथा रोम के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास पढ़े, तव मेरे हृद्य में प्राचीन भारत का इतिहास जानने की प्रवल उत्कंठा उत्पन्न हुई। उसी समय से मैंने भारत के पुराने इतिहास का अध्ययन श्रारंभ किया श्रौर प्राचीन इतिहास या पुरातत्व 💮 🌣 संबन्धी जो कोई केख, पुस्तक, शिलालेख या ताम्रपत्र मेरे दिएगोचर होता, उसे में अवश्यमेव पढ़ता। इस अध्ययन से मुक्ते बहुत कुछ लाम हुआ और मेरी राचि पुरातन इतिहास तथा पुरातत्त्व की श्रोर निरंतर यदती गई। इन्हीं दिनों कर्नल टॉड के राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से मेरे हृदय पर वड़ा प्रभाव पड़ा । राजपूर्ती की स्वेदेशमिक, श्रात्मत्याग तथा श्रादर्श . वीरता के श्रनेक उदाहरण पढ़कर मैं सुग्ध हो गया और राजपूताने का 🚙 निवासी होने के कारण यहां का विस्तृत इतिहास जानने के लिए मैं उत्सुक हुआ और यह उत्कंठा इतनी बड़ी कि मैंने राजपृताने के राजाओं के दरबार, प्राचीन दुर्ग, रणकेत्रादि सब ऐतिहासिक स्थान देखने तथा शिलालेख. तामपत्र श्रादि संग्रह करने का निश्चय कर लिया। तद्वुसार मैं वि० सं० १६४४ (ई० स० १८ द्र ) में उदयपुर पहुँचा। उन दिनों 'वीर विनोद', जिसका वर्शन ऊपर किया है, सारा लिखा जा चुका था श्रौर दो-तिहाई छुप भी गया था। मेरे इतिहास प्रेम के कारण में वहां के इतिहास-कार्यालय ं का मंत्री बनाया गया, जिससे मुस्ते मेवाड़ के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक स्थलों को देखने श्रीर ऐतिहासिक सामग्री (ख्यातें, गीत श्रादि) एकत्र करने का बहुत श्रव्हा श्रवसर मिल गया। जब उदयपुर में विक्टोरिया हॉल के पुस्तकालय श्रौर म्यूजियम खोले गये, तव में ही उनका श्रध्यदा नियत ं हुआ, जहां के पुरातत्त्व विभाग के लिए भी मुक्ते शिलालेखों, सिक्तों, मूर्तियों प्राचीन कारीगरी के सुन्दर नमूनों आदि के संग्रह करने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ। अनेक शिलालेखों को पढ़ने या उनका संग्रह करने से मुक्ते यह श्रतुभव हुआ कि भारतवर्ष में असंख्य शिलालेख, ताम्रपन्न और सिके उपलब्ध होते हैं, परन्तु उनकी लिपियां इतनी प्राचीन और मिश्र मिश्र हैं

कि उन्हें पढ़नेवाले विद्वान् इने गिने ही हैं। यदि संस्कृतक्षपंडित भी प्राचीन लिपियों को पढ़ना सीख जावें तो शिलालेखों को प्रसिद्धि में लाने के लिए श्रित्रिक सुविधा हो जायः परंतु इस विषय पर श्रेश्रेज़ी या श्रन्य किसी भाषा में भी उस समय तक कोई प्रन्थ न था। इस बुटि को पूर्ण करने के लिए मैंने वि० सं० १६४१ ( ई० स० १८६४ ) में 'मारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक पुस्तक प्रकाशित की और इस विषय की प्रथम पुस्तक होने के कारण भारतीय तथा यूरोपियन विद्वानों ने उसका श्रच्छा श्रादर कर मेरे उत्साह को श्रीर भी बढ़ाया। इन सब बातों से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास तथा प्राचीन शोध की तरफ़ मेरी प्रवृत्ति और भी बढ़ी, और मैंने भारतीय ऐति-हासिक ग्रंथमाला प्रकाशित करने का विचार किया। इसी विचार के फलस्वरूप उक्त माला का प्रथम पुष्प मेरे सोलंकियों के प्राचीन इतिहास के रूप में विकसित हुआ, परन्तु कई कारणों से उक्त प्रथमाला के अन्य भाग प्रकाशित न किये जा सके। उदयपुर में रहते हुए श्रवकाश के समय इसी उद्देश्य से में राजपूताने के अन्य राज्यों तथा भारत के भिन्न भिन्न वि-भागों में भी भ्रमण करता रहा और वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) में काठियावाड़ के जामनगर राज्य में तो काबों ने मुक्ते लट भी लिया था। परन्तु मेरी तैयार की हुई वहां के अनेक शिलालेखां की छापे एवं प्राचीन सिक्के बच गये, क्योंकि वे उस समय मेरे साथ न थे।

वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) में मेरी नियुक्ति अजमेर के राजपूताना म्यूजियम पर हुई, जिससे मुक्ते राजपूताने के बहुत से राज्यों में
भ्रमण करने का और भी अवसर मिला, कर्नल टाँड के देखे हुए स्थानों में
से अधिकांश के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान मैंने देखे, और इन दौरों
में भी मैंने बहुतसे शिलालेख, ताजपत्र, सिक्के, गीत, ख्यातों आदि का संग्रह
किया। यहां रहते हुए मैंने सिरोही राज्य के अधिकांश में दौरा कर वहां
का इतिहास प्रकाशित किया। फिर मेरी 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' का
प्रथम संस्करण अप्राप्य होने पर कई एक मित्रों के साग्रह अनुरोध से चार
वर्ष तक सतत परिश्रम कर मैंने उसका परिवर्धित द्वितीय संस्करण प्रकार

शित किया। हवे को बात है कि उसका भी देशी और विदेशी विद्वानों के छाउछा आदर किया।

इस तरह राजपूताने में रहते और यहां का अनुसंधान करते हुए मुक्ते लगभग चालीस वर्ष हो गये। इस दीर्घ काल में में राजपूताने के इतिहास की सामग्री-शिलालेख, सिके, ताम्रपत्र, संस्कृत और हिन्दी श्रादि के प्राचीन या नवीन काव्य, ख्यातें, गीत, दोहे श्रादि—का निरन्तर यथाशक्ति संग्रह करता रहा ! मैंने यह संग्रह केवल अपने इतिहास-प्रेम से प्रेरित होकर ही किया था। इस प्रकार पाठक जान जावेंगे कि मेंने श्रव तक अपनी ६४ वर्ष की आयु -विद्यार्थी जीवन को छोड़कर-राजपृताने में ही बिताई है श्रीर में गत चालीस वर्षों से राजपूताने के राज्यों में पेतिहा-सिक खोज करता रहा हूं। पेतिहासिक स्थलों को देखने की इच्छापूर्ति के लिए अनेक स्थानों-गांत्रों, जंगलों, पहाड़ों, प्राचीन नगरों के खंडहरों, ंपुराने किलों श्रादि—में भ्रमण करते हुए मैंने श्रनेक श्रस्तविधाओं का सामना किया है। राजपूताने में रेल अन्य प्रान्तों की अपेता चहुत थोड़ी होने के कारण तांगे. घोड़े, ऊँट, हाथी पर तथा पैदल भी मुक्ते श्रव तक कई हजार मील का भ्रमण करना पड़ा है। सामग्री संग्रह करने का कार्य वरावर होता रहा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने के 🚛 श्रनन्तर मेरा ध्यान राजपूताने के इतिहास की तरफ़ गया। यह तो सब की भलीभांति विदित है कि राजपूताने के इतिहास को प्रकाश में लाने का प्रथम परिश्रम कर्नल टॉड ने किया थाः परन्तु उस समय प्राचीन शोध के कार्य का श्रारमंत्र ही हुआ था, श्रतएव कर्नल टॉर्ड को श्रएन ग्रंथ की रचना 'बड्वे-भाटों की ख्यातों, प्रत्येक राजवंश की प्रचलित दन्तकथाओं श्रीर ं प्रत्येक राज्य ने जो कुछ अपना इतिहास दिया, उसी पर करनी पड़ी। उसके राजस्थान के इतिहास को प्रकाशित हुए १०० वर्ष होने आये हैं। इस अर्से में कई पुरातत्त्ववेत्ताओं के बड़े परिश्रम और सतत खोज से राज-पूताना श्रीर उससे संबंध रखनेवाले बाहरी प्रदेशों से हज़ारों शिलालेख, सैकड़ों दानपत्र, कई राजवंशों के प्राचीन सिकके, अनेक संस्कृत, प्राकृत,

हिन्दी एवं डिंगल भाषा के काव्य, मुँहणोत नैणसी की ख्यात, बड़के भाटों की श्रोंक पुस्तकें, कई स्वतंत्र पुरुषों द्वारा संगृहीत भिन्न भिन्न राज्यों की ख्याते, वंशाविलयों की कई पुस्तकें, अनेक फ़ारसी तवारीलें तथा पुराने पत्र-व्यवहार संगृहीत हुए हैं। बड़वे-भाटों की ख्यातों में दिये हुए प्राचीन इतिवृत्त पुरानी वंशावित्वयां तथा विक्रम संवत् की पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व के राजाओं के संवत् प्राचीन शोध की कसौटी पर प्रायः कपोलकिएत क्षित हुए। नवीन शोध से भारत के इतिहास के साथ साथ राजपूताने के इतिहास में भी बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई है। इतनी सामग्री उपस्थित हो जाने पर भी, जहां तक हम जानते हैं, टॉड की पुस्तक की बहुत सी इंटियां श्रव तक दूर नहीं हुई हैं। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०८) में खडुविलास प्रेस, बांकीपुर से प्रकाशित होनेवाले टॉड-राज-स्थान के हिन्दी अनुवाद का संपादन करते हुए हमने यथामति टॉड के अपूर्व ग्रंथ के कुछ प्रकरणों की पेतिहासिक बुटियों को श्रपनी विस्तृत टिप्पणियों द्वारा दूर करने तथा जो नई वातें मालूम हुई, उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया था; परन्तु कई कारणों से उस अनुवाद के केवल १४ प्रकरण ही छए सके. जिससे उक्त महानुमाव के श्रंश्रेज़ी प्रंथ का बहुत ही थोड़ा श्रंश हिन्दी संसार के सामने एक्सा जा सका।

जहां तक हम जानते हैं, श्राधिनिक शोध के श्राधार पर राजपूताने का वास्तिवक इतिहास श्रव तक लिखा ही नहीं गया। जहां श्रन्य स्वतन्त्र एवं समुन्नत देशों में ज़रा ज़रा सी घटना को लेकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, फिर उन्नति के इस युग में—श्रीर वह भी इतिहास का महत्व पूर्ण-तया श्रजुभव करते हुए—जिस राजस्थान की वीरता न केवल भारतवर्ष में बरन संसार में श्रद्धितीय कही जा सकती है, श्रीर जिसका वर्णन हमारे देशवासियों-द्वारा स्वर्णाचरों में लिखा जाना चाहिये था, उसका कोई क्रम-बद्ध, खोजपूर्ण, विशव, प्रमाणभूत तथा सचा इतिहास श्रमी तक नहीं लिखा गया। जिस देश की भूमि को महाराणा प्रताप, राठोड़ दुर्गादास श्रादि वीर-पुक्रवों ने श्रपने जन्म से श्रलंकत किया है, उसके इतिहास के श्रभाव से

किस इतिहास प्रेमी के हृदय में दु:ख न होगा ? फ्रांस में नेपोलियन एक वड़ा वीर पुरुष हुआ। उस देश पर दृष्टिपात करने से जान पड़ता है कि नेपो-लियन के जीवन पर सैकड़ों श्रालोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, श्रीर उसके समय की कोई घटना ऐसी नहीं है, जो उन इतिहास-प्रंथों में श्रंकित ैन हुई हो। प्रातःस्मरणीय राणा प्रताप के प्रताप की गूंज जिस देश के कोने फोने में सुनाई देती है, श्रौर जिसने भारतवर्ष श्रौर विशेषकर राजपूताने का मुख उज्वल किया है, क्या शिचित-वर्ग को उस देश के सच्चे इतिहास का श्रमाव नहीं जान पड़ता ? किसी समय शौर्य, पराक्रम, तेज एवं वीरता-धीरता में सबसे बढ़ा-चढ़ा श्रौर स्वतन्त्रता की रत्ता के लिए श्रात्मोत्सर्ग करने में सर्वाप्रशी होनेवाला यह राजपूताना त्राज अपने श्रतीत गौरव की ं भूल गया है। वीसवीं शताब्दी के जारंम से भारतीय विद्वानों ने इतिहास लिखने की ओर विशेष ध्यान दिया है, परन्तु जहां अनेक भारतीय विद्वान ें भारतवर्ष के मिन्न भिन्न कालों और प्रान्तों के इतिहास लिखने में संलग्न हो रहे हैं, वहां राजपूताने के इतिहास की तरफ़ किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया। मैं चाहता था कि यदि कोई सुयोग्य ऐतिहासिक तथा पुरातत्त्ववेत्ता इस कार्य को अपने हाथ में ले, तो में अपनी संग्रह की हुई सामग्री-द्वारा उसे पूर्ण रूप से सहायता दूं, परन्तु जब इतने वर्षों में किसी विद्वान् ने इस तरफ़ ध्यान ही न दिया, तव मेरी संगृहीत सामग्री श्रौर इतने वर्षों के श्रध्ययन तथा भ्रमण् से प्राप्त राजपूताने के इतिहास का मेरा श्रहुभव निष्कल न हो, यह विचार कर—श्रपनी वृद्धावस्था एवं शारीरिक अस्वस्थता होतें हुए भी मैंने यह निश्चय कर लिया कि यधाशक्ति अपनी शेष आयु राज-पूताने का एक स्वतन्त्र इतिहास लिखने में व्यतीत की जाय, ताकि हिन्दी-साहित्य में राजपूताने के इतिहास का जो श्रभाव है, उसके कुछ श्रंश की तो पूर्ति हो जाय। इसी निश्चय के श्रमुसार मैंने वि० सं० १६५२ ( ई० स० १६२४) के आरंभ से इसका खंडशः प्रकाशन आरंभ किया। यह प्रन्थ कई 'जिल्दों में समाप्त होगा।

- पहली जिल्द के प्रथम चार श्रध्यायों की संबंध समस्त राजपूताने

से हैं। उनमें जो कुछ लिखा है, पाठकों के सुभीते के लिए उसका संचिप्त परिचय पृ० ३४४-३४६ में दे दिया गया है, श्रतएव उसे यहां दुहराने की श्रावश्यकता नहीं। फिर वर्तमान राज्यों का इतिहास श्रारम्भ होता है। राजपूताने के राज्यों में सबसे प्राचीन उदयपुर श्रीर वंशों में सबसे श्रधिक गौरवान्वित गुहिलवंश है। इसी लिए हमने उदयपुर राज्य के इतिहास को प्रथम स्थान देना उचित समभा। उक्त राज्य के इतिहास के पहले श्रध्याय में भूगोल-सम्बंधी वर्णन देकर दूसरे में वहां के राजवंश की प्राचीनता एवं उसके गौरव का वर्णन श्रौर उसके संबंध की कई विवादग्रस्त बातों का सप्रमाण निराकरण किया है। तीसरे अध्याय में मेवाड़ का प्राचीन इतिहास लिखा गया है, जो अब तक अंधकार में ही था। कर्नल टॉड ने आज से सौ वर्ष पूर्व जो कुछ थोड़ासा प्राचीन इतिहास लिखा, वह त्रुटिपूर्ण तथा नाममात्र का है। टाँड के बाद वहां के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में लाने का किसी ने उद्योग किया ही नहीं, इसलिए हमने प्राचीन इतिहासी पर अपने अनुसंधानों द्वारा कुछ नया प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्त किया है। परन्तु यह हम अवश्य कहेंगे कि यदि प्राचीन शोध के कार्य में विशेष उन्नति हुई, तो मेवाड़ में श्रनेक स्थानों से प्राचीन इतिहास की प्रचुर ्र सामग्री उपलब्ध होगी, जिसकी सहायता से भविष्य में वहां का एक सर्वा-गपूर्ण प्राचीन इतिहास लिखा जा सकेगा । उक्त तीसरे श्रध्याय के साथ ही हमारे इतिहास की पहली जिल्द समाप्त होती है। दूसरी जिल्द में मेवाड़ का इतिहास पूर्ण करने का यहा किया जायगा। फिर क्रमश: हुंगरपुर, बांस-बाढ़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, श्रलवर, बूंदी, कोटा, सिरोही, करौली, जैसलमेर, भालावाड़, भरतपुर, घौलपुर, टोंक श्रीर श्रजमेर के संरकारी इलाक़े व इस्तमरारदारों का इतिहास रहेगा। हमारा विचार है कि प्रत्येक राज्य के इतिहास के प्रारंभ में वहां का भूगोल-संबंधी वर्णन और वहां के प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थानों का विवरण तथा श्रंत में प्रसिद्ध सरदारों आदि का संचित्र परिचय दिया जाय। प्राचीन स्थानों, प्रसिद्ध राजाओं तथा सरदारों श्रादि के चित्र देने का भी यथाशक्ति यत किया जायगा।

हम किसी प्रकार यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारा यह . इतिहास सर्वीगपूर्ण है, क्योंकि श्रव तक हम इस बात को भली-भांति जानते हैं कि इस इतिहास में अनेक बुटियां रह गई होंगी। हमारा अनुभव पर्याप्त नहीं हुआ है, कई बातों की हमें श्रब तक जानकारी न हो; इस कारण कई त्रुटियां रह जाना संसव है। साथ ही हमारी यह भी धारणा है कि राजपूताने का वास्तविक इतिहास लिखे जाने का समय अभी दूर है, इयोंकि उसके लिए विशेष खोज की श्रावश्यकता है। यदि शोध के कार्य में निरन्तर उन्नति होती गई, तो श्राधी शताब्दी के भीतर इतिहास की कायापलट हो जायगी और उस परिपूर्ण शोध के आधार पर राजपूताने का एक सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वागसुंद्र इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी ्विद्वान् को ही मिलेगा; परन्तु हम इतना श्रवश्य कहेंगे कि भविष्य में जो कोई इतिहासवेता इस देश का ऐसा इतिहास लिखने में प्रवृत्त होगा, ं उसको हमारा यह इतिहास कुछ-न-कुछ सहायता श्रवश्य देगा। हमारी श्रांतरिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक-द्वारा राजपूताने के मावी इतिहास-कारों के लिए कुछ सामग्री तैयार कर रख दी जाय तो इतिहास-निर्माण में े उनको कुछ सुगमता हो। दूसरी बात यह है कि हमने अपने इतिहास के पृष्ठों में 'नामूलं लिख्यते किञ्चित्', सिद्धान्त का यथाशक्ति पालन करने का प्रयत्न किया है। इसका कारण यही है कि पाठकों को प्रत्येक बात का प्रमाख वहीं मिल जाय श्रीर उसके लिए विशेष श्रम न करना पड़े। श्रप्र-काशित शिलालेखादि के आधार पर जो कुछ लिखा है, उसके साथ टिप्पण में मुल अवतरण दे दिये हैं और प्रकाशित शिलालेखादि से आवश्यकता के छनुसार।

इस इतिहास में हमने राजपूताने के प्रचलित प्रान्तीय शब्दों का उपयोग भी किया है, जो आवश्यक था, जैसे 'राणा', 'राणी' और 'घाट' इत्यादि। 'राणा', 'राणी' शब्दों का प्रयोग देखकर युक्त प्रदेश के कुछ विद्वान इनको ठीक न समभेंगे, परन्तु उनके 'राना' और 'रानी' शब्द वास्तव में राजाओं के यहां प्रयुक्त नहीं होते। राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठिया-

वाड़, वुंदेलखंड और बघेलखंड श्रादि प्रदेशों में, जहां राजाओं के राज्य हैं, ये शब्द 'राखा' श्रीर 'राखी' ही बोले जाते हैं, न कि 'राला' श्रीर 'रानी'। फ़ारसी श्रीर श्रंग्रेज़ी की वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण उनमें 'ण' श्रजर न होने से उसके स्थान पर 'न' ही लिखा जाता है, जिसका अनुकरण कुछ हिन्दी-लेखक भी करने लगे हैं। जब हिन्दी-लेखक नागरी श्रक्तरों के नीचे: विन्दियां लगाकर उनको फ़ारसी उच्चारण के समान बनाने की चेष्टा करते हैं, तो पेसे विशाल प्रदेश में बोले जानेवाले शब्दों को ज्यों-के-त्यों रखना हमें अनुचित प्रतीत नहीं होता। श्रंत्रेज़ी की अपूर्ण वर्णमाला में लिखे हुए राज-पूताने के कई नामों का श्रमुकरण कर हिन्दी लेखक उनको श्रंशेज़ी सांचे में ढावते हैं, जैसे चीतोर, राठौर, श्रारावली (श्राड़ावळा) श्रादि, जो वस्तुत: ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिन स्थानों या पुरुषों से उनका संबन्ध है, वहां ये . शन्द इस तरह बोले ही नहीं जाते । इसी तरह कई श्राधुनिक हिन्दी-लेखक 'राजा', 'महाराजा' श्रादि शब्दों के वहुवचन 'राजे', 'महाराजें' वनाते हैं, जो बहुत ही कर्याकडु प्रतीत होते हैं श्रीर राजपूताने में इनका प्रयोग विलक्कल नहीं होता। कई वर्ष पूर्व स्व० विद्वद्वर पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने 'समालोचक' पत्र में इस विषय में एक लेख प्रकाशित कर इन शन्दों के शुद्धाशुद्ध होने की और हिन्दी-पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी तरह वंश या शाखा के परिचायक शब्द भी राजप्ताने में प्रचलित वोलचाल के अनुसार ही दिये गये हैं: जैसे चंडावत, शकावत, लारंगदेवीत आदि, क्योंकि उनसे उस पुरुष का विशेष परिचय हों जाता है। राजपृताने की बोलचाल के अदसार हमने कहीं कहीं 'ळ' अचर का भी प्रयोग किया है। इस प्रंथ में कई एक हस्तलिखित पुस्तकों के पृष्ठांक टिप्पण में दिये गये हैं, जो हमारे संग्रह की हस्तलिखित पुस्तकों के ही हैं।

इतिहास-प्रेमी पाठकों से हमारा सविनय निवेदन है कि इस प्रंथ में जो-जो ऐतिहसिक श्विटियां उनके हिंदगोचर हों, उनकी सप्रमाण सूचना यिद वे हमारे पास भेजने की कृपा करेंगे, तो इसके द्वितीय संस्करण में, जो शीव्र ही प्रकाशित होगा, हम उन्हें सहर्ष स्थान देंगे; परन्तु जो प्रमाण

हमारे पास आवें, वे ऐसे हों कि ऐतिहासिक कसौटी पर आँच करने से उनकी सचाई पर हमें विश्वास हो जाय।

में उन सब प्रंथकर्ताओं का उपकृत हूं, जिनके प्रंथों अध्या लेखों आदि से मुक्ते अपने इतिहास के प्रण्यन में सहायता मिली है और जिनके नाम स्थान स्थान पर दिये गये हैं। मैं रायसाहव हरविलास सारड़ा तथा उद्यपुर-निवासी बावू रामनारायण दूगड़ आदि अपने मित्रों का भी कृतझ हूं, जिन्होंने समय समय पर अपने परामर्श से मुक्ते वाधित किया है। यहां पर मैं अपने आयुष्मान पुत्र रामेश्वर का नामोक्षेख करना आवश्यक समभता हूं, क्योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ इस प्रन्थ का पूफ्त-संशोधन किया और मेरी अस्वस्थता के दिनों में विशेष अम कर प्रकाशन-कार्य को स्थिति न होने दिया।

हमारे यहां ऐतिहासिक ग्रंथों की बड़ी कमी है, ऐसी दशा में यदि इस ग्रंथ से राजपूताने के इतिहास की नाममात्र को भी चित-पूर्ति होगी, तो मैं अपना सारा अम सफल समभूंगा। अन्तिम निवेदन यही है कि—

एष चेत् परितोषाय विदुषां छतिनो वयम् ॥

श्रजमेर, वसंत-पंचमी, वि० सं० १६८३

गौरीशंकर हीराचंद श्रोका

## द्वितीय संस्करण की भूमिका

ई० स० १६२४ में प्रस्तुत पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसका हिन्दी-संसार में अञ्छा आदर हुआ और छः मास के स्वल्प समय में ही उसकी सारी प्रतियां समाप्त हो गई। भारतीय विद्वत्-समाज ने तो उसका आदर किया ही, साथ ही यूरोपीय देशों में भी उसको सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और अनेकों लन्धप्रतिष्ठ विदेशीय विद्वानों ने उसपर अपनी बहुमूल्य सम्मितयां भी लिख मेजने का कष्ट उठाया। इससे उत्साहित होकर मैंने राजपूताने के इतिहास का दूसरा, ठीसरा और चौथा खराड कमशः ई० स० १६२७, १६२६ और १६३२ में प्रकाशित किया। इन चार खंडों में उक्त इतिहास की दो जिल्हें पूर्ण हो चुकी हैं।

इस इतिहास को काशी विक्वविद्यालय, राजपूताना एवं सेन्ट्रल इतिहास के हाई स्कूल और इत्टरमीडियट बोर्ड झाँव एज्यूकेशन तथा देश के अन्य शिक्तविमानों ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मितित किया है। पंजाब विक्वविद्यालय में तो यह वहां की सन्वींच परीक्ता 'हिन्दी प्रमाकर' की पाठ्यपुस्तकों में नियत हुआ है। फलस्वरूप इसकी मांग उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण श्रव लगमन सभी खाड श्रप्राप्य हो गये हैं।

मेरा विचार था कि राजपूताने का इतिहास सम्पूर्ण होने पर उसका दूसरा संस्करण निकाला जावे, किन्तु इतिहासप्रेमी व्यक्तियों के विशेष आग्रह के कारण मेंने उक्त इतिहास के अप्राप्य खएडों का दूसरा संस्करण अभी निकाल देना ही निश्चय किया। परिणामस्वरूप प्रथम खएड का दूसरा संशोधित और परिवर्डित संस्करण पाठकों के समन्न उपस्थित है, जिसमें अब तक के शोध से झात नई बातों का यथास्थान समावेश कर दिया गया है।

इस बार पाठक इसके आकार-प्रकार में कुछ अन्तर पायेंगे। अब तक चार-चार सौ पृष्ठों का एक-एक खंड प्रकाशित किया जाता था, पर उससे पाठकों को असुविधा होने की अनेकों शिकायतें मेरे पास पहुंचीं।

साथ ही मुभ से यह त्राप्रह किया गया कि भविष्य में इतिहास खएडश: प्रकाशित न करके प्रत्येक राज्य का इतिहास एक या दो भागों में निकाला जावे श्रीर प्रत्येक राज्य के इतिहास के अन्त में अनुक्रमणिका लगा दी जाय तो पाठकों को विशेष सुभीता हो। इसको ध्यान में रखते हुए राजपूताने के इतिहास के पांचवें खएड अर्थात् तीसरी जिल्द से प्रत्येक राज्य का सम्पूर्ण इतिहास श्रलग-श्रलग निकालना प्रारम्भ कर दिया गया है। तीसरी जिल्द के प्रथम भाग में 'डूंगरपुर राज्य का इतिहास' प्रकाशित हुआ है। उसके आगे के दूसरे एवं तीसरे भागों में क्रमशः वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के इतिहास रहेंगे। भविष्य में भी इसी क्रम का पालन होगा। राजपूताने ंके इतिहास की पहली जिल्द के प्रथम खएड में भूगोल और प्राचीन राज-वंशों के इतिहास के अतिरिक्त पहले उदयपुर राज्य के इतिहास का कुछ प्रारंभिक श्रंश भी शामिल था, जो हटाकर श्रब केवल भूगोल श्रीर प्राचीन राजवंशों के इतिहास की अलग जिल्द कर दी गई है। 'चत्रियों के गोत्र' श्रौर 'त्तियों के नामान्त में सिंह पद का प्रचार' शीर्षक दो परिशिष्टों कों, जो पहले राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के दूसरे खंड में सिम-ं लित थे, प्राचीन राजवंशों के इतिहास से सम्बन्ध रखने एवं इतिहास के लिए उपयोगी होने के कारण इसके साथ शामिल कर दिया है । साथ में . अनुक्रमणिका भी लगा दी गई है। सुमे पूर्ण विश्वास है कि पाठकगण ्डस परिवर्तन से सन्तुष्ट होंगे।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में मुक्ते अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर खोमा, एम० ए०, से बड़ी सहायता मिली है तथा प्रूफ़ पढ़ने एवं अनुकार मिला तैयार करने में मेरे निजी इतिहास विभाग के कार्यकर्ता एं० नाथूलाल व्यास तथा एं० चिरंजीलाल व्यास ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है, जिनका यहां नामोझेल करना में आवश्यक समस्तता हूं।

श्रजमेर कार्तिक कृष्णा १३ वि० सं० १६६३

गौरीशंकर हीराचंद स्रोक्ता.

# विषय-सूची

### पहला श्रध्याय

## भूगोल-सम्बन्धी वर्षीन

| विषय           |              | •     | , , |     | पृष्ठांक      |
|----------------|--------------|-------|-----|-----|---------------|
| 'राजपूताना'    | नाम          | ***   |     | *** | · \$ .        |
| स्थान और       | च्चेत्रफल    | ***   | *** | ••• | .3            |
| सीमा           |              | •••   | ••• |     | Uni. ' ''Une. |
| वर्तमान राज    | य और उनके    | स्थान | *** | *** | , <b>B</b>    |
| पहाड़          |              | •••   | 411 | ••• | ષ્ટ           |
| नदियां         | ***          | •••   | ••• | ••• | . <b>X</b>    |
| <b>मीलें</b>   | •••          | 4+4   | ••• | *** | .f 'y         |
| जलवायु         | ***          | 4+4   | 4   | *** | X . W . O . O |
| वर्षा          | •••          | •••   | ••• | ••• | •             |
| ज़मीन और       | पैदावारी     | ***   | ••• | *** | Ŷ.            |
| खानें          | <b>100</b> - | 141   | 444 | *** | 49            |
| क्रिले         | *** **       | •••   | ••• | *14 | <b>4</b>      |
| रेल्वे         | •••          | ***   | 411 | *** | Ξ,            |
| जनसंख्या       | ***          | •••   | *** | ••• | 80            |
| धर्म           | •••          | •••   | *** | ••• | १०            |
| जातियां        | ••• ,        | •••   | *** | ••• | १४            |
| पेशा           | •••          | •••   | ••• | ••• | <b>१६</b>     |
| पोशाक          | *** .        | •••   | *** | ••• | 7.8           |
| शिचा           | ***          | ***   | ••• | **, | 38            |
| भाषा           | ***          | •••   | *** | **, | <b>23</b> ``  |
| <b>ब्हि</b> पि | •••          | ***   | ••• | ••• | રુષ્ટ         |

| विषय           |           |                       |                   |                   | पृष्ठांक     |
|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| शिल्प          | •••       | ***                   | •••               | •••               | २४           |
| चित्रकला       | •••       | •••                   | •••               | •••               | 35           |
| संगीत          | ***       | •••                   |                   | ***               | ३२           |
| सिके           | •••       | •••                   | •••               | •••               | देद          |
|                |           |                       |                   |                   |              |
| :              |           | दूसरा                 | अध्याय            |                   |              |
| er<br>·        |           | ₹                     | ाजपूत             |                   |              |
| 'राजपूत' ना    | <b>H</b>  | •••                   | •••               | •••               | ४१           |
| विन्सेंट सि    | मथ ऋि     | दे विदेशी विद्रान     | ों की राजपूतों    | के शक,            |              |
| कुशन           | और हूर    | । एवं गोंड, भड़       | तथा गुर्जर ज      | ातियों से उत्पन्न |              |
| होने क         | ी निर्मूल | कल्पना                | ***               | ***               | 8ई           |
|                |           | ो जांच के झन्त        | र्गत शक जाति      | का विवेचन         | ઇક           |
| 1975.<br>1975. | "         | <b>37</b> 31          |                   | का विषेचन         | ४७           |
| . ,,           | "         | js 1 <b>&gt;</b>      | हूणों का वि       | वेचन              | ઇ૭           |
| हूगों के बड़े  | विभाग     | को गुर्जर मानने व     | की स्मिथ की व     | ल्पना की जांच     | દ્દય         |
|                |           | राजपूतों के उदय       |                   |                   | દ્દેષ્ઠ      |
|                | -         | । चत्रियों का वि      |                   | •••               | ६६           |
|                |           | तिहार श्रीर पर        |                   | ' श्रश्नि-        |              |
|                |           | कल्पना की परी         |                   |                   | હર           |
|                |           | विदेशी श्रार्थ जा     |                   | Ħ                 | -            |
|                | •         | जपूतों के रीति-रि     | -                 |                   | . <b>હ</b> ફ |
|                |           | ू<br>ती राज्य-व्यवस्थ |                   | •••               | ਅਕ           |
|                | -         | श्रौर युद्धनियम       | •••               |                   | ૭૬           |
|                |           | स्थिति श्रौर उन       | <br>के वीरता छाटि | ग्या 🗼            | E\$          |
|                |           | रक्ति, श्रात्मत्याग   |                   | . 34              | <b>ದ</b> ೇ   |
| <del>-</del>   |           | और अध:पतन             | _                 | ***               | 03           |

## तीसरा अध्याय

#### राजपूताने से संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंश

| विषय .                      |                |              |         | पृष्ठांक      |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| तमायस श्रीर राजपूताना       |                | ···          | •••     | દક            |
| महासारत श्रीर राजपूताना     |                | B44 ·        | •••     | £R ,          |
| मौर्य वंश                   |                | 444 / /      | ***     | ६५            |
| चन्द्रगुप्त मौर्य           |                |              |         | 23            |
| विंदुसार                    |                | •••          | •••     | १०इ           |
| श्रशोक                      |                | •••          |         | १०४           |
| अशोक के उत्तराधिका          | हरी .          | ***          |         | १०६           |
| राजपूताने के पिछले मी       |                |              | ***     | १०७           |
| मालव                        | ••             | •••          | ***     | <b>₹</b> 0⊑.  |
| युनानी या यवन ( श्रीक ) र   | া <b>না</b>    | •••          | ***     | 308           |
| श्रर्जुनायन .               | ••             | •••          | •••     | ११२           |
| द्यत्रप (शक)                |                | ***          | •••     | ११२           |
| पश्चिमी जन्नप               | •••            | ***          |         | \$ <b>? !</b> |
| राजा रुद्रदामा श्रीर उ      | सके वंशधर      | ***          | ***     | ११७           |
| पश्चिमी ज्ञापों का वंशवृत्त | ₹              | *** **       | •••     | १२३           |
| पश्चिमी चत्रपों श्रीर महाच  | तत्रपें। की ना | माबली ( संवत | (सहित ) | १२४           |
| कुशन वंश                    | •••            | ***          | •••     | ્રશ્સ 👑       |
| गुप्त वेश                   | •••            | 4++          |         | १२७           |
| गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त       | •••            | ***          | ***     | 359           |
| समुद्रगुप्त                 | ***            | ***          | ***     | १३०           |
| चन्द्रगुप्त (द्वितीय)       | •••            | ***          | ***     | १३३           |
| <b>कुमा</b> रगुप्त          | 443            | 416          | ***     | १३४           |

| •                         | •             | •            |               |          |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| विषय                      |               |              | •             | पृष्ठांक |
| स्कंदगुप्त और उस          | के वैश्व      | • • •        | ***           | १३६      |
| गुप्तों का वंशवृत्त       | ***           | •••          | ***           | १४०      |
| गुप्तवंशी राजात्रों की ना | मावली ( ज्ञात | समय सहित)    | •••           | १४०      |
| वरीक वंश                  | •Ø•s g        | B 0·p        | •••           | १४१      |
| वर्मीतनामवाले राजा        | -B-B-G        | 79.0         | eli pep       | १४१      |
| ह्रण वंश                  | f gra         | 411          | rd rays       | १४२      |
| शुर्कर ( गुज़र ) वंश      | # e-e         | 'G 9 g       | <b>6</b> 0 14 | १४७      |
| बङ्गूजर                   | ***           | 411          | \$ 5%         | १४१      |
| राजा यशोधर्म              | 109           | <b>4-4</b> # | *600          | १४३      |
| बैस वंश                   | rrive a       | '6'8 ş       | 411           | १४४      |
| <b>हर्षवर्द्धन</b>        | 417           | ***          | cu s          | १४६      |
| चावड़ा वंश                | -9 0 0        | ****         | TRIP IS       | १६२      |
| प्रतिहार वंश              | 444           | 717          | 771           | १६४      |
| ्मंडोर के प्रतिहार        | Too           | 70 619       | ***           | १६६      |
| रघुवंशी प्रतिहार          | •••           | **** 3       | 411           | १७२      |
| ्प्रतिहार नागभट           | ***           | ***          | 77.5          | १७६      |
| वत्सराज                   | ***           | •••          | 711           | १७६      |
| नागभट ( दूसरा )           | • •••         | 'B'0 q       | ***           | १८०      |
| भोजदेव                    | 144           | ***          | ***           | १दर      |
| महेन्द्रपाल               | 441           | ***          | ***           | १दर      |
| महीपाल                    | ***           | •••          | •••           | १८३      |
| विनायकपाल तथा             | उसके वंशधर    | •••          | ***           | १८३      |
| •                         | •••           | •••          | ***           | १८७      |
| रघुवंशी प्रतिहारों का वं  | रावृत्त       | 10,          | ***           | १८७      |
| प्रतिहारों की शाखाएं      | •••           | 4**          | ***           | १८८      |
| परमार घंश ( आबू का )      | ***           | •••          | 444           | १६०      |

r

| विषय                       |                      |                    | į           | पृष्ठांक |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------|
| धारावर्ष .                 | **                   | ***                | •••         | 850      |
| सोमसिंह और उसके            | वंशज                 | 244                | • • • •     | २००      |
| श्रावू के परमारों का वंशवृ |                      | •••                | ***         | २०३      |
| जालोर के परमार             |                      | ***                | •••         | २०४      |
| किराङ्क के परमार           |                      | •••                | ***,        | २०४      |
| मालवे के परमार             |                      | •••                | 414.        | Sox      |
| 4                          | 166                  | ***                | ***         | २०५      |
| <del>12</del> <del></del>  |                      |                    |             | २१०      |
| भोज                        |                      |                    |             | 798      |
| जयसिंह, उद्यादित्य १       | ार<br>जीव-जव्यके संग | 1513               |             | રશ્ય     |
| वागड़ के परमार             | MC OCITI AC          | 141                | ,           | 230      |
| •                          | <br><del></del>      | ***                | ;           | 238      |
| मालवा और वागड़ के परम      | ારા જાા વરાવૃષ્      | .1114              | ***         |          |
| परमारों की शाखापं .        |                      | 4404               | P++ 1.07    | २३४      |
| सोलंकी वंश .               | 100-                 | 111-               | ****        | २३८      |
| मूलराज श्रादि .            | <b>-16</b>           |                    | ··· ·       | २३६      |
| जयसिंह (सिद्धराज)ः.        |                      | ****               | ***         | २४३      |
| कुमारपाल श्रौर उसके        | वंशज                 |                    | 349         | २४६      |
| बघेल सोलंकी                | •••                  | مرة 4 في           | ***         | २४१      |
| गुजरात के सोलंकियां का     | वंशवृत्त             | 100-               | •••         | २४६      |
| गुजरात के बघेलों का वंश    | ा <u>व</u> ृत्त      | ***.               |             | २५७      |
| सोलंकियों की शाखाएं        |                      | *1*-               | ***         | २४७      |
| नाग वंश                    |                      |                    | 5-1 a       | २६१      |
| योधेय                      | •••                  | 8.0 84             | ****        | २६३      |
| तंवर वंश                   | •••                  | 4.4 % _            | 44 L        | २६४      |
| द्हिया वंश                 | ***                  | 6 6.9 <sub>f</sub> | •n• .       | २६⊏      |
| -दाहिमा वंश                | *16                  | <b>.</b>           | ,<br>8,4 g, | २७०      |

| विषय             |                       |                 |                 | पृष्ठाक     |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| निकुंप वंश       | •••                   | ***             | ***             | २७१         |
| डोडिया वंश       |                       | •••             | •••             | २७१         |
| गौड़ वंश         | •••                   | •••             | ***             | इ७३         |
|                  | चौथा                  | अध्याय          |                 | •           |
| . ग्रुसल्मानी    | , मरहटों श्रौर        | अंग्रेज़ों का र | ाजपूताने से संव | <b>म</b> ंघ |
| विषय             | •                     |                 |                 | पृष्ठांक    |
| मुसलमानों का संव | য়য                   | ***             | •••             | २८०         |
| मुसलमानी घ       | र्मकीश्ररव में उ      | पत्ति           | •••             | २८०         |
| सुसलमानों की     | ो उन्नति श्रौर उन     | के साम्राज्य क  | न विस्तार       | २द२         |
| मुसलमानों की     | ो भारत <b>प</b> र चढ़ | इयां            | •••             | २द३         |
| मुहम्मद् विन     | कासिम का सिंध         | । पर श्रधिका    | τ               | २⊏४         |
| ग्रज़नी पर मु    | सलमानों का श्र        | धेकार           | •••             | २६१         |
| सुबुक्तगीन क     | ो एंजाब पर चढ़        | ाई              | •••             | २६२         |
| महसूद राज़नव     | ी के भारत पर छ        | क्तमण्          | •••             | २६३         |
| महसूद की स       | ोमनाथ पर चढ़ा         | <br>            | •••             | <b>२</b> ६६ |
| गज़नी के खु      | लतान                  | ***             | ***             | इ०इ         |
| शहाबुद्दीन सो    | री का पृथ्वीराज       | चौहान पर        |                 | • .         |
| <b>आक्रम</b> र   | ए श्रोर उसकी प        | राजय            | •••             | ३०४         |
| उसकी दूसरी       | चढ़ाई और पृध          | वीराज की पर     | (जय             | ঽ৹६         |
| गुनाम, खिल       | जी, तुरालक शांवि      | ( भुसलमान वंश   | ों का शासन      | . ३०७       |
| ् बाबर का सा     | रत में राज्य स्थ      | पित करना        | •••             | 388         |
| श्रकबर की र      | ाजपूर्वों के साथ      | की नीति         | ***             | ३१३         |
| ् अकदर के पी     | क्षे के मुगल वा       | शाह             |                 | ३१३         |
| मुगल-साम्राज     | य का श्रधःपतन         | ··              | •••             | FLX         |
| मरहडों का खंबंध  | •••                   | •••             | , ies           | 318         |

| . विषय                                |            | •                      | पृष्ठांक      |
|---------------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| शिवाजी के पूर्वज                      | ***        | ***                    | ३१७           |
| शिवाजी                                | ***        | •••                    | · \$88        |
| शिवाजी के वंशघर श्रौर पेशवा           | •••        | ***                    | ३२३           |
| होल्कर, लिधिया श्रीर घार के मर        | हटा-राज्य  | यों की स्थाप <b>ना</b> | ३२८           |
| राजपूताने में मरहटों के आक्रमण        | •••        | ***                    | ३३१           |
| श्रंप्रेज़ों का संबंध                 | • • • •    | •••                    | 333           |
| भारत के साथ यूरोप का व्यापार-स        | संबंध      | ***                    | ३३४           |
| इस्ट इतिडया कम्पनी                    | ***        | •••                    | <b>33</b> 4   |
| श्रंप्रेज़ों श्रौर फेंचों की लड़ाइयां | •••        | •••                    | . ३३६         |
| पलासी का युद्ध श्रौर ईस्ट इतिडर       | या कम्पर्न | ो को                   | •             |
| वंगाल आदि की दीवानी                   | मिलना      | •••                    | ३३७           |
| श्रंग्रेज़ों श्रौर मरइटों के युद्ध    | •••        | ***                    | ३४०           |
| राजपूताने पर अंग्रेज़ों का अधिका      | ₹          | •••                    | <b>ે</b> ફકફ  |
|                                       | <b>~~~</b> |                        | ;*            |
| सिंहावलोकन                            | •••        | ***                    | . કુષ્ઠષ્ઠ    |
|                                       |            |                        |               |
|                                       | _          |                        | :             |
| परिश                                  | शेष्ट      |                        | -             |
| १—चित्रयों के गोत्र                   | •••        | ***                    | , ই৪৫         |
| २ इत्रियों के नामान्त में 'सिंह' पद   | का प्रचार  |                        | त्र्र         |
| ३—इस ग्रन्थ में जिन पुस्तकों से स     | हायता र्ल  | ो गई.                  | _             |
| उनकी सूची                             | •••        | •••                    | રૂપ્ <u>ર</u> |
| সন্সং                                 | ग्रीका स   | •                      |               |
| श्रनुक.<br>१(क) वैयक्तिक ∙…           | ગાયુવા     |                        | ٨             |
| २—(ख) भौगोलिक                         |            | •••                    | Š             |
| • <i>। ५</i> ० / भागसम्बद्धाः         | • • •      | ***                    | ZX            |

#### राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द में दिये हुए ग्रन्थों के संचित्र नाम श्रीर संकेतों का परिचय

```
श्रां, कै. कै. " श्राफ्रैक्ट का 'केटैलॉगस् कैटैलॉगरम्',
ģ. Ų.
                    ··· इंडियन ऐंटिकेरी.
                     ··· एपित्राफिया इंडिकाः
                     ः किनंगहाम की 'श्रार्कियालॉजिकल् सर्वे श्रॉव्
कः; श्रा. स. इ.
क; श्रा. स. रि. 🕽
                    ***
                             इंडिया'.
गौ. ही. छो; सा. प्रा. लि. " गौरीशंकर हीराचंद श्रोसा की 'भारतीय प्राचीन
                             लिपिमाला' ( द्वितीय संस्करण )
गौ.ही.श्रो;सो.प्रा.इ. " गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता का 'सोलंकियों का
                             प्राचीन इतिहास' (प्रथम भाग).
ज. ए. सो. बंगाः )
                     ... जर्नल श्रॉब् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉब्
(वंगा-ए.सो जः) 5
                             वंगाल.
ज. वंब. ए. स्रो. )
(बंब. ए. स्रो. ज.)
                     ... जर्नल ऑव् दि बॉम्वे ब्रांच ऑव् दि रॉयल
                             पशियाटिक स्रोसाइटी.
ज. रॉ. ए. सो.
                     " जर्नल श्रॉव् दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा.
                    ः जॉन् ऐलन् कृत 'कॉइन्सऋॉव् दिगुप्त डाइनेस्टीज़'
टॉड; राज.
                     ः टॉड-छत 'राजस्थान' ( ऑक्सफ़र्ड-संस्करण् )-
टॉ; रा.
                     " नागरीप्रचारिखी पत्रिका ( नवीन संस्करस )
ना. प्र. पत्रिका
ना. प्र. प.
प्रसी; गु. इ.
                     " फ़्लीर-संपादित 'गुप्त इन्स्किप्शन्स'.
                     ··· वंबई गैज़ेटियर.
वंब. गै.
बील; बु. रे. वे. व. )
बी; बु. रे. वे. व. े
                     ः सेम्युअल वील-इत 'वुद्धिस्ट रेकर्ड्ज़ श्रॉव् दि
                             वेस्टर्न वर्ल्ड',
स्मि; म्र. हि. इं.
                     ''' विन्सेंट स्मिथ-रचित 'त्रार्ली हिस्ट्री झॉव् इंडियां'
स्मि; कै. कॉ. इ. म्यू ... स्मिथ का 'कैटेलॉग ऑव् दि कॉइन्स इन् दि
                             इंडियन म्यूज़ियम्'.
हि. टॉ. रा.
                     ··· हिन्दी टॉड-राजस्थान (खड़विलास प्रेस, बांकी-
                           ्पुर का संस्करण्).
```

## ग्रन्थकर्ती-द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थ आदि ।

| स्वतन्त्र रचनाएं—                              |     | मूल्य          |
|------------------------------------------------|-----|----------------|
| (१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)           |     | स्रप्राप्य     |
| (२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला                    |     |                |
| ( द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण )                | ••• | स्० ४०)        |
| (३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम भाग      | *** | श्रप्राप्य     |
| (४) सिरोही राज्य का इतिहास                     | ••• | श्रप्राप्य :   |
| (४) बापा रावल का सोने का सिका                  | ••• | 11)            |
| (६) वीरशिरोमिण महाराणा प्रतापसिंह              | ••• | =)             |
| (७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति                | *** | ই)             |
| (ह) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द             |     |                |
| ( दूसरा संशोधित श्रौर परिवर्द्धित संस्करण )    | *** | <i>(e)</i>     |
| (१) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड              | ••• | श्रप्राप्य     |
| (१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड             | *** | रु० ६)         |
| (११) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड              | ••• | <b>स्</b> ० ६) |
| (१२) राजपूताने का इतिहास—जिल्द तीसरी,          |     | -              |
| ( पहला भाग, डूंगरपुर राज्य का इतिहास )         | *** | <b>रू</b> ० ४) |
| (१३) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द           |     | •              |
| ( दूसरा भाग, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास )       | ••• | स्रु ४॥)       |
| (१४) उदयपुर राज्य का इतिहास—पहली जिल्द         | *** | श्चप्राप्य     |
| (१५) उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरी जिल्द        | ••• | . रु० ११)      |
| (१६) † भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री   | ••• | II)            |
| (१७) ‡ कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र           | *** | 1)             |
| (१८) ‡ राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा, प्रथम भाग''' |     | · ·            |
| ( एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित )         | ••• | श्रप्राप्य     |

अप्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। गुजरात वर्नांक्यूलर सोसाइटी (अहमदाबाद ) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिलता है।

<sup>†</sup> काशी नागरीप्रचारि**णी समा-द्वारा प्रकाशित**।

<sup>🗓</sup> खझाविजास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त ।

#### सम्पादित

| As miles                                           | •              |
|----------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | मूल्य          |
| ((c) y allater state sure side .                   | ( भ्रप्राप्य ) |
| (२०) * भ्रशोक की धर्मिलिपियां—पहला खंड             |                |
| ( प्रधान शिलाभिलेख )                               | ह <b>०</b> ३)  |
| (२१) * सुत्तेमान सौदागर                            | " <i>११</i> )  |
| (२२) 🕸 प्राचीन सुद्रा                              | " ३)           |
| (२३) * नागरीप्रचारिखी पत्रिका (त्रैमासिक) नवीन र   | तस्कर <b>ण</b> |
|                                                    | ोक भाग " १०)   |
| (२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह                        | <i>₹</i> )     |
| (२४-२६) ‡ हिन्दी टॉड राजस्थान—पहला श्रीर दूसरा     |                |
| ( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों हा            | रा टॉडकृत      |
| राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक इटियां                   |                |
| ः गई हैं )                                         |                |
| ़ (२७) जयातक-प्रशीत 'पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य' सर्ट | क (प्रेस में)  |
| , (२८) जयसोमरचित 'कर्मचंद्रवशोत्कीर्तनकं काव्यम्'  | (प्रेस में)    |
| ू (२६) * मुहणोत नैयसी की ख्यात-दूसरा माग           | £0 8)          |
| (३०) गद्य रत्न माला (हिन्दी)—संकलन                 | <b>€०</b>      |
| (३१) पद्य-रत्न-माला (हिन्दी)—संकलन                 | ह0 ॥)          |
|                                                    |                |

× द्विन्दी-साहित्य-सम्मेछन प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

प्रनथकर्ती—द्वारा रचित पुस्तकें 'न्यास प्रगृष्ड सन्त', धजमेर के वहां भिजती हैं।

काशी नागरीप्रचारिग्धी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

<sup>‡</sup> खड़वित्तास प्रेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । ——;o;——

# राजपूताने का इतिहास

#### पहली जिल्द

#### पहेला अध्याय

#### भूगोलसंबंधी वर्णन

"There is not a petty State in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas."—JAMES TOD.

राजपूताना नाम श्रंग्रेज़ों का रक्खा हुआ है। जिस समय उनका संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय इस सारे देश के, भरतपुर राज्य

नाम को छोड़कर, राजपूत राजाओं के श्रधीन होने सें, गोंडवाना, तिर्लिगाना श्रादि के ढंग पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना श्रधीत् राजपूतों का देश रक्खा। राजपूताने के प्रथम श्रीर प्रसिद्ध इतिहास-लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थान या रायधान दिया है, जो राजाश्रों या उनके राज्यों के स्थान का सुचक है, परन्तु श्रंग्रेज़ों के पृह्ले

<sup>(</sup>१) "राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें थर्मी-पिबी जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियोनिडासः जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो"।

<sup>–</sup>जेम्स टॉड

<sup>(</sup> थर्मोपिती श्रौर तियोनिडास के तिए देखी खड़वितास प्रेस ( बांकीपुर ) का छुपा हुआ हिंदी 'टॉड-राजस्थान', प्रथम खंड, पृ० २७, टिप्पण १४, १४)

यह सारा देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं
मिलता, अतप्य वह नाम भी किल्पत ही है, क्योंकि राजस्थान या उसके प्राकृत
( लौकिक ) रूप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिए हो सकता है।
सारे राजपूताने के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग होना नहीं पाया
जाता। उसके कितने एक अंशों के तो प्राचीन काल में समय-समय पर
भिन्न-भिन्न नाम थे और कुछ विभाग अन्य वाहरी प्रदेशों के अन्तर्गत थें।

( १ ) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें नागोर त्रादि परगने हैं, जांगल देश कहलाता था। उसकी राजधानी ब्राहिन्छत्रपुर ( बागोर ) थी । वही देश चौहानीं के राज्य-समय सपादतत्त्व नाम से प्रसिद्ध हुन्ना श्रौर उसकी सीमा दूर-दूर तक फैली । सपादलच की पहली राजधानी सांभर ( शाकंभरी ) श्रीर दुसरी श्रजमेर रही। श्रजवर राज्य का उत्तरी विभाग कुरु देश के, दक्षिणी श्रीर पश्चिमी सतस्य देश के श्रौर पूर्वी विभाग शूरसेन देश के श्रन्तर्गत था। भरतपुर श्रौर ं धोलपुर राज्य तथा करौली राज्य का श्रधिकांश शूरसेन देश के श्रन्तर्गत थे। शूरसेन देश की राजधानी मधुरा थी श्रौर मधुरा के श्रासपास के प्रदेशों पर राज्य करनेवाले चत्रप राजाओं के समय शूरसेन देश को राजन्य देश भी कहते थे। जयपुर राज्य का ्डसरी विभाग मस्य देश के श्रन्तर्गत श्रीर दत्तिकी विभाग चौहानों के राज्य-समय संपादंत्तत्त में गिना जाता था। मत्स्य देश की राजधानी वैराट नगर (जयपुर राज्य) ्थीं । उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिनि देश था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी। उसके खंडहर इस समय नगरी नाम से प्रसिद्ध हैं और चित्तोड़ से ७ भीत उत्तर ं में हैं। वहां पर मेन जाति का श्राधिकार होने से उक्त देश का नाम मेदपाट या मेनाइ ्रहुम्रा, जिसको प्राग्वाट देश भी कहते थे । मेवाड़ का पूर्वी हिस्सा चौहारों के राजत्वकान में सपादतत्त्व देश के अन्तर्गत था। हुंगरपुर श्रीर बांसवादा राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ (वार्गट) था श्रौर श्रव भी वे उसी नाम से प्रसिद्ध हैं। जोघपुर राज्य के सारे रेतीले प्रदेश का सामान्यतः मरु देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय खास सरू (मारवाड़ ) में उक्क राज्य के शिव, मालागी श्रीर पचभदा के प्राने ही माने जाते हैं। जैसलमेर राज्य से मिले हुए जोघपुर राज्य के दक्षिणी अथवा पश्चिमी (?) विमाग का नाम वल देश था और मालाग्रीया उसके पास का एक प्रदेश कन्नीज के प्रतिहारों (पिहहारों) के समय त्रवारी कहताता था। गुर्जरों (गूजरों) के अधीन का, जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से लगाकर दिल्ली सीमा तक का सारा मारवाड़ गुर्जरत्रा या गुर्जर (गुजरात) के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य श्रीर उससे मिले हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग की गराना ऋहुँदे ( आबू ) देश में होती थी। जैसलमेर राज्य का नाम माड था और राजपूताना २३° ३' से ३०° १२' उत्तर आज़ांश और ६६° ३०' से स्थान और केत्रफल ७८° १७' पूर्व देशान्तर के बीच फैला हुआ है। इसका स्नेत्रफल लगभग १३०४६२ वर्ग मील है।

राजपूताने के पश्चिम में सिंघ, उत्तर-पश्चिम में पंजाब की बहाबलपुर
राज्य, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में पंजाब, पूर्व में श्रागरा तथा श्रवध का संयुक्त
सामा प्रदेश और खालियर राज्य, तथा दिल्ला में मध्यमारत के कई
राज्य, बंबई हाते के पालनपुर, ईडर श्रादि राज्य तथा कच्छ के रण का
उत्तर-पूर्वी हिस्सा है।

इस समय राजपूताने में १ म मुख्य राज्य हैं, जिनमें से उदयपुर, दूंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ गुहिल वंशियों (सोसोदियों) के। वर्तमान राज्य और जोधपुर, वोकानर और किसनगढ़ राठोड़ों के। जयपुर उनके स्थान और अलवर कळुवाहों के। वृंदों, कोटा और सिरोही चौहानों के। जैसलमेर और करौली यादवों के। मालावाड़ मालों का। मरत-पुर और धौलपुर जाटों के तथा टॉक मुसलमानों का है। इनके अतिरिक्त अजमेर मेरवाड़े का सरकारी इलाक्षा तथा शाहपुरा (फूलिया) और लावा के डिकाने हैं। इनमें से कैंद्रलमेर, जोधपुर और बीकानेर पश्चिम तथा उत्तर में। शेखावाटी (जयपुर राज्य का अंश) और अलवर उत्तर-पूर्व में, जयपुर मस्तपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा और मालावाड़ पूर्व और दिल्यों पूर्व में। मतावगढ़, वांसवाड़ा, ढूंगरपुर और उदयपुर दिल्या में, सिरोही विल्यपश्चिम में, और मध्य में अजमेर मेरवाड़े का सरकारी इलाक्षा, किशनगढ़ राज्य, शहपुरा (फूलिया) और लावा के ठिकाने तथा टॉक राज्य के हिस्से हैं।

इस विषय के संप्रमाण विस्तृत वर्णन के लिए देखी 'राजपूताने के भिन्न-भिन्न विमागी के प्राचीन नाम' शीर्षक मेरा लेख (ना॰ प्र॰ पत्रिका, भाग २, पृष्ठ ३२७-३४७) (१) राजपूताने में एक टॉक राज्य ही ऐसा है, जिसके भिन्न-भिन्न विभाग एक:

श्रेंब सी वहाँ कें लोग उसें मांड हीं कहते हैं। प्रतापगढ़, कोटा (जिसका कुछ उत्तरी श्रेंश संपादेखन के श्रेन्तगैत थां), फालावाड़ राज्य श्रीर टॉक के झंबड़ा, पिरावा तथां...... सिरोज के ज़िलें मॉलव देश के श्रन्तगैत थें।

श्रर्वली पर्वत राजपूताने के ईशान कोण से शुरू होकर नैर्श्वत्य कोण तक चला गया है। वहां से दिल्ला की श्रोर श्रागे बढ़ता हुश्रा गुजरात के महीकांठा जादि में होकर सतपुड़ा से जा मिला है। उत्तर में इसकी श्रेणियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, परन्तु अजमेर से दिचण में जाकर ़ वे बहुत चौड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दिल्ला श्रीर पश्चिमी हिस्से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुआ है। एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य ्के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारम्भ होकर चूंदी, कोटा श्रौर जयपुर राज्य के दित्ता तथा भालावाड़ में होकर पूर्व और दित्ता में मध्यभारत में फैलती हुई सतपुड़ा से जा मिली है। श्रलवर राज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे मिले हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक और श्रेणी चली गई है। जोधपुर राज्य के दिल्ला विभाग में एक दूसरी से विलग पहाड़ियां तथा 'दित्तिण-पूर्वी विभाग में एक श्रेगी श्रागई है। श्रवंती पहाड़ का सबसे ऊंचा 'हिस्सा सिरोही राज्य में आवू पर्वत है, जिसकी गुरु-शिखर नामक सब से अंची चोटी की अंचाई समुद्र की सतह से ४६४० फुट है। हिमालय श्लीर नीलगिरि के बीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। े प्रवित्ती पर्वत-श्रेगी राजपूताने को दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त करती है, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग में बीकानेर, जैसलमेर, जीधपुर श्रीर जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का पश्चिमी श्रंश है। यह प्रायः रेगिस्तान है, जिसमें राजपूताने की है भूमि

<sup>ं</sup> दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। उक्त राज्य के ६ हिस्सों में से टोंक, श्वलीगढ़ श्रीर नींबाहेड़ा ये तीन परगने राजप्ताने में श्रीर छवड़ा, पिरावा तथा सिरोंज मध्यभारत में हैं।

<sup>(</sup>१) राजप्ताने में यह पहाड़ श्राड़ावळा या वळा नाम से प्रसिद्ध है। यहां की भाषा में 'दळा' शब्द पहाड़ का सूचक है। श्रंप्रेज़ी वर्णमाला की श्रपूर्णता के कारण उसमें लिखा हुआ नाम शुद्ध और एक ही तरह से पढ़ा नहीं जाता, इसी दोष से श्राड़ावळा का श्रवेली नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रचलित हो गया है, परन्तु राजप्ताने के लोग श्रव तक इसको श्राड़ावळा ही कहते हैं। (टॉड राजस्थान का हिन्दी श्रादुवाद, भ्रथम खंड, ए० ४६-४७, टिप्पण १०)

का समावेश होता है। पूर्वी विभाग में अन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है। चंबल—राजपूताने की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्यभारत के इंदौर राज्य (मऊ की छावनी से ६ मील दिन्य-पश्चिम) से निकलती हैं और निव्यां ग्वालियर, इंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में बहकर राजपूताने में प्रवेश करती हुई मैंसरोड़गढ़ (मेवाड़), कोटा, केशवराय पाटण और घौलपुर के निकट बहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २४ मील दिन्या-पश्चिम जमुना से जा मिलती है। इस नदी की पूरी लंबाई ६४० मील है।

बनास—यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ के किले से ३ मील दूर की पर्वत-श्रेणी से निकलकर उदयपुर, जयपुर, बूंदी टोंक श्रीर करौली राज्यों में बहती हुई रामेश्वर तीर्थ (ग्वालियर राज्य) के पास चंबल में जा गिरती है। इसकी लंवाई श्रनुमान से ३०० मील है।

कालीसिंध—यह मध्यभारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, नर्रासंहगढ़ तथा इन्दौर राज्यों में बहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है। फिर क्षालावाड़ तथा कोटा राज्यों में बहती हुई पीपरागांव के पास चंबल में मिल जाती है। राजपूताने में इसका बहाव ४४ मील है।

पारवती—यह भी मध्य भारत से निकलकर टोंक तथा कोटा राज्यों में बहती हुई पालीघाट (कोटा राज्य) के पास चंबल में गिरती है। इसकी जुल लंबाई २२० मील है।

लूणी—यह अजमेर के पास से निकलती है, जहां इसको सागरमती कहते हैं। फिर जोधपुर राज्य में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई २०० मील है।

मही (माही) यह मध्यभारत से निकलकर राजपूताने में डूंगरपुर श्रीर वांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेशकर खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी पूरी लंबाई ३०० से ३४० मील है।

राजपूताने में बड़ी प्राकृतिक भील सांभर है। पूरी भर जाने पर उसकी लंबाई २० मील श्रीर चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है। उस भीलें समय उसका चेत्रफल ६० वर्ग मील होता है। यह खारे पानी की भील जोघपुर तथा जयपुर राज्यों की सीमा पर है। जहां ३४००००० मन से भी अधिक नमक प्रतिवर्ष पैदा होता है। इस समय इस भील को अंग्रेज़ सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया है और जोधपुर तथा जयपुर राज्यों को उसके वदले नियत रक्षम सालाना दी जाती है।

कृतिम अर्थात् वंद वांधकर वनाई हुई कीलों में सप से यही भील जयसमुद्र (हेवर) उदयपुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक से अधिक लंबाई ६ मील से ऊपर और सबसे ज्यादा चौड़ाई ६ मील से कुछ अधिक हो जातो है। उसके अतिरिक्त उक्त राज्य में राजसमुद्र, उदय-सागर और पिछोला नामक भील भी बड़े विस्तारवाली हैं। ये सब भीलें पहले समय की बनी हुई हैं। अभी जयपुर, अलबर, जोधपुर आदि राज्यों में कई नई भीलें भी बनीं और बनती जाती हैं।

राजपूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद माना जाता है।
रेगिस्तानी प्रदेश अर्थात् जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेलावाटी
जलवायु आरोग्य के विचार से विशेष उत्तम हैं। पहाड़ी प्रदेशों का जल
भारी होने के कारण वहां के निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्तानवालों के
जैसा अञ्झा नहीं रहता। राजपूताने के अन्य विभागों की अपेक्षा रेतीले
प्रदेशों में शीत काल में अधिक सदीं और उप्ण काल में अधिक गर्मी
रहती और लू तथा आँधियां भी वहुत चलती हैं। मेबाड़ आदि के पहाड़ी
प्रदेशों में ऊंचाई के कारण गर्मी कम रहती है और लू भी उतनी नहीं
चलती। आबू पहाड़ पर उसकी अधिक ऊंचाई के कारण न तो उप्ण काल
में पसीना आता और न गरम हवा चलती है, इसीसे वह राजपूताने का
शिमला कहलाता है।

राजप्ताने के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग की अपेदा वर्षा कम होती है । जैसलमेर में वर्षा की आसत ६ से ७ इंच, बीकानेर में

<sup>(</sup>१) ता॰ १० जून सन् १८६७ ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी हो गई थी। जैसलमेर में जनवरी महीने में रात के वक्त कभी-कभी इतनी सर्दी पहती है कि पानी जम जाता है।

वर्ग १२, जोधपुर में १३, सिरोही, श्रजमेर, किशनगढ़ श्रीर बूंदी
में २०-२१ के बीच, श्रलवर में २२, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टॉक,
भरतपुर श्रीर धीलपुर में २६, डूंगरपुर में २७, करौली में २६, कोटे में ३१,
प्रतापगढ़ में ३४, आलावाड़ में ३७ श्रीर बांसवाड़ा में ३८ इंच के क्ररीब
है। श्राबू पर श्रधिक ऊंचाई के कारण वर्षा की श्रीसत ४७ श्रीर ४८ इंच
के बीच है।

रेगिस्तानवाले प्रदेश में रेता अधिक होने से विशेष कर एक ही फ़सल खरीफ़ (सियालू) की होती है और रबी ( बनालू ) की बहुत कम। जमीन और वैदानारी कोटा, बूंदी, भालावाड़, बांसवाड़ा श्लौर प्रतापगढ़ के पूर्वी विभाग श्रादि में माळ की ज़मीन श्रधिक होने से विना सींचे ही रबी की फसल हो जाती है, परन्तु कुए या तालाव से सींची जानेवाली ज़मीन की अपेद्या उसमें उपज कम होती है। बाक्नी के हिस्सों में, जहां न तो विशेष रेतीली और न माळ की भूमि है, कुओं आदि से पानी देने पूर दोनों फ़सलें अञ्छी होती हैं। पहाड़ों की ढाल में भी खरीफ़ में खेती होती है, जिसको यहां वालरा (प्राफ़त वसर) कहते हैं। पहाड़ों के बीच की भूमि में, जहां पानी भर जाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने की मुख्य पैदायशी चीज़ें गेहुं, जी, मका, जवार, वाजरा, मोट, मूंग, उड़द, चना, चावल, तिल, सरसों, अलसी, सुआ, जीरा, रुई, तंबाकु और अफ़ीम हैं। अफ़ीम की खेती पहले बहुत होती थी, परन्तु अब तो सरकार अंग्रेज़ी ने रियासतों में इसका वोना प्रायः बन्द करा दिया है। उक्त पैदावारी की चीज़ों में से रुई, श्रफ़ीम, तिल, सरसों, श्रलसी और सुआ वाहर जाते हैं, श्रीर शकर, गुड़, कपड़ा, तंबाकू, सोना, चांदी, लोहा, तांचा, पीतल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें बाहर से आती हैं।

राजपूताने में लोहा, तांचा, जस्ता, चांदी, सीसा, स्फटिक, तामड़ा, अभ्रक और कोयले की खानें हैं। लोहे की खानें उदयपुर, अलवर और खानें जयपुर राज्यों में, चांदी और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के जावर स्थान में, सीसे की खान अजमेर के पास और तांवे की जयपुर

राज्य में खेतड़ी के पास सिंघाणे में है। ये सब खाने पहले जारी थीं, परन्तु बाहर से आनेवाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण अब वे सब बंद हैं, केवल उदयपुर राज्य के वीगोद गांव में कुछ लोहा अब तक निकाला जाता है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा सममते हैं। बोकानेर में कोयले की खान (पलाना में) वि० सं० १६४४ (ई० स० १८६८) से जारी है। अभ्रक और तांमड़े की खानें जिला अजमेर, उदयपुर, किशनगढ़ आदि राज्यों में जारी हैं, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं बिकी के वास्ते बाहर जाती हैं। संगमरमर कई जगह निकलता है, परन्तु सब से उत्तम मकराणे का है। इमारती काम का पत्थर, पट्टियां आदि अनेक जगह निकलती हैं। नमक की पैदायश का मुख्य स्थान संभर है, इसके अतिरिक्त ओधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, बीकानेर राज्य के छापर और लूं एकरनसर में, तथा जैसलमेर राज्य के काणोद में भी नमक बनता है। नमक के सब स्थान अब सरकार अंग्रेज़ी के छहेंत्गत हैं।

मेवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंशलगढ़ और मांडलगढ़; मारवाड़ में जोश-पुर, जालोर और सिवाता; जयपुर में रणधंमोर, बीकानेर में मटनेर, कोटे किले में गागरीन और अजमेर में वारागढ़ के प्रसिद्ध क्रिले हैं। इनके सिवा छोटे-बड़े गढ़ बहुत से हैं।

राजणूताने में रेल की सड़कें छोटे और बड़े दोनों नाप की हैं, परन्तु अधिक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें मुख्य 'बंबई बड़ीदा एंड संट्रल रेले इंडिया रेल्वे' हैं, जो अहमदाबाद से आव्योड, अजमेर, फुलेरा, बांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई है। अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, रतलाम होती हुई खंडवे तक, दूसरी शाखा बांदीकुई से भरतपुर होती हुई आगरे तक, और तीसरी फुलेरे से रेवाड़ी तक जाती है तथा एक छोटी शाखा फुलेरे से कुचामण्योड़ तक है।

देशी राज्यों की छोटे नाप की रेखे में मारवाड़ और बीकानेर राज्यों की रेखे मुख्य हैं। मारवाड़ राज्य की रेखे की सबसे लंबी लाइन मारवाड़ जंक्शन से पाली, ल्ली जंक्शन, समदरही, वालोतरा और वाहहमेर होती
हुई हैदरावाद (सिंघ) में जाकर बहे नाप की रेल्वे से मिल गई है। समद रही से एक शाखा जालोर और भीनमाल होती हुई राणीवाहे को तथा
वालोतरा से एक शाखा पद्ममद्रा को गई है। दूसरी लंबी लाइन ल्ली
जंक्शन से निकलकर जोधपुर, पीपाड़, मेड़ता-रोड, डेगाना और मकराणा
होती हुई कुचामन-रोड में बी० बी० एएड सी० आई० रेल्वे से मिल जाती है।
जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोवर, श्रोसियां और लोहावट
होकर फलौदी को गई है। पीपाड़ से एक शाखा बीलाड़ा तक गई है।
मेड़तारोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक और दूसरी शाखा उत्तर में
मूंडवा, नागोर होती हुई चीलो जंक्शन पर बीकालेर स्टेट रेल्वे से जा मिलती
है। डेगाना से एक शाखा खादू, डीडवाना, जसवंतगढ़ और लाडने होकर
वीकालेर स्टेट रेल्वे के सुजानगढ़ जंक्शन से जा मिलती है। मकराणे से एक
छोटी शाखा परवतसर को भी गई है।

धीकानेर राज्य की मुख्य खाइन चीलो जंक्शन से देशणोक, वीकानेर, स्रतगढ़ और हनुमानगढ़ होती हुई भटिंडा तक चली गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन से एक शाखा श्रीगंगारगर, रायसिंहनगर और सरूपसर होती हुई स्रतगढ़ को गई है। सरूपसर से एक दुकड़ा श्रन्यगढ़ को गया है। वीकानेर से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ़, चूक और सादुलपुर होकर हिसार तक चली गई है। बीकानेर से एक शाखा गजनेर होकर कोलायतजी को श्रीर रतनगढ़ से एक शाखा सुजानगढ़ तक जाकर मारवाड़ स्टेट रेज्ये से मिलं गई है, एवं रतनगढ़ से दूसरी शाखा सरदारशहर तक गई है। हनुमानगढ़ से एक शाखा नोहर, तहसील मादरा होती हुई सादुलपुर में जाकर हिसार जानेवाली लाइन से मिल जाती है।

जयपुर राज्य की अवतक केंबल एक ही लाइन है, जो सवाई माधीपुर से चलकर जयपुर, रींगस और पलसाता होती हुई भूंभाग्य तक चली गई है। उदयपुर राज्य में चित्तोंड़गढ़ जंक्शन से एक शाखा उदयपुर की गई है, उसी के मावली जंक्शन से एक दूसरी शाखा नायद्वारा रोड, कॉकं- रोली श्रीर देवगढ़ होती हुई कामली के घाटे तक चली गई है, जो कुछ समय में मारवाड़ जंक्शन से मिल जायगी।

धौलपुर से वाड़ी तक धौलपुर राज्य की एक और भी छोटे नाप की रेल बनी हुई है।

बड़े नाप की रेलों में 'बंबई बड़ोदा एएड सेंट्रल इंडिया रेल्वे' की सड़क वंबई से बड़ोदा, गोधरा, रतलाम, नागदा होती हुई पचपहाड़, कोटा, सवाई माधोएर, वयाना, भरतपुर और मथुरा होती हुई दिल्ली तक चली गई है। इसकी एक शाखा वयाने से आगरे जाती है। जी० आई० पी० रेल्वे की एक शाखा वारों से कोटे तक और दूसरी खालियर से घौलपुर होती हुई आगरे गई है।

राजपूताने में श्रव तक छः वार मनुष्यगण्ना हुई, जिससे पाया जाता है कि यहां की जनसंख्या ईसवी सन् १८८१ में १०४६१२६४; ई० स० १८६१ में १०३३०२७८; ई० स० १६११ में १०३३०२७८; ई० स० १६२१ में १०३३६६४४ और ई० स० १६३१ में ११७८६००४ थी।

महाभारत के युद्ध से पूर्व श्रीर बहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के श्रन्य प्रदेशों के समान राजपूताने में भी वैदिक-धर्म का प्रचार था। वैदिक-धर्म धर्म में यज्ञ ही मुख्य था श्रीर राजा लोग बहुधा श्रश्चमेध श्रादि कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में जीवाहेंसा होती थी श्रीर मांस-भन्नण का प्रचार भी वहा हुश्रा था। जीवदया के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भी समय-समय पर हुए, किन्तु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा। विक्रम संवत् के पूर्व की पांचवीं शताब्दी में मगध के राजा श्रजातशञ्ज के समय गौतम बुद्ध ने वौद्ध-धर्म के, श्रीर उसी समय महाबीर स्वामी ने जैन-धर्म के प्रचार को वढ़ाने का वीड़ा उठाया। इन दोनों धर्मों के सिद्धान्तों में जीवदया मुख्य थी श्रीर वैदिक वर्णाश्रम को तोड़, साधर्म्य श्रर्थात् उन धर्मों के समस्त श्रवुयायी एक श्रेणी के गिने जाहें, ऐसी ज्यवस्था की गई, जिसमें ऊंच-तीच का भाव न रहा। गौतम ने जीवमात्र की भलाई के विचार से

श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा में ही अनेक ब्राह्मण, चत्रिय तथा अन्य वर्ण के लोगों ने उक्त धर्म को स्वीकार किया और दिन-दिन उसकी उन्नति होती गई। मौर्यवंशी राजा ष्यशोक ने कालग-यद्ध में लाखों मनुष्यों का संहार किया, जिसके पीछे उसकी बौद्ध धर्म की ओर रुचि वढ़ी। उसने उस धर्म को स्वीकार कर उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत राज्य में यहां का होना बंद कर दिया श्रीर हिंसा को भी बहुत कुछ रोका। राजपूताने में भी उसी के समय से बौद धर्म का प्रचार बढ़ा। बौद्ध धर्म के सामने वैदिक धर्म की सुद्र नींच हिलने लगी, तो ब्राह्मण लोग अपने धर्म को फिर से उन्नत करने का प्रयत्न करने लगे। मौर्यवंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर उसका शुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य का स्वामी बना। उसने फिर वैदिक धर्म का पत्त ग्रह्ण कर दो अध्वमेध यज्ञ किये। उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया हो ऐसा बौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है। राजपूताने में मध्यमिका नगरी (चित्तोड़ के प्रसिद्ध क़िले से ७ मील उत्तर) के राजा सर्वतात ने (जो समवत: शुंगवंशी हो) भी वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के आसपास अध्वमेध यह किया, जिसके पीछे राजपूताने में प्राचीन शैही से अश्वमेध करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। गुप्तों के राज्य के प्रारम्भ तक बौद्ध धर्म की उन्नति होती रही, किर समुद्रगुप्त ने बहुत समय से न होनेवृाला अध्वमेध यझ किया। गुप्तों के समय से ही बौद्ध धर्म का पतन और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा । वि० सं० ६६७ ( ई० स० ६४० ) के श्रासपास चीनी यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया उस समय यहां वौद्ध धर्म की अव-नित हो रही थी। वह गुर्कर देश की राजधानी भीनमाल (जोधपुर राज्य) के प्रसंग में जिखता है-"यहां की वस्ती धनी है, विधर्मियों (वैदिक धर्म को माननेवालों ) की संख्या बहुत और वौद्धों की थोड़ी है। यहां एक ही संवाराम (बौद्ध मठ) है, जिसमें हीनयान संप्रदाय के १०० साधु रहते हैं, जो सर्वास्तिवादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंदिर कई दहाई (बहुत से) हैं, जिनमें भिन्न-भिन्न संप्रदायों के श्रानुयायी वास करते,

हैं।"। वि० सं० ६६२ (ई० स० ६३४) के आसपास वही यात्री मथुरा से १०० मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने 'पो-लि-ये-टो-लो' दिया है। संभव है कि यह नाम वैराट (जयपुर राज्य) का सूचक हो। यह तो निश्चित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ यह स्थान राजपूताने में ही था। उसके संबंध में वह लिखता है—"यहां के लोग वौद्ध धर्म का सम्मान नहीं करते। यहां आउ संप्राराम हैं, जो प्राय: उजड़ पड़े हुए हैं। उनमें थोड़े से हीनयान संप्रदाय के बौद्ध साधु रहते हैं। यहां (ब्राह्मणों के) १० देव-मंदिर हैं, जिनमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के १००० पुजारी आदि रहते हैं।"। उसी समय मथुरा में अनुमान २० संघारामों का होना वही यात्री बतलाता है, जिनमें २००० अमण रहते थे। साथ ही वहां ब्राह्मणों के केवल ४ देव-मंदिरों का होना उसने लिखा है। वि० सं० १०५४ (ई० स० १०१८) में महसूद गज़नवी में सथुरा पर चढ़ाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के १००० मंदिर थे। राजपूताने से वि० सं० की नवीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म का नाम निशान मी उठ गया और जो लोग बौद्ध हो गये थे थे समय-समय पर फिर वैदिक धर्म प्रहण करते रहे हैं।

यद्यपि जैन-धर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलते, तो भी अजमेर ज़िले के बलीं नामक गांव से वीर संवत् दर्थ

<sup>(</sup>१) बील; बु० रे० दे० व०; जि० २, पृ० २७०।

<sup>(</sup>२) वहीं। जि० १, ए० १७६ ६

<sup>(</sup>३) वैदिक काल में ब्रात्य अर्थात् पतित एवं विधिसयों को वैदिक धर्म में लेने के समय 'ब्रात्यस्तोम' नामक शुद्धि की एक किया होती थी, जिससे उन ब्रात्यों की गणना द्विज वर्णों में हो जाती थी। ब्रात्यस्तोम का वर्णन सामवेद के 'तांक्यब्राह्मण' (प्रकरण १७) और 'लाट्यायन श्रीतसूत्र' (६। ८) में मिलता है (बंब० ए० सो० ज०; जि.० १६, ए० ३५७-६४)। बौद्धधर्म की उन्नति के समय में करोड़ों वैदिक मतान्त्वन्वी (हिंदू) बौद्ध हो गये थे, परन्तु उन्न धर्म की श्रवनति के समय वे फिर हिन्दू धर्म को श्रहण करते गये। उस समय ब्रात्यस्तोम जैसी कोई शुद्धि की किया यहां होती रही हो ऐसा नहीं पाया जाता।

(वि० सं० पूर्व ३=६=ई० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला हैं, जिससे अनुमान होता है कि अशोक से पूर्व भी राजपूताने में जैन धर्म का प्रचार था। जैन-लेखकों का यह मत है कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का संशधर था, जैन धर्म को चड़ी उन्नति ही और राजपूताने तथा उसके आसपास के प्रदेशों में भी उसने कई जैन-मंदिर वनवाये। वि० सं० की दूसरी शताब्दी के बने हुए मथुरा के कंकालीटीलेबाले जैन स्तूप से तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा मूर्तियों से पाया जाता है कि उस समय भी यहां जैन धर्म का अञ्छा प्रचार था। वि० सं० की १३ वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अपने मसिद्ध विद्वान् गुरु हेमचंद्राचार्य के उपदेश से जैन धर्म अहण कर उसकी बहुत कुछ उन्नति की। उस समय राजपूताने के कई राजाओं ने हिंसा रोकने के लेख भी खुदवाये, जो अब तक विद्यमान हैं। कुमारपाल के पूर्व से लगाकर अब तक के सैकड़ों भव्य जैनमंदिर यहां विद्यमान हैं, जिनमें कुछ स्वयं कुमारपाल के बनवाये हुए हैं।

बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धर्म को वड़ी द्दानि पहुंची, इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा श्रीर वह एक नये सांचे में ढलकर पौराखिक धर्म वन गया। उसमें चौद्ध श्रीर जैनों से मिलतीं-जुलती धर्मसंबंधी बहुतसी नई वातें घुस गईं, इतना ही नहीं, किन्तु बुद्ध-देव श्रीर श्रादिनाध (श्रष्टमदेव) की गणना विष्णु के श्रवतारों में हुई श्रीर मांस-भन्तण का भी बहुत-कुछ निषेध किया गया।

दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने यहां के लोगों को बहुधा वलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान वनाना शुरू किया, तभी से राजपूराने में इस्लाम को माननेवालों की संख्या वढ़ने लगी।

ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४) से राजपूताने का संबंध सरकार श्रंग्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे ईसाई पादरी भी इस देश में श्राकर श्रपने धर्म का प्रचार करने श्रीर लोगों को ईसाई बनाने लगे। इन देशी ईसाइयों

<sup>(</sup> १ ) यह शिकालेख राजपूताना म्यूजिश्रम् ( श्रजमेर ) में सुरक्ति है ।

में प्रायः हलकी जाति के हिन्दू और कुछ मुसलमान ही हैं।

ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नौकरी या व्यापार के निमित्त राजपूताने में रहते हैं।

ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) की मनुष्यगण्ना के अनुसार सारे राजपूताने में मुख्य-मुख्य धर्मावलंबियों की संख्या नीचे लिखे अनु-सार है—

हिन्दू १०६०६००६, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ६६६६१४१, जैन ३२०२४४, सिक्ख ४१६४६, आर्थ १४०७३, भील-मीने आदि जंगल के निवासी २३०६०१ हैं। मुसलमानों की संख्या ११६६४४८, ईसाई १२७२४ और पारसी, यहूदी आदि धर्मों को माननेवाले ८१४ व्यक्ति हैं।

प्राचीन भारत में ब्राह्मण, चित्रय, बैश्य और शुद्ध ये चार वर्ण ही थे और वर्णव्यवस्था भी प्रायः गुण-कर्मानुसार होती थी। प्रत्येक वर्ण की व्यपने और अपने से नीचे के वर्णों में भी विवाह करने का अधिकार था; परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिवंध न था, केवल शुद्धता का विचार रहता था। गुप्तवंशी राजाओं के राज्य-समय से प्राचीन वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे धार्मिक संप्रदायों के वढ़ जाने से पुराने रीति-रिवाजों का उच्छेद होकर जो आर्य जाति एक ही धर्म और एक ही राष्ट्रीय भाव में वंधी हुई थी उसके दुकड़े-दुकड़े हो गये। विक्रम संवत् की सातवीं शताब्दी के आसपास मारवाड़ के ब्राह्मण हरिक्षंद्र की दो पत्तियों में से एक ब्राह्मणी श्रीर दूसरी चित्रय जाति की थी, ऐसा विक्रम संवत् कर दिर्थ तथा

<sup>(</sup>१) ईं॰ स॰ १६३१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में श्रार्थ, सिक्ख, जैन, भील, मीने श्रादि को हिन्दुश्रों से भिन्न वतलाया है, प्रन्तु वास्तव में इन सब का समावेश हिन्दुश्रों में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है।

<sup>(</sup>२) विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्य ५ पत्नी मद्रा च चतृ (त्रि)या।...। तेन श्रीहरिचन्द्रेश परिशीता द्विजात्मजा। द्वितीया चतृ (त्रि)या भद्रा महाकुलगुशान्विता॥

हिंदे के शिलालेखों से पाया जाता है। मारवाड़ ही से जाकर कन्नोज में अपना राज्य जमानेवाले प्रतिहारबंशी राजाओं में से राजा महेन्द्रपाल के व्राह्मण गुरु राजशेखर की विदुषी पत्नी अविन्तसुंदरी चौहानवंश की थी। राजशेखर विक्रम संवर् ६५० के आसपास जीवित था। इस समय के पश्चात् प्राह्मणों का ज्ञिय वर्ण में विवाह संबंध होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। पीछे तो प्रत्येक वर्ण में भेदमाव यहां तक बढ़ता गया कि एक ही वर्ण की सेकड़ों शाखा-प्रशासा होकर अपने ही वर्ण में शादी विवाह का संबंध बना रहना तो दूर, किंतु खानपान का संसर्ग तक मी न रहा और एक ही जाति के लोग अपनी जातिवालों के साथ मोजन करने में भी हिचकने लगे। इस तरह देशमेद, व्यवसाय भेद और मतभेद से अनेक जातियां बन गई, तो भी राजपूतों ( चित्रयों) में यह जातिमेद भवेश करने न पाया। उनमें विवाह संवंध तो अपनी जाति में ही होता है, परन्तु अन्य तीनों वर्णों के हाथ का भोजन करने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं। ब्राह्मण, वैश्य और शदों में तो इतनी जातियां हो गई हैं कि उनके परस्पर के भेदभाव और रीति-रिवाज का सविस्तर वर्णन किया जाय तो कई जिल्दें भर जायँ।

हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, माट, सुनार, दरोगा, दर्ज़ों लुहार, सुथार (बढ़ई), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, जाट, प्राचर, मेर, कोली, घांची, कुनवी, बलाई, रेगर, भांची, महतर आदि अनेक

प्रतीहारा द्विजा मूता ब्राह्मरायां येभवन्सुताः । राज्ञी भद्रा च यान्सूते ते मूता मधुपायिनः ॥

4

1

ķ

·f

K

राजपूताना म्यूाज़िश्रम् ( श्रजमेर ) में रक्खे हुए मूल लेख से।

(१) विष्पो सिरिहरिश्रंदो भज्जा आसित्ति खत्तिस्रा मद्दा ।

घटियाले के शिलालेख की छाप से।

(२) चाहुत्राराकुज्ञमोलिमालित्रा रात्रसेहरकइन्दगेहिसी। मतुसो किइमवन्तिसुन्दरी सा पउठ्जइउमेत्रामिच्छइ॥१९॥ रीजशेखररिवत 'कर्पूरमंजरी सट्टक;' हार्वर्ड-संस्करस, ए० ७। ज्ञातियां हैं। जंगली जातियों में मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, बावरी, सांसी, सोंदिये त्रादि हैं। मुसलमानों में मुख्य और खान्दानी शेख, सैय्यद, मुगल और पठान हैं। अन्य मुसलमान जातियों में रंगड़, कायमखानी, मेव, मेरात, खानज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, भिश्ती, क्रसाई आदि कई एक हैं। शिया फिक्नें के मुसलमानों में एक क्रीम बोहरों की है, जो बहुधा व्यापार करती है।

राजपूताना के लोगों में श्रिधिकतर तो खेती करते और कई गाय, मैंस, भेड़, वकरी श्रादि जानवरों को पालकर उन्हींसे श्रपना निर्वाह करते पेशा हैं। कई सैनिक या अन्य नौकरी, दस्तकारी या मज़दूरी कर पेट भरते श्रीर कई व्यापार करते हैं। व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन हैं जो बंबई, कलकत्ता, मद्रास श्रादि दूर-दूर के श्रनेक शहरों में जाकर व्यवसाय चलाते हैं। ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, व्यापार, खेती, मिन्नावृत्ति श्रीर नौकरी करते हैं।

भारतवर्ष के उत्तरी विभाग शीतप्राय श्रौर द्त्तिणी उष्ण होने के कारण श्रपनी श्रपनी श्रावश्यकता के श्रनुसार वस्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के पेशाक पहने जाते थे। थोड़े शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधारणितया विना सिये हुए वस्त्र का उपयोग विशेष करते थे श्रौर शीतप्रदेश वाले सिये हुशों का भी। दिल्ण में श्रव तक वहुशा मामूली वस्त्र विना सिये हुए ही काम में लाये जाते हैं। इन वातों को देखकर कोई-कोई यह मानने लग गये हैं कि भारत के लोग मुसलमानों के इस देश में श्राने के श्रवन्तर सिया हुशा वस्त्र पहनना सीखे हैं, परन्तु यह श्रम ही है। वैदिक काल से ही यहां कपड़ा वुनने की कला उन्नत दशा में थी श्रौर यह काम विशेषकर स्त्रयां ही करती थीं। वस्त्र वुननेवालों के नाम 'वियत्री' 'वाय' श्रौर 'सिरी' थे। वस्त्र वुनने की ताने से संवंध रस्तनेवाली लकड़ी

<sup>(</sup>१) पंचविंश ब्राह्मण् (१। ८। ६)

<sup>(</sup>२) ऋग्वेद (१०। २६। ६)

<sup>(</sup>३) वही (१०।७३।६)

को 'मयूख'' (मेख ?) श्रीर बाने का धागा फेंकनेवाले श्रीज़ार अर्थात् हरकी को 'वेम' (वेमन्) कहते थे। येही नाम राजपृताने में अवतक प्रचलित हैं। वस्त्र बहुधा रंगे जाते थे और रंगनेवाली स्त्रियां 'रजयित्री' कहलाती थीं। सुई का काम भी उस समय में होता था। वेदों की संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में सुई का नाम 'सूची " श्रौर 'वेशी " मिलता है। तैत्ति-रीय ब्राह्मण में सुई तीन प्रकार की अर्थात् लोहे, चांदी श्रीर सोने की होना बतलाया है । कैंची को 'मुरिज" कहते थे। 'सुश्रुतसंहिता' में "सीव्येत सुद्दमेण सूत्रेण" (बारीक डीरे से सीना) लिखा मिलता है। रेशमी चुंग को 'तार्थ' श्रीर ऊनी कुरते को 'शामूल'' कहते थे। 'द्रापि' " भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय में सायग लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर पर बांधने के वस्त्र को डम्ग्रीव" (पगड़ी या साफ़ा) कहते थे। स्त्रियों का मामूली वहा अंतरीय श्रर्थात् साड़ी जो आधी पहनी और आधी ओड़ी जाती थी श्रीर बाहर जाने के समय उसपर उत्तरीय ( दुपड़ा ) रहता था । स्मियां नाचने के समय लहंगे जैसा ज़री के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशस्त्र' था; शायद श्राजकल का पिशवाज़ इसीका श्रपश्चंश हो। ऐसे वस्त्रों को बनारे-

```
(१) ऋग्वेद (७। ६६। ३)। तैतिरीय संहिता (२।३।१)१)
(२) वाजसनेयी संहिता (१६। ८३)
(३) वही (३०।१२)। तैतिरीय ब्राह्मण् (३।४।७।१)
(४) ऋग्वेद (२।३२।४)। वाजसनेयी संहिता (२३।३३)
(१) ऋग्वेद (७।१८।१४)
(६) तैतिरीय ब्राह्मण् (३।६।६)
(७) ऋग्वेद (८।४।११)। तैतिरीय ब्राह्मण् (१।३।७।१)
(१) अथवेवेद (१८।४।१३)। तैतिरीय ब्राह्मण् (१।३।७।१)
(१०) ऋग्वेद (१।२१।१३)
(१०) ऋग्वेद (१।२१।१३)। शतपथ ब्राह्मण् (३।३।२।३)।
ध्रथवेवेद (१४।२।१)
```

3

वाली स्त्रियां 'पेशस्कारी'' कहलाती थीं। स्त्रियों के पहनने के लहंगे कैसे वस्त्र को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि " कहते थे। विवाह के समय जामे जैसा वस्त्र जो वर पहनता था जिसको 'वाध्य" कहते थे। यह प्रथा श्राज तक भी कुछ रूपांतर के साथ राजपूताने की वहुतसी जातियों में प्रचलित है। वस्त्र के नीचे लगनेवाली भालरी या गोट का नाम 'तूप" था। ये सब वैदिक काल के वस्त्रों श्रादि के नाम हैं। सूती, ऊनी श्रीर रेशमी वस्त्रों के श्रातिरिक्त वृक्त श्रीर पौधों के रेशों के वस्त्र भी बनते थे, जो 'वरकत' कहलाते थे। महाभारत, रामायख श्रादि में इनका वर्णन मिलता है। ये वस्त्र बहुधा तपस्त्री तथा उनकी स्त्रियां पहना करती थीं। सीता ने भी वनवास के समय वरकल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन होता ही रहता है। पाटलीपुत्र के राजा उदयन की मूर्ति मिली है, जिसके वदन पर मिरज़ई है श्रीर उसकी कंटी पर वुनगट के काम का हाशिया है । ग्री है

<sup>ं (</sup>१) वाजसनेयी संहिता (३०।६)

<sup>(</sup>२) मथुरा के कंकालीटीले से मिली हुई वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास के लेखवाली शिला पर एक राणी और उसकी दासियों के वित्र खुदे हुए हैं। राणी लहंगा पहने और उपर उत्तरीय धारण किये हुए हैं (सिम्थ; मथुरा ऐंटिकिटीज़, प्लेट १४)। उसी पुस्तक में एक जैनमूर्ति के नीचे दो आवक और तीन आविकाओं की खड़ी मूर्तियां हैं। ये तीनों क्षियां लहंगे पहने हुई हैं (प्लेट ८४)। उसी पुस्तक में हाथ में ढंडा लिए बैल पर बैठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक कुरता या अंगरखा पहने हुए हैं (प्लेट १०२)। ये उदाहरण राजपूताने के ही समस्तने चाहियें। अंगंटा की गुफा में बच्चे को गोद में लिये हुए एक की का सुन्दर चित्र बना है, जिसमें वह की कमर से नीचे तक आधी बांहवाली सुन्दर झींट की झींगयां पहने हुए हैं (सिम्थ; श्रांक्सफर्ड हिस्टरी झाँग् इंडिया; प्र० १४६ पर दिया हुआ चित्र)। इससे स्पष्ट हैं कि दिल्ला में भी सिये हुए वच्च पहने जाते थे।

<sup>(</sup>३) अथर्ववेद (६।२।१६)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (१०। ८४। ३४)

<sup>ं (</sup>४) तैतिरीय संहिता (११८।१११)

<sup>(</sup>६) ना॰ प्र॰ पत्रिका; सा॰ १, ४० ४७ और उक्र मृति के फोटो ।

के सिक्कों पर राजा सिये हुए वस्त्र पहने खड़ा दीख पड़ता है।

राजपूताने में पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक घोती, दुपट्टा और पगड़ी थी। शीतकाल में सिये हुए ऊनी वस्तों का उपयोग भी होता था। उत्सव और राजदरवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी होती थी। कृषिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उनसे नीचे तक को कच्छ या कछनी भी पहना करते थे, जिसके चिह्न श्रव तक कहीं कहीं विद्यमान हैं। स्त्रियों की पोशाक विशेषत: साड़ी या नीचे लहंगा और ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों के स्तन या तो खुले रहते थे या उनपर कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी, परन्तु राजपूताने की स्त्रियों में 'कंचुलिका' (कांचली) पहनने का रिवाज भी पुराना है।

राजपूताने के लोगों की वर्त्तमान पोशाक विशेषकर पगड़ी, अंगरखा धोती या पजामा है। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोपी भी काम में लाते हैं। कोई कोई अंग्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या जीचीज़ और अंग्रेज़ी टोप भी धारण करते हैं। स्त्रियों की पोशाक प्राय: साड़ी, लहंगा और कांचली है, परन्तु अब शहर की स्त्रियों में कमीज़ और जाकेट पहनने की चाल बढ़ती जाती है।

राजपूताने में प्राचीन काल में शिक्ता की वही पद्धित प्रचलित थी जो भारत के अन्य विभागों में थी, परन्तु इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है, शिका जो वर्ष भर निरन्तर बहा करती हो। ऐसी दशा में यहां अन्य प्रदेशों के समान निद्यों के तट पर बने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्यार्थियों का पठनपाठन होता रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता। संभव है कि यहां राजाओं की ओर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्वानों के घर पर ही विद्याभ्यास होता हो। प्राचीन शैली से वालकों को अन्तरबोध, लिखने पढ़ने तथा सामान्य गिएत का बोध हो जाने के पीछे व्याकरण के लिए पािणिन की अष्टाध्यायी कंठ कराई जाती थी। व्याकरण का ज्ञान हो जाने

<sup>(</sup>१) जॉन् ऐलन् ; कॉइन्स ऑन् दी गुप्त डाइनेस्टीज़; प्लेट १-४।

पर विद्यार्थी को वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, वैद्यक श्रांदि शास्त्र उसकी रुचि के श्रतुसार पढ़ाये जाते श्रौर उनकी शिज्ञा संस्कृत में ही दी जाती थी। जैन और बोद्धों के धर्मध्रन्थ प्राकृत अर्थात प्रचलित ( होकिक ) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाश्रव ( उपासरों ) तथा मठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परन्तु विशेष ज्ञान संपादन करनेवाले जैन और बौद्ध विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पठन श्रुतिवार्य था, क्योंकि काव्य, नाटक, तर्क श्रादि श्रुनेक विषयों के ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही हुई थी।इसी तरह नाटक श्रादि की रुचिवाले संस्कृत के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि नाटकों में विद्यक, स्त्रियों तथा छोटे दर्जे के पात्रों की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राज-पुत्रों की शिक्ता कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्त पाठशालाओं में और कभी नगरों के बाहर उनके लिए स्थापित किये हुए खतंत्र विद्यालयों में े होती थी । उनको शास्त्रविद्या के साथ-साथ शस्त्रविद्या, त्रार्थशास्त्र तथा श्रश्वारोहण, गजारोहण श्रादि विषयों का ज्ञान संपादन कराया जाता था। ब्राह्मणों के समान चित्रय, वैश्य, कायस्थ श्रादि जातियों में भी संस्कृत के श्राच्छे-श्राच्छे विद्वान यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के ब्रन्थ का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त, जिसने शक संवत् ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में अपने प्रंथ की रचना की, भीनमाल (जोधपुर राज्य) का निवासी था। 'शिशु-पालवध महाकाव्यं का कर्त्ता सुप्रसिद्ध माघ कवि भी उसी नगर का रहने . वाला था। 'हरकेलिनाटक' का प्रणेता विग्रहराज (वीसलदेव चौथा) अजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुई संस्कृत पाठशाला के भवन को तोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन का भोंपड़ा' वनवाया। 'पार्थपराक्रमञ्यायोग' का कत्ती प्रवृह्यद्नदेव श्राबू के परमार राजा धारावर्ष का छोटा भाई था। जालोर (जोधपुर राज्य) के चौहान राजा उदयसिंह के वैश्य मंत्री यशोवीर को 'कीर्त्तिकौयुदी' के रचियता गुर्जरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी बढ़कर (?)

बतलाया है । मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कई जाटक और संगीत के ग्रंथ रचे एवं चंडीशतक, गीतगोविन्द और संगीतरत्नाकर पर टीकाएं की थीं । 'धर्माष्ट्रतशास्त्र' आदि अनेक जैन-ग्रंथों का रचिता बंधेरवाल वैश्य आशाधर मंडलकर' (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य) का निवासी था। अनेक शिलालेखों के रचयिता कायस्थ भी पाये जाते हैं । राजपूताने से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यहां कई अच्छे अच्छे विद्वान हो गये। यहां विद्या पढ़ाने के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती थी, इतना हो नहीं, वरन निर्धन विद्यार्थियों को भोजन तथा वस्त्र तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे।

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन विगड़ती ही गई श्रीर चित्रय राजाओं तथा श्रन्य जातियों में प्राचीन शिचा-प्रणाली का हास होता गया। मुसलमानों के राज्यसमय में उनकी राजभाषा फ़ारसी होने के कारण यहां फ़ारसी की पढ़ाई भी कहीं कहीं प्रारम्भ हुई,

1

<sup>(</sup>१) न माघः श्लाघ्यते कैश्चित्रामिनन्दोभिनन्द्यते । निष्कलः कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिधौ ॥ कीतिंकौमुदी, सर्ग १, स्को॰ २६ ।

<sup>(</sup>२) श्रीमानस्ति सपादलच्चिवषयः शाकंभरीमूषण्-स्तत्र श्रीरितधाममंडलकरं नामास्ति दुर्ग महत्। श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलञ्याष्ठेरवालान्वया-च्छ्रीसल्लच्चण्तो जिनेद्रसमयश्रद्धालुराशाधरः॥

धर्मामृतशास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति, श्लो॰ १।

<sup>(</sup>३) इमां प्रशस्ति नरसिंघनामा चक्रे बुधो गौडमुखान्जमानुः। कायस्थवंशे स्वगुग्गीघसंपदानंदिताशेषविदग्धलोकः॥

वांसवाहा राज्य के म्रर्थूगा नामक प्राचीन नगर से मिली हुई परमार राजा वासुंडराज के समय की प्रशस्ति, श्लो॰ ३७।

क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही दरबार के साथ होने से उनकी पत्रव्यवहार फ़ारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम संस्कृत पढ़ना छोड़ फ़ारसी पढ़ना आरंभ किया।

राजपुताने के साथ अंग्रेज़ों का सम्बन्ध होने के पूर्व यहां पर विद्या का प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रवन्ध कुछ भी न था। नगरों में मामूली पढ़ाई जैन यतियों के उपासरों में ही हुआ करती, जहां वाराचरी, पट्टीपहाड़े तथा कुछ हिसाव पढ़ाने के पीछे 'सिद्धी' ('कातंत्र-व्याकरण' का प्रारम्भिक संधिप्रकरण ) और 'चाणुक्य नीति' के न्हों क अशुद्ध रटाये जाते, जिनका आशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं समभते थे। ब्राह्मणु लोग 'सारस्वत व्याकरण,' कुछ ज्योतिष तथा भागवत श्रादि ·पुराख पढ़कर जन्मपत्र, एवं वर्षफल बनाते और कथावाचक का काम चलाते थे। उस समय छापे का प्रचार न होने से धर्मशास्त्र, पुरास, वेद श्रादि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग श्रद्धारों का बोध होने श्रौर अपने मामूली हिसाब तथा न्याजबट्टां सीख जाने को ही काफ़ी समभते थे। संयुक्ताचर तथा स्वरों की मात्रात्रों का तो उनको कुछ भी क्षान नहीं होता था । वे या तो व्यंजनों को स्वरों की मात्राओं के बिना ही ेलिखते या बिना त्रावश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते, जिससे उनकी लिखावट 'केवळा' (केवल प्रज्ञर-संकेतवाली) कही जाती थी। इसीसे उसमें "काकाजी श्रजमेर गया" के स्थान में 'काकाजी श्राज मर गया' पड़े जाने की लोकोक्ति श्रब तक प्रसिद्ध है। उनकी १०० वर्ष पूर्व की बहियां इसी तरह लिखी मिलती हैं, जिनको पड़कर ठीक ठीक अर्थ निका-लना कठिन काम है। राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना श्रवश्य जानते थे, जैसा कि उनके लिखे हुंए तीन सौ वर्ष पूर्व तक के पत्रों से विदित होता है, परन्तु उन लोगों को भी इस्व, दीर्घ एवं संयुक्तावारों का क्षान नहीं होता था। राजपूर्तों में चड़े घरानों के लोग लिखना पढ़ना कुछ सीखते थे। उनमें तथा कितने एक ब्राह्मणों म्रादि में व्रजमापः की कविता पढ़ने श्रीर वनाने का शीक्र श्रवश्य रहा, यही कारण है कि पहले की बनी

हुई कविता की अनेक पुस्तकें यहां मिलती हैं। उर्दू और फ़ारसी की पढ़ाई फहीं-कहीं मौलवियों के मक्तवों में हुआ करती थी, और विशेषकर मुसलमान एवं कुछ राजकीय सेवा करतेवाले श्रहलकार लोग ही उसमें श्रम करते थे। श्रव तो श्रंग्रेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं श्रंग्रेज़ी की पढ़ाई सारे देश में होने लगी है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चीकानेर, अलबर, पिलानी, ब्यावर और कोटे में कॉलेज वन गये हैं। हाई स्कूल तथा मिड्ल श्रीर प्रारम्भिक शिला की पाठशालाएं तो कई चल रही हैं श्रीर कई राज्यों तथा अजमेर के इलाक्ते में लड़कियों की प्रारम्भिक एवं उच थिजा भी होती है। उच्च कोटि की विद्या के लिए जयपुर राज्य सर्वोपिर है। वहां के स्वर्गवासी विद्याप्रेमी महाराजा रामसिंह ने अपने राज्य में अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत की पढ़ाई का उत्तम प्रवन्ध किया। संस्कृत की श्राचार्य परीक्षा तक का श्रध्ययन केवल जयपुर में ही होता है। उक्तमहाराजा ने विद्या के साथ कलाकौशल का प्रचार भी अपनी प्रजा में करने के लिए जयपुर में एक अञ्जा आर्टस्कूल (कलाभवन ) खोला। प्रारम्भिकः श्रीर भाष्यमिकःशिज्ञा के लिए राजपूताने में भालावांड़ राज्य सर्वोपिर है। श्रामदनी के हिसाव से देखा जाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में खर्च करनेवाला दूसरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहां के भूतपूर्व नरेश महाराजराणा सर मवानीसिंह का विद्यातुराग ही था।

राजपूताने की पासीन राजकीय भाषा संस्कृत थी। विद्वान लोग अपने प्रन्थों की रचना उसी भाषा में करते और यहां के प्राचीन दानपत्र भाषा तथा शिलालेख भी वहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जन-साधारण की भाषा प्राकृत थी। मौर्यवंशी राजा अशोक का मगध के संघ के नाम का शिला पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के वैराप्ट (१ भाश्रू) नगर से मिला है, जो उस समय की प्राकृत में ही है। प्राकृत के रूपा-न्तर से 'अपअंश' भाषा बनी, जिससे हिन्दी, गुजराती तथा राजपूताने की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उस भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की नवीं शताब्दी के आसपास से मिलता है। चारण, भार आदि लोग सर्व- साधारण के लिए अपनी कविता पीछे से उसी भाषा के कुछ परिवर्तित रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं। वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के आसपास से यहां व्रजभाषा में भी कविता बनने लग गई थी। वर्त्तमान समय में यहां बोली जानेवाली भाषाओं को आधुनिक लेकक 'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिन्दी का ही रूपान्तर है।

यदि राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों की भाषाओं के सूच्म विभाग किये जायँ तो उनकी संख्या श्रनुमान सौ तक पहुंच जाय, परन्तु हम उनको निम्नलिखित मुख्य सात विभागों में ही विभक्त करते हैं—

- (१) मारवाड़ी—अजमेर मेरवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर श्रौर शेखावाटी में बोली जाती है।
  - (२) मेवाड़ी-मेवाड़ के मुख्य हिस्से की भाषा।
- (३) वागड़ी—डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दिल्ला श्रीर दिल्ल पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश (भोमट) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी विभाग में बोली जाती है। इस भाषा का गुजराती से विशेष सम्बन्ध है।
  - (४) ढूंढाड़ी-जयपुर राज्य के श्रधिकतर भाग की भाषा है।
- (४) हाड़ोती (खैराड़ो)—बूंदी, कोटा, शाहपुरा स्नौर मेवाड़ के पूर्वी हिस्से में वोली जाती है।
  - (६) मेवाती-श्रलवर के मेवात प्रदेश की भाषा।
  - (७) वजभाषा—श्रलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर श्रौर करौली में बोली जाती है।

राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) में सुरचित वर्ली गांव का शिलालेख जो वीर संवत् द्रथ का है, लिपि जयपुर राज्य से मिले हुए अशोक के दो लेख, तथा वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी (मेवाड़) से प्राप्त दो शिलालेख इसी लिपि के हैं। इसी लिपि में परिवर्तन होते होते गुप्तों के समय में जो लिपि प्रचलित हुई उसका नाम गुप्त लिपि हुआ। उसमें परिवर्तन होकर कुटिल लिपि वनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निप्राता रखनेवाले

ही सन्दरता केसाथ लिख सकते थे, क्योंकि उसमें विशेषकर स्वरों की मात्राओं में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी। उस लिपि के उदाहरणों में वंस-खेड़ा से मिले हुए राजा हर्ष के हर्ष-संवत् २२ (वि० सं० ६८४-६=ई० स० ६२८-६) के दानपत्र के श्रंत में खुदे हुए राजा के हस्ताचर<sup>9</sup>, वि० सं० ७१८ (ई० स० ६६१) का मेवाड़ के राजा अपराजित का शिलालेख<sup>2</sup>, वि० संर्व ७४६ ( ई० स० ६८६ ) का भालरापाटन से मिला हुन्ना राजा दुर्गगरा का शिलालेख तथा कोटे से जुछ ही मील दूर कणस्वा (करवाश्रम) के मंदिर में लगा हुन्ना वि० सं० ७६४ ( ई० स० ७३८ ) का राजा शिवगण का शिलालेख<sup>3</sup> उद्घेखनीय हैं। वि० सं० की १० वीं शताब्दी के श्रासपास से उक्त लिपि से नागरी लिपि बनने लगी, जो अब प्रचलित है। मुग़लों के समय में यहां के कितने एक राज्यों के दक्तरों में फ़ारसी लिपि का भी अवेश हुआ, किन्तु प्रज्ञा की जानकारी के सम्बन्ध की लिखा पढ़ी बहुधा नागरी लिपि में ही होती रही। केवल जयपुर के राजाओं के समय के कुछ शिलालेख तथा पट्टे आदि ऐसे देखने में आये, जो फ़ारसी एवं नागरी दोनी लिपियों में लिखे हुए हैं। पीछे से कहीं कहीं फ़ारसी लिपि में भी लिखा-पढ़ी होती थी, परन्तु प्रजा में तो नागरी का ही प्रचार रहा। इस समय जयपुर, घौलपुर, टोंक श्रीर श्रजमेर-मेरवाड़े की श्रदालती लिपि फ़ारसी है, वाक्री सर्वत्र नागरी का ही प्रचार है। त्रज्ञवर और क्षालावाड़ की श्रदा-खतों में शुद्ध नागरी और श्रन्य राज्यों में घसीट नागरी लिखी जाती है।

प्राचीन काल में भारतवर्ष अपने शिल्प के अनुपम सौंदर्य, भव्यता एवं स्थायित्व के लिए विख्यात था। अशोक के विशाल स्तम्म, उनपर की शिल्प चमकीली पालिश, उनके सिंहादि आकृतियोंचाले सिरे, एवं सांची और भरहत आदि के स्तूप, अनुपम सींदर्य को प्रकट करनेवाले गांधार और मथुरा शैली की तक्त कला के भिन्न-भिन्न भग्नावशेष, पहाड़ों

<sup>(</sup>१) ए० इं०; जि० ४, ए० २१० हे पास का प्लेट।

<sup>(</sup>२) ए० इं०; जि० ४, ५० ३० के पास का प्लेट।

<sup>(</sup>३) हं॰ एं; जि॰ १६, प्र॰ १८ के पास का प्लेट।

को काट-छांटकर बनाई हुई कालीं आदि की अनेक भव्य गुफाएं, अनेक प्राचीन मंदिर तथा मूर्तियां आदि शिल्पकला के अनुपम नमूने—जो विधमियों के द्वारा नष्ट होने से बच गये या दूटी-फूटी दशा में मिले हैं—उनके
निर्माताओं के असाधारण शिल्पकान, कार्यकुशलता और खुदाई के काम में
सुन्दरता एवं बारीकी लाने के अद्भुत हस्तकशिल का परिचय देकर
शिल्प के धुरन्धर ज्ञाताओं को मुग्ध किये बिना नहीं रहते।

जब से राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वे समय-समय पर धर्म-द्वेष के कारण यहां के सुन्दर मंदिरों श्रादि को नष्ट करते रहे, इसलिए १२०० वर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने यहां बिरले ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद श्रादि श्रव तक ऐसे विद्यमान हैं, जिनकी बनावट श्रीर सुन्दरता को देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के समान तच्चणकला बहुत उन्नत दशा में थी। महमूद ग़ज़नवी जैसा कट्टर विधर्मी मथुरा के मंदिरों की प्रशंसा किये बिना न रह सका। उसने अपने राजनी के हाकिम को लिखा कि "यहां ( मथुरा में ) श्रसंख्य मंदिरों के श्रतिरिक्त १००० प्रासाद मुसल-मानों के ईमान के सदश दढ़ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के बने हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि २००वर्ष लगे तो भी नहीं बन सकतीं "। बाड़ोली (मेवाड़) के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की तत्त्र एकला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि "उसकी विचित्र श्रीर भव्य बनावट का यथावत् वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तम्भ, छतें श्रौर शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य उप-स्थित करता है। प्रत्येक स्तम्भ पर खुदाई का काम इतना सुन्दर श्रीर ऐसी यारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों का पुराना होने पर भी श्रव तक श्रच्छी दशा में खड़ा है "

<sup>(</sup>१) । विगः फ्रिरिस्ताः जिल्दः १, पृ० ४५-५६।

<sup>(</sup>२) टॉट; राजं॰; जि॰ ३, प्र॰ १७४२-४३ ( ऑक्सफर्ड संस्करण )। इस

मंत्री विमलशाह श्रोर वस्तुपाल के बनवाये हुए श्रावृ पर के मंदिर भी अनुपम हैं। कर्नल टॉड ने, अपनी 'ट्रैवल्स इन् वेस्टर्न इंडिया' नाम की पुस्तक में विमलशाह के मंदिर के विषय में लिखा है कि "हिन्दुस्तान भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है श्रोर ताजमहल के सिवा कोई दूसरी इमारत इसकी समता नहीं कर सकती"। वस्तुपाल के मंदिर के सम्बन्ध में भारतीय शिल्प के प्रसिद्ध ज्ञाता मि॰ फर्गुसन ने 'पिक्चर्स इलस्ट्रेशंस् आँव् एन्श्यंट श्राकिटेक्चर इन् हिन्दुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि "इस मंदिर में, जो संगमरमर का बना हुआ है, श्रत्यन्त परिश्रम सहन करनेवाली हिन्दुओं की टांकी से फ्रीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर श्राकृतियां बनाई गई हैं कि उनकी नक्रल काग़ज़ पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी मैं सफल नहीं हो सका"। ऐसे ही महाराखा कुंभा का चित्तोड़ का कीर्तिस्तम्म एवं वहां का जैनस्तम्म, आबू के नीचे की चंद्रावती श्रीर काल-्रापादन के मंदिरों के भग्नावशेष, तथा नागदा (मेवाड़) के मंदिर भी श्रानुपम शिल्पज्ञान, कौशल, प्राकृतिक सींद्यें तथा दृश्यों का पूर्ण परिचय श्रीर . अपने बनानेवालों के काम में विचित्रता एवं कोमलता लाने की श्रसाधारण योग्यता प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु ये भन्य प्रासाद परम तपस्वी की भांति खड़े रहकर सूर्य का तीच्ए ताप, पवन का प्रचंड वेग और पावस की मसल्यार चुष्टियों को सहते हुए आज भी अपना मस्तक ऊंचा किये, अटल रूप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की बुद्धि को चिकत कर देते हैं। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त राजपूताने में कलाकीशल के उज्ज्वल उदाहरलक्षप और भी अनेक स्थान विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हम आगे यथाप्रसंग करेंगे। इसी तरह मुसलमानों के इस देश पर श्रधिकार करने के पूर्व की सुन्दर खंडित मूर्तियां जो मथुरा, कामां ( भरतपुर राज्य ), राजोरगढ़ ( श्रतवर राज्य ), हर्षनाय के मंदिर (जयपुर राज्य के शेवावाटी प्रदेश में ), हाथमी (जोधपुर राज्य ), वर्षरा मंदिर की कारीगरी के लिए देखी उसी पुस्तक में पृत् १७४२ से १७६० तक दिये

हुए बिन्न।

( अजमेर ज़िला ); नागदा, धीड़, बाड़ोली, मैनाल ( चारों उदयपुर राज्य में ), बड़ौदा ( डूंगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तलवाड़ा ( बांसवाड़ा राज्य ) आदि कई स्थानों से मिली हैं। उनको देखने से यही प्रतीत होता है कि मानों कारीगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस देश पर अधिकार होने के पीछे तत्त्वणकला में क्रमश: महापन आता गया।

पाषाण की शिल्पकला के समान ही सोने, चांदी, पीतल श्रादि की टोस या पोली प्राचीन सूर्तियां पवं लोहे के त्रिश्रल, स्तंभ श्रादि, जो पुराने मिल श्राते हैं, शिल्पकला के उत्तम नसूने हैं। दिल्ली का लोहस्तंभ—जिसको 'कीली' या 'लोह की लाट' कहते हैं श्रीर जो वि० सं० की पांचवीं शताब्दी में राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चन्द्र (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय) ने विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज (गरुड़ध्वज) के निमित्त वनवाकर खड़ा कराया था—इतना सुन्दर, विशाल श्रीर श्रमुपम है कि इस बीसवीं शताब्दी में भी दुनियां भर का बड़े-से-बड़ा कोई भी लोहे का कारखाना पेसा स्तम्भ घड़कर या ढालकर नहीं बना सकता।

शहाबुद्दीन गौरी ने जब अजमेर पर अधिकार किया उस समय तक तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीन हिन्दू शैली के ही बनते थे, परन्तु पीछे से मुसलमानों के बनवाये हुए मसजिद आदि स्थानों में मुसलमानी (सारसेनिक्) शैली का मिश्रण होने लगा। यह मिश्रण सब से पहले अजमेर की 'ढाई दिन का भोंपड़ा' नाम की मसजिद में, जो वि० सं० १२१६ से १२७० (ई० स० ११६६ से १२१३) तक चौदह वर्षों में बनी थी, पाया जाता है। इसकी पश्चिम की ओर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमाम गाह के महराब में, तथा पूर्व की तरफ़ की सात महराबवाली दीवार में— जहां मध्य के बड़े महराब के किनारों पर कुरान की आयतें, कूफ़ी लिपि के लेख और अन्यत्र सुन्दर खुदाई का काम है—मुसलमानी शैली पाई जाती है। इन अंशों को छोड़कर बाक़ी का बहुधा सारा काम हिन्दू शैली का है, जिसमें हिन्दुओं के मंदिरों के स्तंम, गुंबज आदि ज्यों-के-त्यों लगाये गये भवन, जो वादशाह श्रकवर ने वनवाया था, बहुधा हिन्दू शैली का हो है। उसकी दीवारों की ताकों श्रादि में मुसलमानी शैली का मिश्रण है। वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के श्रासपास के बने हुए यहां के राजाश्रों के महलों तथा नगरों में रहनेवाले श्रीमंतों की हवेलियों श्रादि में भी कहीं-कहीं मुसल मानी शैली का कुछ मिश्रण पाया जाता है।

राजपूताने का सम्बन्ध अंग्रेज़ों के साथ होने के पीछे यहां पर जो ईसाइयों के गिरजे बने वे अंग्रेज़ी शैली के हैं। अब तो राजाओं के महलों तथा श्रीमंतों के बंगलों आदि में अंग्रेज़ी शैली भी प्रवेश होने लगी है।

शिल्प के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में बहुत बढ़ी चढ़ी थी।

मिस्टर ई० बी० हैवेल ने, जो भारतीय तक्षण और चित्रकला का असाधारण

चित्रकला जाता था, अपनी पुस्तक 'इंडियन स्कल्पचर्स पेंड पेंटिंग्ज़'

(भारतीय तक्षण और चित्रकला) में लिखा है कि "वन और वृक्षावली में बहते हुए पवन, प्रकृति देवी के बनाए हुए हिमालय के जलप्रपात, उद्यास्त होते हुए सूर्यविव की शक्ति और सींद्य, मध्याह के चमकते हुए प्रकाश और उच्णता, पूर्वी देशों की निर्मल चांदनी रातों, पावस ऋतु में छाये हुए घटाटोप बादलों, आंधियों की प्रचंडता, बिजली की चमक, बादल की गरज तथा प्राण्यद वर्षाकाल की आनन्दवर्धक बूंदों के दृश्यों को अपने चित्रों में अंकित करना हिंदू लोग भलीभांति जानते थे"।

उसने यह भी लिखा है कि "यूरोपियन चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानों पंख कटे हुए हों क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सोंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला श्रंति से ऊंचे उठे हुए दश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के माव और सींदर्य को प्रकट करती है"। बड़े ही भावपूर्ण पवं अनुपम चित्र अनुमान १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए श्रजंटा (हैदराबाद राज्य) की गुफ़ाओं में अब तक विद्यमान है, और इतना समय बीतने पर भी उनके रंग की चमक दमक श्राज भी वैसी ही चटकीली होने से बीसवीं

<sup>(</sup>१) ४० দন।

शताब्दी के यूरोपियन कला-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन चित्रों के सम्मुख सिर भुकाते हैं।

यद्यपि राजपूताने में श्रव तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले इतने प्राचीन चित्र नहीं मिले तो भी श्रनुमान ४०० वर्ष पूर्व तक के बने हुए चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए श्रनुमान हो सकता है कि यह कला भी पहले यहां श्रच्छी दशा में थी।

राजपूताने में प्राचीन चित्रों के संग्रह राजात्रों, सरदारों तथा कर गृहस्थों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर अनेक देवी-देवताओं, राजाओं, सरदारों, वीर एवं धनाढ्य पुरुषों, धर्माचायौं, राजाओं के दरबारों, सवारियों, तुलादानों, राजमहलों, जलाशयों, उपवनों, रगुसेत की लड़ाइयों, शिकार के दृश्यों, पर्वतों की छुटाओं; महाभारत, रामायण, भागवत श्रादि के कथाप्रसंगों; साहित्य शास्त्र के नायक-नायिकान्त्रों, रसों, न्यूतुन्त्रों, राग-रागिनियों आदि के चित्रण मुख्य हैं। ये चित्र बहुधा मोटे काराज़ों पर बने हुए मिलते हैं। राजाओं के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्रों की इस्तिसित पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रखकर कपड़े के वेष्टनों में बंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हैं। ऐसे छूटे चित्रों के अतिरिक कामशास्त्र या नायक-नायिका-भेद के लिखित ग्रंथों, 'गीतगोविन्द' श्रादि पुस्तकों, शृंगार रस आदि की वार्ताओं पवं जैनधर्म की विविध कथाओं की हस्तिलिखत पुस्तकों में भी प्रसंग-प्रसंग पर उनके भावसूचक सुन्दर चित्र मिलते हैं। ऐसे ही राजाओं के महलों, गृहस्थों की हवेलियों आदि में दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छतों और गुंबजों में भी समय-समय के भिन्न-भिन्न चित्रांकण देखने में आते हैं। देशभेद के अनुसार चित्रशैली में भिन्नता पाई जाती है। राजपूताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा यहां की अर्थात् राजपूत-शैली के हैं। आजकल कोई-कोई विद्वान् यह भी मानने लग गये हैं कि राजपूत-शैली के चित्रों पर मुग़ल-शैली का प्रभाव पड़ा है श्रौर राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परन्तु वास्तव में बात इससे उल्टी ही है। अनेक देवी-देवताओं, विष्णु, शिव और

देवी के भिन्न-भिन्न अवतारों या रूपों, वेद, अग्नि, मृतु, आयुध , महर्,
युग, प्रभात, मध्याद आदि समयविभागों तथा नल्नों तक की मृतियों
की कल्पना हिन्दुओं ने की, जिसके अनुसार उनकी मृतियां या चित्र भी
बने। मुसल्मानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार मृतियों एवं चित्रों
का बनाना निषिद्ध था। बादशाह अकवर के धर्मसम्बन्धी विचार पलटे
और उसने इस्लाम के स्थान पर 'दीन इलाही' नाम का नया धर्म और
हिजरी सन् के बदले 'इलाही सन्' चलाने का प्रयत्न किया, तभी से मुगल
शैली के चित्र यहां बनने लगे हैं। हिन्दुओं में तो चित्रकला बहुत प्राचीन
काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी और मृतु, रस आदि के चित्र या
मृतियां बनती थीं। ऐसी दशा में चित्रया की राजपूत-शैली पर मुगल-शैली
का प्रभाव पड़ना एवं राग-रागिनियों आदि के चित्रों की कल्पना मुसल-मानों की मानना असंगत ही है।

राजपूताने के वने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी श्रव तक वैसी ही है कि मानों वे श्राज ही खींचे गये हों। श्रव तो यहां की चित्रकला पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है। जयपुर के कला-भवन (श्रार्ट स्कूल) में श्रन्य विषयों के श्रतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई जाती है, परन्तु विशेषकर यूरोप की शैली से। राजपूताने में चित्रकला की शिक्षा का केवल यहां एक स्थान है। जयपुर नगर श्रीर नाथद्वारा (मेवाड़)

<sup>(</sup>१) ऋतु और आयुधों की मूर्तियां चित्तोड़ पर के महारागा कुंभकर्ण (कुंभा) के अनवाये हुए कीर्त्तिस्तंभ में खुदी हुई हैं और उनके उपर या नीचे उनके जाम भी खुदे हैं।

<sup>(</sup>२) नवग्रहों की मूर्तियां भारत के भिन्न-भिन्न विभागों में मिलती हैं और राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) में भी रक्खी हुई हैं।

<sup>(</sup>३) अजमेर के 'ढाई दिन के मोंपड़े' में खुदाई करते समय एक शिलाखंड मिला था जिसपर मूर्तियों की दो पंक्षियां बनी हैं। ऊपर की पंक्षि में किल, प्रमात, प्रात, मध्याह, अपराह्ण और संध्या की मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के ऊपर उसका नाम खुदा हुआ है। नीचे की पंक्षि में मघा, पूर्वफालान, उत्तरफालान, इस्त, चित्र, स्वाति और विशास की मूर्तियां हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए हैं।

न्न्रब भी श्रनेक भावपूर्ण चित्र बनकर देश-देशान्तरों में जाते हैं।

यहां के चित्रों में काम आनेवाले सब प्रकार के रंग पहले यहीं बनते थे, परन्तु उनके बनाने में श्रम श्रधिक होने श्रीर यूरोप श्रादि के बने बनाये रंग, चाहे वे उतने स्थायी न हों, आसानी के साथ मिल जाने के कारण यहां के चित्रकार श्रब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे यहां की रंगसाज़ी का व्यवसाय भी श्रन्य व्यवसायों की भांति नष्ट हा गया।

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कलाकौशल में वहीं उन्नित कर ही चुका था, परन्तु संगीत-कला में तो इस देश ने सबसे संगीत अधिक कौशल प्राप्त किया था। सामवेद का एक भाग गान है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है और वैदिक यज्ञादि में प्रसंग-प्रसंग पर सामगान होता था। अर्वाचीन वैज्ञानिकों ने जिन-जिन बातों से संगीत का महत्त्व माना है वे सभी वैदिक काल में यहां विद्यमान थीं। उस समय कई प्रकार की वीगा, भांक, बंसी, मृदंग आदि वाद्य काम में आते थे। वैदिक साहित्य में भिन्न-मिन्न प्रकार की वीगाओं के नाम 'वीगा के, 'कांडवीगा' और 'कर्करी' आदि मिलते हैं। भांक को 'आधारि'' या 'आवार के कहते थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था"। वंसी के नाम 'त्याव'

<sup>(</sup>१) गीत (गाना), वाद्य (बजाना) श्रौर नृत्य (नाचना) इन तीनें की संगीत कहते हैं। ''गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते'' (संगीतरत्नाकर; श्रध्याय १, श्लोक २१)

<sup>(</sup>२) तैतिरीय संहिता (६।१।४।१)। काठक संहिता (३४।१)

<sup>(</sup>३) काठक संहिता (३४।४)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (२।४३।३)। श्रथर्ववेद (४।३७।४)

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (१०। १४६। २)

<sup>(</sup>६) अथर्ववेद (४।३७।४)

<sup>(</sup> ७ ) ए. ए. भैकडॉनल श्रीर ए. बी. कीथ; 'बेदिक इंडेक्स'; जि॰ १, ए०४३।

<sup>(</sup> म ) तैत्तिरीय संहिता ( ६ । १ । ४ । १ ) । मैत्रायग्री संहिता (३ । ६ । म)

श्रीर 'नाड़ी'' मिलते हैं। मृदंग श्रादि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य 'श्राहंबर'', 'सूमि देंद्विमि"' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। श्राधुनिक वैद्यानिकों का मत है कि भारतीय मृदंग श्रादि वाजे तक वैद्यानिक सिद्धान्त पर बनाये जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संमव है, जिसने संगीत में पूर्ण उस्ति कर ली हो। तंतुवाद्यों में वीगा सर्वोत्तम माती गई है श्रीर वैदिक काल में यहां उसका बहुत प्रचार होना यही बतलाता है कि संगीतकला ने उस समय भी बड़ी उस्ति कर ली थी जब कि संसार की बड़ी-बड़ी जातियां सम्यता के निकट भी नहीं पहुंचने पाई थीं।

ऐनी विल्सन लिखती है—'हिन्दुओं को इस बात का अभिमान करना चाहिये कि उनकी संगीतलेखन गैली (Notation) संसार भर में सबसे पुरानी है '''। सर विलियम हंटर का कथन है कि ''संगीत-लिपि (Notation) भारत से ही ईरान में, फिर अरव में और वहां से ई० स० की ११ वीं शताब्दी में यूरोप में एहुंची ''। यही मत प्रोफ़ेसर वेवर का भी है '।

प्राचीन काल में भारत के राजा खादि संगीत के ज्ञान को बड़े गौरव का विषय सममते थे श्रीर श्रपती संतान को इस कला की शिक्षा दिलाते थे। पांडव वनवास के पीछे एक वर्ष के श्रज्ञात-वास के लिए राजा विराट के यहां भेष बदलकर भिन्न-सिन्न नामों से सेवक बनकर रहे थे। उस समय श्रजीत ने श्रपने को बृहन्नला नामक नपुंसक प्रकट कर राजा विराट की

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (१०।१३४।७)। काठक संहिता (३३।४; ३४।४)।

<sup>(</sup>२) वाजसनेयी संहिता (३०। १६)।

<sup>(</sup>३) ऋग्वेद (१।२≈।४;६।४७।२६)। प्रथर्ववेद (४।२०।१)।

<sup>(</sup>४) तैचिरीय संहिता (७ | १ | ६ | ३ )। काठक संहिता (३४ | १ )।

<sup>(</sup>१) 'शार्ट प्रकाउंट सान् दी हिन्दू सिस्टम श्रांत् म्यूज़िक्'; ए० १।

<sup>(</sup> ६ ) 'ईंडियन गेज़ेटियर, हांडिया', पृ० २२३ ।

<sup>(</sup>७) 'हंबियन लिटरेकर', ए० २७२।

पुत्री उत्तरा को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थीं । पांडुवंशी जनमेजय का प्रपोत्र उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, यौगन्धरायण श्रादि मंत्रियों पर राज्यभार डालकर वीगा वजाने श्रीर मृगयादि विनोद में सदा लगा रहता था। वह ऋपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों की वशमें कर बनों में से उनको पकड़ लाया करता था। एक समय श्रपने शत्रु उज्जैन के राजा चंडमहासेन (प्रद्योत ) के हाथ में वह क़ैद हुआ और संगीत-कता में बड़ा निपुण होने के कारण चंडमहासेन ने उसे श्रपनी पुत्री वासवदत्ता ें को संगीत सिखाने के लिए नियत किया। उसी प्रसंग में उनके बीच प्रेम-बंधन जुड़ गया, जिससे वह बासवदत्ता को लेकर श्रपनी राजधानी को भाग गया । इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत प्रिय होते थे और संगीत-वेत्ताओं को सादर अपने यहां रखकर इस कता की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि अध्वधीय घुरन्धर गायनाचार्य भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त श्रपने प्रयाग के स्तम्भ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुरु श्रीर नारद से बढ़कर बतलाता है श्रौर उसके एक प्रकार के सिकों पर बाद्य बजाते हुए उसी की मूर्ति बनी है । विक्रम संवत् की ४ वीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम

<sup>(</sup>१) नृत्यामि गायामि च वादयाम्यहं प्रानर्तने कौशलनेपुरां मम ।
तदुत्तरायाः परिघत्स्व नर्तने भवामि देव्या नरदेव नर्तकी ॥१८॥
संमन्त्र्य राजा विविधैः स्वमन्त्रिभिः परीद्वय चैनं प्रमदामिराशु वै।
अपुंस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्ससर्ज तं॥२२॥
स शिच्चयामास च गीतवादनं सुतां विराटस्य घनंजयः प्रभुः ।
सखीश्च तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्च तस्याः स बभूव पाराडवः ॥२३॥
महाभारतः विराटपर्व, अध्याय ११ ( बंबई का निर्णयसागर-संस्करण )।

<sup>(</sup>२) गौ. ही. श्रो; सो. प्रा. इ; प्र० ४७-४= के दिप्पण ।

<sup>(</sup>३) निशितविदग्धमतिगांधव्वेलिळतेंत्रीडितित्रिदशपतिगुरुतुंबुरुनारदादेविं-द्वजनों (प्रजी; गु. ई; ए॰ ८)।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ; कॉ. गु. हा; ए० १८-२०; और प्लोट ४, संख्या १-८ ।

बोर का हिन्दुस्तान पर आक्रमण करना श्रीर यहां से १२००० गवैयों को नौकरी के लिए ईरान मेजना वहां के इतिहास में लिखा मिलता है ।

संगीत के विषय के अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के अंत के आसपास देविगरि के यादव राजा सिंघण के दरबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य शार्कदेव ने 'संगीतरत्नाकर' नामक प्रंथ लिखा, जिसमें उसने अपने पूर्व के इस विषय के कई आचायों का नामो- स्नेख किया है, जिनमें भोज (परमार), परमिद, सोमेश (सोमेश्वर चौहान) आदि कई राजाओं के भी नाम हैंर।

करान डे ने लिखा है 3—"मुसलमानों के यहां छाने से कुछ पूर्व का समय भारतीय संगीत के लिए सर्वेत्तिम रहा"। जब से भक्तिमार्ग की उपासना प्रचलित हुई तब से संगीत में और भी उन्नति होती रही।

मुसलमानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवर्तन होने लगा, गायन शैलो पलटती गई, गान में शृंगार रस प्रधान होने लगा और भिन्न भिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया। ऐसे रागों में राजपूताने के मारव (मारवा) और माड भी मिल गये। ये राग कमशः मारवाड़ और जैसलमेर के थे। वीला में परिवर्तन होकर उसके सुद्म रूप सितार का प्रादुर्भाव हुआ और अन्य वादित्र भी बने। अरव और ईरान के 'दिलक्वा', 'क्रानून' आदि बाजों का भी प्रचार हुआ, परन्तु वीला का महत्त्व सदा सर्वोपरि ही बना रहा।

į

1

1

<sup>(</sup>१) साल्कमः; 'हिस्ट्री श्रॉव् पशिया'; पृ० २२०।

<sup>(</sup>२) रुद्रटी नान्यमूपाली भोजमूबह्मभस्तथा । परमदी च सोमेशो जगदेक(व)महीपतिः ॥ १८ ॥

<sup>&#</sup>x27;संगीतरानाकर', ऋष्याय १ ।

<sup>(</sup>३) 'म्यूजिक् ऑव् सदर्वे इंडिया'; ए० ३।

<sup>(</sup> ४ ) प्राचीन शिलालेखों में जैसलमेर राज्य का नाम 'माड' मिलता है झीर वहां के लोग उसे अभी तक 'माड' ही कहते हैं। वहां की श्वियां बहुचा माद ही गाती हैं।

<sup>(</sup>४) वीया पर से सितार किसने बनाई यह अनिश्चित है तो भी अमीर खुसरे। इसका निर्माता माना जाता है।

वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३) में मेवाइ के राज्यसिंहासन पर महाराणा कुंमकर्ण (कुंमा) आरूढ हुआ। वह संगीत-प्राप्त का धुरन्थर विद्वान था। उसके रचे हुए दो ग्रंथ 'संगीतमीमांसा' और 'संगीतराज' उपलब्ध हुए हैं"। उसके पौत्र महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के पुत्र मोजराज की क्षी मीरावाई, जो भगवद्भक्ति के लिए भारत मर में प्रसिद्ध है, किता करने एवं गानविद्या में निपुण थी। उसका बनाया हुआ 'मीरावाई का मलार' नामक राग अब तक प्रचलित है। वि० सं० की १६ वीं गताब्दी के प्रध्य में ग्वालियर का तोमरवंशी (तंबर) राजा मानसिंह संगीत के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह संकीर्ण (मिश्र) रागों को श्रधिक महत्त्व देता था। इसने अपनी गुजरी राणी (सृमनयनी) के नाम पर 'गूजरी', 'बहुल गूजरी', 'माल गुजरी' और 'मंगल गुजरी' राग बनाये । उसका रचा हुआ 'मानक त्वृहल' नामक संगीत का ग्रंथ रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरिंक है। उसी के समय में भ्रपद गाने की शैली प्रचलित हुई, जो शीम ही चारों और फैल गई।

श्रुषद के दरबार में हिन्दू श्रीर मुसलमान गवैयों के जमघट में ध्रुपद ही श्रिधिक गाया जाता था। इस समय तक ईरानी राग भी मुसल-मानों में प्रचलित हो गये थे श्रीर यहां के कई पुराने रागों के मुसलमानी नाम भी रख लिये गये थे, जैसे कि देवगांधार का नाम 'रहाई', कानड़े का 'निशावर', सारंग का 'माहुर' श्रादि । मुगलों के समय में भी राजपूताने के राजाश्रों में संगीत का प्रेम पूर्ववत् बना रहा, जिससे उनके श्राश्रित विद्वार गायकों के बनाये हुए संगीत विषयक कई ग्रंथ मिलते हैं। श्रकवर के समय

<sup>ं (</sup>१) श्रां; के, के; साग १, ५० १११।

<sup>😳 (</sup>२) क; था. स. ई; जि. २, प्र॰ ६३-६४।

<sup>(</sup>३) रहायी देवगांधारे कानरे च निशाबरः । सारंगे माहुरो नाम जंगूलोऽथ बंगालके ॥

पुंडरीक विद्वलकृत 'रागमंजरी'; ए॰ १६ व

<sup>&#</sup>x27;रागर्मजरी' में इस प्रकार १४ रागों के मुसलमानी भाम दिये हैं।

कञ्चाहा राजा भगवन्तदास के पुत्र माधवसिंह ने सानदेश से पुंडरीक विद्वल को अपने यहां बुलाया, जिसने वहां रहते समय 'रागमंजरी' नामक प्रथ लिखा। फिर पुंडरीक का प्रवेश अकबर के दरवार में हुआ, जहां उसने 'मृत्यनिर्ण्य' लिखा। श्रकवर के दरवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के षंश्रजं श्रव तक जयपुर राज्य के श्राश्रित चले श्राते हैं। वीकानेर के महा-राजा जानूपसिंह (अनोपसिंह) के दरबार के पंडित भावभट्ट ने 'अनूपांकुश', 'श्रन्पसंगीतविलास' और 'श्रन्परत्नाकर' नामक संगीत-ग्रंथों की रचना की। भावभट्ट का पिता जनार्दनमट्ट शाहजहां के द्रवार का गवैया था। श्रकवर के पीछे जहांगीर और शाहजहां के दरवार में भी संगीतवेत्ताओं का श्रादर होता रहा, परन्त श्रोरंगज़ेब ने संगीत की चर्चा ही रोक दी, जिससे शाही दरवार के बहुतसे गवैयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां आश्रय पाया। संभव है कि भावभट्ट श्रौरंगज़ेव के समय में ही बीकानेर में श्राया हो। जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के दरबार में बहुत से गवैये नौकर थे श्रीर उक्त महाराजा की श्राह्मा से 'संगीतसार' नामक बृहत् ग्रंथ लिखा गया था। मुराल-साम्राज्य के श्रस्त होने पर राजपूताने के राजाश्रों ने संगीत की अपनाया और अनेक गायकों को आश्रय दिया, इसीसे यहां अब तक थोड़ां बहुत संगीत रह गया है।

संगीत का एक श्रंश नृत्य (नाचना) है, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से वैद्यानिक पद्धति पर किया जाता है। वि० सं० पूर्व की छुठी शताब्दी में पाणिनि ने 'श्रप्राध्यायी' की रचना की उस समय भी शिलाली

<sup>(</sup>१) श्रीमन्माधविसंहराजरुचिदा शृंगारहारा समा ॥ ६ ॥ अगियातगयाकिचिकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशास्त्रज्ञाः । दृश्यन्ते बहवः संगीती नात्र दृश्यतेऽप्येकः ॥ ७ ॥ इत्युक्ते माधवे सिंहे विठ्ठलेन द्विजन्मना । नत्वा गयोश्यरं देवं रच्यते रागमंजरी ॥ ८ ॥

<sup>&#</sup>x27;रागमंजरी', पु॰ २ ।

<sup>(</sup>२) 'रागमंजरी' की मराठी भूमिका, पृ॰ २।

श्रीर कृशाश्व के 'नटस्त्र' (नाट्यशास्त्र) विद्यमान थे'। भरत का 'नाट्य शास्त्र' सुप्रसिद्ध है; उसके श्रितिरिक्त दंतिल, कोहिल श्रादि के नाट्य के नियमों के कई ग्रंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के नियमों के श्राधार पर भास, कालिदास श्रादि श्रनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई। शिवजी का उद्धत नृत्य 'तांडव' श्रीर पार्वती श्रादि का मधुर एवं सुकुमार नृत्य 'लास्य' कहलाया। स्त्रियों के नृत्य का लास्य में समावेश होता है।

मुगलों के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार वढ़ने से नृत्यकला की अवनित होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों में नाचने की प्रथा अब तक चली आती है और विवाह आदि प्रसंगों पर वे नाचती हैं, परन्तु नृत्य की प्राचीन शैली तो लुतसी हो गई है। अब तो प्राचीन शैली का नृत्य दित्तण के तंजोर आदि स्थानों में तथा कहीं-कहीं अन्यत्र पाया जाता है।

राजपूताने में भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में सोने चांदी और तांचे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम सिक्के सुवर्ण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के सिक्कों के पुराण, घरण, पाद, पदिक (फदैया या फदीया), द्रम्म, रूपक, टंक आदि और तांचे के सिक्कों के नाम कार्णापण, पण, काकिणी आदि मिलते हैं। राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांचे के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारम्भ में चौकोर और पींछे से गोल भी वनने लगे थे। इनपर कोई लेख नहीं मिलता, किन्तु मनुष्य, पश्च, पन्नी, सूर्य, चंद्र, धनुष, वाण, स्तूप, बोधिद्रुम, स्वस्तिक, वज्न, पर्वत (मेह), नदी (गंगा) आदि धार्मिक संकेत एवं अनेक अन्य चिद्ध अंकित मिलते हैं, जिनमें से कई एक का वास्तविक आश्रय ज्ञात नहीं होता।

राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले तांवे के सिक्के 'मध्यमिका' नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर "मक्तमिकाय शिथिजनपदस" (शिवि देश के मध्यमिका नगर का सिक्का) लेख है। ये सिक्के वि० सं०

<sup>(</sup>१) गौ॰ ही॰ स्रो॰; सा॰ प्रा॰ सि॰; पृ॰ ७, डिप्प्या १।

<sup>(</sup>२) कः, चा. स. ईः, जि॰ ६, पृ॰ २०३।

के पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास के हों ऐसा उनपर के लेख की तिपि से अनुमान होता है। उसी समय के आसपास के मालव जाति के तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के 'नगर' (कर्कोंटक नगर) से मिले हैं, जिनपर 'मालवानां जय' या 'जय मालवानां'' (मालवों की जय) लेख है। ये सिक्के मालव गण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। इनके पीछे ग्रीक, शक, कुशन श्रीर सत्रपों के सिक्के मिलते हैं। ग्रीक श्रीर सत्रपों के सिक्के तो यहां श्रव तक चांदी श्रीर तांबे के ही मिले हैं, परन्तु कुशन श्रीर शकों के सोने के भी कभी-कभी मिल जाते हैं। फिर वि० सं० की चौथी शताब्दी से गुप्तवंशी राजाश्रों के सोने श्रीर चांदी के सिक्के विशेष रूप से मिलते हैं। हुणवंशियों के भी चांदी के सिक्के मिले हैं, परन्तु संख्या में बहुत कम । हुशों ने अपने सिक्के ईरान के संसानियनवंशी राजाओं के सिक्कों की शैली पर बनाया, जिनकी नक़ल वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के श्रास पास तक यहां होती रही। फिर उनमें क्रमशः परिवर्त्तन होता गया श्रौर कारीगरी में भहापन श्राता गया, जिससे उनपर राजा का चेहरा यहां तक बिगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया श्रीर लोग उसे गधे कां खुर मानकर उन सिक्कों को 'गधैया' कहने लग गये। वि० सं० की सातवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के पाचीन हिन्दू राजवंशों में से केवल तीन ही वंशों के सोने, चांदी या तांवे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के मेवाड़ के गुहिल, कन्नौज के प्रतिहार श्रीर श्रजमेर के चौद्दानों के हैं। इनमें सोने का सिक्का श्रवतक केवल गुहिलवंशी वप्प (रावल बापा) का ही मिला है। चौहानों के सिक्कों में बहुधा एक श्रोर नंदी श्रीर दूसरी श्रोर हाथ में माला लिये सवार होता था और कभी एक ओर लक्षी और दूसरी ओर केवल लेख रहता था। शहाबुद्दीन गोरी के सोने के सिक्कों पर एक आर लक्सी की मूर्ति और दूसरी त्रोर नागरी लिपि में 'श्रीमहमद्विनिसाम' (मुहम्मद् विन साम)

<sup>(</sup>१) कः; आ. स. हं; जि॰ ६, पु॰ १८१।

<sup>(</sup>२) मा. प्र. प्र. भाग १, प्र. २४१–८२ ।

लेख है। इसी तरह उसके तांचे के सिक्कों पर एक श्रोर नंदी तथा त्रिश्ल के साथ 'श्रीमहमद साम' श्रीर दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान सवार श्रीर 'श्रीहमीर' (श्रमीर) लेख है। इन दोनों प्रकार के सिक्कों में चौहानों के सिक्कों का श्रमुकरण स्पष्ट पाया जाता है। इसी श्रभ्यनन्दी शैली के तांचे के सिक्के सुलतान श्रस्तमश (श्रमश्रदीन), इकनुदीन फीरोज़शाह, मुइजुदीन कैकोबाद श्रीर श्रलाउदीन खिलजी तक के मिलते हैं। श्रलाउदीन ने ही श्रपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शैली के चिह्नों को बिल्कुल उठा दियी।

वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन जिन विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां उन्हीं का सिक्का चलने लगा। फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया) वंशियों में से महाराणा कुंभकर्ण, सांगा, रत्नसिंह, विक्रमादित्य और उदयसिंह के सिक्के मिलते हैं। महाराणा अमरसिंह ने वादशाह जहांगीर के साथ मुलह कर शाही अधीनता स्वीकार की तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये और सारे देश में सिक्का और खुत्वा (नमाज़ के वक्त वादशाह को दुआ देना) वादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब मुहम्मदशाह और उसके पिछले वादशाहों के समय मुगलों का राज्य निर्वल हो गया तब राजपूताने के राजाओं ने अपने अपने राज्यों में वादशाहों की आजा से टकसालें तो खोलीं, किन्तु सिक्कों पर लेख वादशाहों के नाम के ही बने रहे। ई० स० १८९८ (वि० सं० १८९४) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुगलों का नाम यहां के सिक्कों पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़ कर सर्वत्र अंग्रेज़ी सरकार का सिक्का (कलदार) ही चलता है।

इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्बन्धी वर्णन हमने बहुत संचेप में लिखा है, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास में वह विस्तार से लिखा जायगा।

<sup>(</sup>१) ऐच. नेत्सन राइट; 'कैटैलॉग श्रॉव् दी कॉइन्स इन् दी इंडियन् स्यूजियम कसकत्ता'; जि॰ २, ६० २७-३०।

## दूसरा अध्याय

## राजपूत

जैसे 'राजपूताना' नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रसिद्ध हुआ वैसे ही 'राजपूत' शब्द भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिए मुसलमानों के इस देश में आने के पीछे प्रचलित हुआ। 'राजपूत' या 'रजपूत' शब्द संस्कृत के 'राजपुत्र' का अपभंश अर्थात् लौकिक रूप है। प्राचीन काल में 'राजपुत्र' शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु चित्रय राजकुमारों या राजनेशियों का स्त्रक आ, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से प्राय: सारा भारतवर्ष चित्रय वर्ण के अधीन था। कौटित्य के 'अर्थशास्त्र', कालिदास के काव्य और वाटकों, अक्षयोप के प्रयों, वाल्पमह के 'हर्षचरित' तथा 'कादंबरी' आदि पुस्तकों एवं प्राचीन शिलालेखों 'तथा दानपत्रों में राजकुमारों और राजवंशियों के

- (१) जन्मप्रमृति राजपुत्रात्रचेत् कर्कटकसधर्मायो हि जनकमचाः राजपुत्राः। 'अर्थशास्त्र'ः ए० ३२।
- (२) राजसूयदीचितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य । 'मालविकाग्निमित्र नाटक'; श्रंक ४, ए० १०४।
- (३) त्राथ तेजस्विसदमं तपः होत्रं तमाश्रमम्। केचिदिक्वाकवो जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः॥ ८॥

'सौन्दरानन्द कान्य'; सर्गे १। (४) केसरिकिशोरकैरिव विक्रमैकरसैरिप विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति-विम्बैरिव राजपुत्रैः सह रममार्गाः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुवास।

कादंबरी; प्र० १४–१४ ।

- ( १) भालिभाडाप्रमृतिग्रामेषु संतिष्ठमानश्रीप्रतीहारवंशीयसर्व्वराजपुत्रैश्च । श्राव पर तेजपाल के मंदिर का वि॰ सं॰ १२८७ का शिलालेख । ए. ईं; जि॰ ८,
- (६) सन्वीनेव राजराजनकराजपुत्रराजामात्यसेनापतिं० खालिमपुर से मिला हुआ राजा धर्मपाल का दानपन्न। ए. इं; जि॰ ४; ए० २४६ । ६

लिए 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होना पाया जाता है। चीनी पात्री हुएल्संग ने वि० सं० ६८६ से ७०२ (ई० स० ६२६-६४४) तक इस देश में भ्रमण कर अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन लिखा, जो भारतवर्ष के उस समय के भूगोल, इतिहास, धर्म, लोगों के रहन-सहन आदि जानने के लिए बड़े महत्त्व का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाओं का नामोक्षेख कर उनको सत्रिय' ही लिखा है, राजपूत कहीं नहीं।

मुसलमानों के राजत्वकाल में चित्रियों के राज्य कमशः अस्त होते गये और जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी परी; अतपव वे स्वतन्त्र राजा न रहकर सामन्त से वन गये। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए 'राजपूत' नाम का प्रयोग होने लगा। फिर थीरे-थीरे यह शब्द जातिस्चक होकर मुगलों के समय अथवा उससे पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा।

ज्ञतिय वर्ण वैदिक काल से इस देश पर शासन करता रहा श्रीर श्रायों की वर्णव्यवस्था के अनुसार प्रजा का रक्त्या करना, दान देना, यह

<sup>(</sup>१) हुएन्त्संग ने महाराष्ट्र के राजा पुलकेशी, वलभी के राजा धुवपट (धुवभट) आदि कई राजाओं को चत्रिय ही खिखा है (बी; हु. रे. वे. व; जि॰ २; पु॰ २४६; २६७)।

<sup>(</sup>२) 'पृथ्विराज रासे' में रजपूत (राजपूत) शब्द मिलता है 'लग्गो सुजाप रजपूत सीस । घायो सु तेग करि करिय रीस' ('पृथ्वीराज रासा', पृ० २४०८; नागरी-प्रचारियी सभा का संस्करण), परन्तु यह प्रंथ वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व का बना हुआ नहीं है।

<sup>(</sup>३) इस पुस्तक में 'श्रार्थ' शब्द का प्रयोग (सिवाय पु० १४ के) देखकर पाठक यह अनुमान न करें कि यह शब्द आर्थसमान के अनुवायियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्राजकल 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु उसके स्थान में प्राचीन काल में 'श्रार्थ' शब्द का प्रयोग होता था। हिन्दू नाम वि० सं० की मवीं शाताब्दी से पूर्व के प्रथों में नहीं मिलता है। फारस (ईरान) की भाषा में 'स' के स्थान में 'ह' बोला जाता था जैसे कि 'सस' को 'हफ्त' 'सिंधु' को 'हिंदू' ब्रादि। इसी से ईरानियों ने सिंधु के निकटवर्ती निवासियों को हिन्दू कहा। पीछे से सारे भारत के लोग हिन्दू और उनका हेश हिन्दुस्तान कहलाया। सिकन्दर के समय के यूनानी

करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और विषयासिक में न पड़ना आदि चित्रियों के धर्म या कर्म माने जाते थें । मुसलमानों के समय से पढ़ी सित्रय जाति 'राजपूठ' कहलाने लगी । आजकल के कितने एक यूरोपियन विद्वान और उनके लेकों की खाया पर निर्मर रहनेवालें कुछ पतहेशीय विद्वान भी यही मानने लगे हैं कि राजपूठ जाति प्राचीन आर्य चित्रय नहीं, किन्तु उत्तर की ओर से आये हुए सीधियन अर्थात् शक हैं । राजपूठाने के प्रसिद्ध इतिहास लेकक कर्नल टॉड ने राजपूठों के शक होने के प्रमाणों में उनके बहुत से प्रचलित रीति-रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से मिलते जुलते हैं, उन्नेक किया है । ऐसे प्रमाणों में सूर्य की पूजा या उपासना, तातारी और शक लोगों की पुरानी कथाओं का पुराणों की कथाओं से मिलना, सती होना, अध्योध यह करना, महापान का शीक रखहा, शस्त्र और घोड़ों का पूजना आदि हैं ।

मिस्टर वित्संट सिम्थ ने "अर्ला हिस्ट्री ब्रॉव् इंडिया" (भारत का माचीन इतिहास) में लिखा है—"प्राचीन लेखों में हुएों के साथ गुर्जरों: का भी, जो आजकल की गूजर जाति है और हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम विमागों में फैली हुई है, नाम मिलता है। अतुमान होता है कि पुराने गूजर

'मनुस्कृति'; १ । ८६ ।

खेलकों ने सिंध को इंडु ( इंडज् ) थाँर वहां के निवासियों को 'इंडियन' कहा; इसी से कार्यज्ञ, भारतवासियों को 'इंडियन' श्रीर भारत को 'इंडिया' कहते हैं। प्राचीन काल में आर्थ शब्द बढ़े गाँरव का स्वक था और सम्मान के खिए उसका प्रयोग होता था। शायीयां एवं कियां अपने पति को संबोधन करने में 'आर्थपुत्र', ऐसे ही सामु और अधुर' के लिए क्रमशः आर्या और आर्थ शब्दों का प्रयोग करती थीं। बौद्धों में भी यह अब्द गौरम का बोधक माना जाता था; इसी से. उनके कई असिद्ध धर्माचार्यों आदि के नाम के साथ आर्थ शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कि आर्थअसंग, आर्यदेव, आर्थपा- थिंक, आर्थिस धादि। जैनों में साध्वी अबतक आर्था ( आरजा ) कहलाती हैं।

<sup>(</sup>१) प्रजानां रत्ताणं दानमिन्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसिवितश्च चित्रियस्य समासतः ॥

<sup>(</sup>२) हाँ; राह जिल् १, प्रकरण ६।

वाहर से आये हुए थे, उनका श्वेत-हुएों के साथ निकट सम्बन्ध होना सम्भव है। उन्होंने राजपूराने में अपना राज्य स्थापित कर मीनमाल (श्रीमाल) को अपनी राजधानी बनाया, जो आबू से अनुमान ४० मील उत्तर-पश्चिम में है। समय पाकर भीनमाल के गुजर प्रतिहार राजाओं ने किन्नीज को जीतकर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। भड़ीच का छोटा गुर्जर राज्य भीनमाल के बढ़े राज्य की एक शाखा थी.

"यहां में जस बात की और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसके विषय में वहुत दिनों से सन्देह था, परन्तु श्रव प्रमाखों द्वारा निश्चित हो गया है कि राजपुताने भ्रौर गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, वहां के निवासियों के साथ सदाई सगड़ा रहने पर भी, गुर्जरों का राज्य विसकुल नष्ट नहीं हो गया था। यद्यपियहुतसे गुर्जर नष्टह्रप, परन्तु कई बन्न भी गये, जो वहां के निवासियों में मिल गये और अब भी उनकी वहुतसी संतानें मौजूद हैं। अपने से पहले अनिवाले शक और यूची (कुशन) लोगों के समान यह विदेशी जाति भी: शीघ ही हिन्दू धर्म में मिलकर हिन्दू वन गई। उसके जिन कुदुम्बों या शासाओं ने फुछ भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया वे तत्काल स्वित्रय पा राजवर्श में मिला लिये गये श्रीर इसमें सन्देह नहीं कि पितृहार श्रीर उत्तर के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले हैं, जो ई० स॰ की पांचवीं या छुडी शताब्दी में हिन्दुस्तान में श्राये थे। इन विदे-शियों के सैनिकों एवं साथियों से गृजर और दूसरी जातियां वनीं जो पद और मितिष्ठा में राजपूर्वों से कम हैं। इसके श्रतिरिक्त दिवाग में कई मूल निधा-सियों या जंगली जातियों त्रथवा वंशों ने भी हिन्दू धर्म स्वीकार कर हिन्दू समाज में प्रवेश किया, जैसे कि गोंड, भड़, खरवड़ आदि से संदेख, राठोड़, गद्यरवार शादि दूसरे प्रसिद्ध राजपूतवंश निकःले और उन्होंने अपनी

<sup>(</sup>१) स्मि; थ. हि. हं; ए० इ२१-२२।

<sup>(</sup>२) शांत तक के प्राचीन शोध से इस बात का नाममात्र को भी पता नहीं जलता कि चंदेल, राग्रेप, गहरवार श्रादि प्रसिद्ध राजनंश गांद, भए, शरवह आदि

उत्पत्ति सूर्य और चन्द्र से जा मिलाई ।

उसी पुस्तक में आगे लिखा है— "पिड़हार, पँवार (परमार), चंदेल आदि राजपूत जातियां कौने थीं, और हर्षचर्धन तथा मुसलमानों की विजय के बीच की शताब्दियों में उन (राजपूतों) के कारण गड़बड़ क्यों उत्पन्न हुई ? उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन हतिहास में अन्तर डालनेवाली मुख्य बात राजपूत वंशों की प्रधानता ही होने से उसके स्पष्टी-करण को इच्छा उत्पन्न होती है। प्रश्न करना सहज है, परन्तु उत्तर देना सहज नहीं और यह विषय भी विलकुल अनिश्चित होने से उसका सन्तोष-जनक निर्णय नहीं किया जा सकता; तो भी कुछ विचार प्रकट करना आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन वंशों की भूलभुलैयों में मार्ग दूंड मिकालने में कुछ सहायता मिले।

"ई० स० की श्राठवीं श्रीर नवीं शताब्दी में राजपूत राज्यों का एकाएक उद्गम होना एक श्राश्चर्य की बात है। प्राचीन राजवंशों के वर्ण या
जाति के विषय में ठीक तौर से कुछ भी क्षात नहीं है। श्रशोक श्रीर समुद्रगुप्त के कुदुम्ब हिन्दू समाज के किस वर्ग के थे, यह कोई ठीक-ठीक नहीं
बतला सकता श्रीर इसका भी कोई उन्नेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर
श्राये हुए बड़े-बड़े राजा-महाराजाश्रों ने केवल श्रपने पराक्रम ही के द्वारा
राज्य प्राप्त किये थे श्रथवा वे बड़े-बड़े वंशों के मुख्या थे। पिछले समय के
सब राजपूत श्रपने को प्राचीन चित्रय वर्ण का ही होना मानते हैं। वास्तव में
बहुत प्राचीन काल से, पिछले राजपूत वंशों के समान, चित्रय वंश भी
विद्यमान थे श्रीर इस माध्यमिक काल के सहश ही पहले भी नये-नये राज्य
बरावर स्थापित होते जाते थे, परम्तु उनके लिखित प्रमाण नष्ट हो गये श्रीर
केवल थोड़े से यशस्वी वंशों की यादगार मात्र वनी रही। इतिहास में

जातियों से निकते हों। यह केवल मि॰ विन्सेंट स्मिथ की कपोलकलपना मात्र है। पदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिए कोई प्रमाण देने का साहस अवश्य किया जाता।

<sup>(</sup>१) स्मि; ग्र. हि. इं; पृ० ३२२।

;

उनका उद्घेख इस ढंग से किया गया है कि उसको विलक्ष सत्य ही नहीं कह सकते। ज्ञिय शब्द सदा से एक संश्वातमक अर्थ का द्योतक रहा है। उससे केवल राज्य करनेवाली जाति का बोध होता है, जो ब्राह्मण कुल की न हो। कसी-कभी ब्राह्मण ज्ञाति के भी राजा हुए, परन्तु राजदरबार में ब्राह्मण विशेष कर राजा का नहीं, किन्तु मन्त्री का ही काम करते थे। चंद्र-गुप्त मौर्य ज्ञाह्मण ही श्राह्मण किया गया है श्रीर उसका मंत्री चाणक्य या कौटिल्य निश्चय ब्राह्मण ही था।

"प्राचीन श्रीर माध्यमिक काल में वास्तविक अन्तर यही है कि
प्राचीन समय की दंतकथाश्रों की शृंखला दूर गई श्रीर माध्यमिक काल
की दंतकथाएं श्रव तक प्रचलित हैं। मीर्य श्रीर गुप्त वंशों की वास्तविकता
का पता नहीं चलता; केवल पुस्तक, शिलालेख श्रीर सिक्कों ही के श्राथार
पर उनकी स्मृतिमात्र स्थिर है। इसके विरुद्ध माध्यमिक काल के राजवंशों
का परिचय बहुत कुछ प्राप्त है। टॉड श्रीर दूसरे पुराने लेखकों ने लिखा है
कि राजपूत विशेषकर शक हैं तथा श्राजकल की यथेष्ट शोध से उनके
कथन की पृष्टि होती है, श्रीर यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कई मुख्यमुख्य राजपूत वंशों में विदेशियों का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राजपूतों से कम दर्जें की गिनी जाती थीं उनके साथ राजपूतों का निकट

<sup>(</sup>१) राजपूर्तों का सम्बन्ध राजपूर्तों में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों में । सि॰ स्मिय का उपर्युक्त कथन अमपूरित ही है। यह बात अवश्य हुई है कि कुछ राजपूर्त घराने पहले राज करते थे या उनके पास अच्छी जागीरे थीं, परन्तु पीछे से समय के हेर फेर में उनकी जीविका छिन गई और वे लाचार नौकरी था खेती से अपना निर्वाह करने लगे, जिससे वे अच्छे राजपूर्तों की बरावर के नहीं, किन्तु कम दर्जें के गिने जाने लगे । मेवाइ के महाराणा हम्मीरसिंह चंदाणा राजपूर्त की कन्या से उत्पन्न हुआ था यह प्रसिद्ध है। उस समय चंदाणे अच्छे राजपूर्त माने जाते थे। मुंहणोत नैयासी ने भी उनकों चौहानों की सोनगरा शाखा में होना लिखा है ('नैयासी की ख्यात'; जि॰ १, पू० २२१) ऐसे ही नैयासी ने खरवड़ों को पड़िहारों की शाखा होना बतलाया है ('नैयासी की ख्यात'; जि॰ १, पू० २२१) और पहले उनके पास भी जागीरे होने के कारण उनकी गयाना अच्छे राजपूर्तों में होती थी, परन्तु अब मेवाइ के चंदाणा और खरवड़ीं। का शादी-स्थवहार बहुधा अन्ते राजपूर्तों के साथ नहीं रहा, जिसका कारण उनके पास

सम्बन्ध पाया जाता है। भारतवर्ष में सब से प्रथम ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी में बाहर से आनेबाली जाति, जिसके विषय में इतिहास साज्ञी है, शक थीं। इसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शताब्दी में इघर आई। इन जातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपनी ठीक वंशपरम्परा नहीं पहुंचा सकते। निस्सन्देह शक और कुशनवंशी राजाओं ने जब हिन्दू अर्म स्वीकार कर लिया तब वे हिन्दू जाति की प्रथा के अनुसार ज्ञियों में मिला लिये गये। जो कुछ अवतक कात है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वे बहुत पीछे हिन्दुओं में मिलाये गये होंगे, किन्तु इस कथन के लिए इमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।

"पेतिहासिक प्रमाणों से भारत में तीन बाहरी जातियों का श्रामां सिद्ध होता है, जिनमें से शक श्रीर कुशन का वर्णन तो ऊपर हो चुका। तीसरीं बाति हुण या खेतहण थी, जो ई० स० की पांचवीं या छठी शताब्दी के प्रारंभ में इधर श्राई। इन तीनों के साथ श्रीर भी कई जातियां श्राई। मजुष्यों की जातियां निर्णय करनेवाली विद्या (Ethnology), पुरातस्वविद्या श्रीर सिक्कों ने विद्यानों के चित्त पर श्रोकित कर दिया है कि हुणों ही ने हिन्दू संस्थाओं श्रीर हिन्दू राजनीति को अधिकतर हिला दिया हो?"। फिर श्रामे कुछ श्रीर बातें लिखकर उक्त महाशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि 'हुण जाति ही विशेष कर राजपूताने श्रीर पंजाब में स्थायी कर्ण से श्राबाद हुई, जिसमें श्रीवकांश गुर्जर थे, जो श्रव गृजर कहलाते हैं"।

1

जागीरों का व रहना और खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ। राजप्ताने में एक काति दरोगा, चाकर या गोला कहलाती है। इस जाति में विधवा की का नातां (पुनर्विवाह) होता है। जागीरें न रहने पर जब अच्छे राजपूत लाचार खेती या नौकरी से अपना निर्वाह करते हैं और राजपूतों की रीति के अनुसार परदे आदि का अपने यहां अवस्थ नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मिलना पदता है। फिर उनका शादी-ज्यवहार अच्छे राजपूतों के साथ नहीं होता। राजपूतों के साथ उनके शादी-ज्यवहार के जो उदाहरण मिलते हैं वे उनकी पूर्व की अच्छी स्थिति के समय के सूचक हैं।

<sup>(</sup>१) स्मि; श्र. हि. हूं; पूर ४००-१०।

<sup>(</sup>२) वहीं; ए० ४११।

थुरोपियन विद्वानों की शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तु उनमें गतानुगत दृत्ति एवं प्रमाणशून्य मनमानी कल्पना करने की रुचि यहां तक बढ़ गई है कि कभी-कभी उनकी शोधक बुद्धि हमारे प्राचीन इतिहास की शृंखला मिलाने में लाम की अपेद्या अधिक हानि पहुंचानेवाली हो जाती है। आज तक कोई विद्वान् सप्रमाण् यह नहीं बतला सका कि शक, क्रशन या हुणों से अमुक-अमुक राजपृतवंशों की उत्पत्ति हुई। एक समय राजपूर्तों को 'गूजर' मानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने चावड़ा, पड़िहार ( प्रतिहार ), परमार, चौहान, तंबर, सोलंकी, कछुवाहाः श्रादि राजपूर्तों का 'गूजर' होना चतलाने के सम्बन्ध में कई लेख लिख द्वाले, परन्तु अपनी मनमानी करूपना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का तनिक भी विचार न किया कि प्राचीन शिलालेख आदि में उनके वंश-परिचय के विषय में क्या लिखा है, दूसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या मानते थे, हुएन्त्संग ने उनको किस वंश का वतलाया है और यही कहते गये कि ये तो पीछे से अपने को ज्ञिय मानने लग गये हैं। ज्य तक सप्रमाण यह न बताया जा सके कि अमुक राजपूत जाति अमुक समय अमुक गूजर वंश से निकली तब तक ऐसे प्रमाण्यहित काल्पनिक कथन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

फर्नल टॉड ने तो अपना शंध सौ वर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में प्राचीन शोध का प्रारम्भ ही हुआ था और प्राचीन शिलालेखादि का ठीक ठीक पढ़ा जाना आरम्भ भी नहीं हुआ था, अतपव टॉड का कथन तो अधिकतर काल्पनिक ही कहा जा सकता है, परन्तु इस वीसवीं शताब्दी के लेखक मि॰ विन्सेंट सिमथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्धृत कर यह नहीं वतलाया कि अमुक-अमुक राजपूत जातियां अमुक बाहरी जाति से निकली हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं किन्तु यह भी स्पष्ट रूप से नहीं वतलाया जा सका कि राजपूत जाति की उत्पत्ति शक, कुशन और हुए इन तीन में से किससे हुई। उक्त महाशय को साथ-साथ यह भी लिखना पड़ा कि "निस्सन्देह शक और कुशनवंशी

राजाओं ने जब हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया तब से हिन्दू जाति की प्रया के अनुसार वे चत्रियों में मिला लिये गये, परन्तु जो कुछ श्रव तक जाना गया उससे यही ज्ञात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिन्दुओं में मिलायें गये हों, खेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।"

श्रव हम सबसे पहले राजपूतों को ज्ञत्रिय न भाननेवालों की शर्क जाति सम्बन्धी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'मनुस्मृति' में लिखा है-'पींड्क, चोड, द्रविड, कांबोज, यवन, शंक, पारद, पत्हव, चीन, किरातं, दरद श्रीर खश ये सब चत्रिय जातियां थीं, परन्तु शनैः शनैः क्रियालोपः होने से वृष्त (विधर्मी, धर्मभ्रष्ट ) हो गईं?'। इस कथन का अभिप्राय यही है कि वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य (बौद्ध आदि) धर्मों के अनुयायी हो जाने के कारण वैदिक धर्म के आचार्यों ने उनकी गणना विधर्मियों (धर्म-भ्रष्टों ) में की।

पुराखों से पाया जाता है—"इस्वाक्तवंशी राजा हुक के पुत्र बाह (बाहुक) के राज्य पर हैहयों और तालजंशों (तालजंश के वंशजों ) ने श्राक्रमण किया, जिससे वह पराजित होकर श्रपनी राणियों सहित वन में जो रहा जहां श्रीर्व ऋषि के आश्रम में उसका देहांत हुआ। श्रीर्व ने बांहु के पुत्र सगर को वेदादि सब शास्त्र पढ़ाये, अस्त्रविद्या की शिक्षा दी और विशेषकर मार्गव नामक श्रान्यस्त्र का प्रयोग सिखलाया। एक दिन उस (सगर) ने अपनी माता से ऋषि के आश्रम में निवास करने का कारण जानने पर कुद्ध होकर अपना पैतृक राज्य छीन लेने और हैह्यों तथा तलिंकेंघी

<sup>(</sup>१) शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चित्रयजातयः। वृष्वत्वं गता लोके ब्राह्मणादश्चीन स्व ॥ पौराड्काश्चोडद्रविडाः काम्बीजा यवनाः शक्ताः। पारदाः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खेशाः ॥

<sup>&#</sup>x27;मनुस्रुति;' १० १ ४३-४४ ।

<sup>(</sup>२) हैहयं भीर तालजंघ येंदुवंशी राजा थे। हैहयं येंदु की चौथा और तालें नेष पन्त्रहवां वंशघर था। इनके वंशज हैहय (फलजुरि) और तालवंध कहताये।

को नष्ट करने का प्रण किया! फिर उसने बहुधा सब हैइयों को नष्ट किया और वह शक, यवन, कांबोज तथा परहवों को भी (जो बाहु का राज्य छीनने में हैहय आदि के सहायक हुए थे) नष्ट कर देता, परन्तु उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उसके कुलगुरु विसष्ट की शरण ली, तब गुरु ने सगर को रोका और कहा कि अब तू उनका पीछा मत कर, मैंने तेरी प्रतिशापालन के निमित्त उनको द्विजाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुरु का कथन स्वीकार कर उन जीती हुई जातियों में से यवनों को सारा सिर मुंड-वाने, शकों को आधा मुंडवाने, पारदों को केश बढ़ाये रखने और परहवों को दाढ़ी रखने की आज्ञा दी। उनको तथा अन्य क्षत्रिय जातियों को वयदकार (अग्नि में आहुति देने का शब्द) और वेद के पटन से विमुख किया। इस प्रकार धर्म (वैदिक धर्म) से च्युत होने तथा ब्राह्मणों का संसर्ग छूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां ग्लेच्छ हो गई'।"

<sup>(</sup>१) रुरुकस्य च वृकस्ततो बाहुर्योसो हेह्यतालजंघादिभिरविजतोनतवित्या महिष्या सह वनं प्रविवेश । स च बाहुर्वृद्धभावादौर्वाश्रमसमीपे
ममार । तस्य भार्या अनुमरण्निर्वधादिरराम । तेनैव भगवता स्वाश्रममानीयत अतितेजस्वी बालको जन्ने । तस्यौर्वी जातकभीदिकां क्रियां
निष्पाद्य सगर इति नाम चकार । कृतोपनयनं चैनमौर्वी वेदान् शास्त्राएयशेषािण अस्त्रं चाग्नेयं भार्गवाख्यमध्यापयामास । उत्पन्नबुद्धिश्च मातरमपृच्छत् । अंव कथमत्र वयं क्र तातस्ततोस्माकं क इत्येवमादिपृच्छतस्तनमाता सर्वमवोचत् । ततः पितृराज्यहरणामिषतो हेह्यतालजंघादिवधाय
प्रतिज्ञामकरोत् । प्रायश्रश्च हेह्यान् जधान शक्यवनकांबोजपारदपल्हवा
हन्यमानास्तत्कुलगुरुं विसष्ठं शरणं ययुः । अथैतान्वसिष्ठो जीवन्मृतकाच्हत्वा सगरमाह । वत्स वत्सालमेभिरतिजीवन्मृतकैरनुसृतैः । एते च मयैव
त्वरप्रतिज्ञापरिपालनाय निजधमीद्विजसंगपरित्यागं कारिताः । स तथेति
तद्गुरुवचनमिमनंद्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत् । यवनान्मुंडितिश्रासोध्वमुंडान्छकान् प्रलंवकेशान्पारदान् पल्हवांश्च शमुभ्रधरान् निःस्वाध्यायवषदः-

पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है कि शक आदि उपर्युक्त जातियां क्षित्रय थीं और राजा सगर के समय में भी वे विद्यमान थीं। पीछे से वौद्ध आदि धर्म स्वीकार करने पर वैदिक मतवालों ने उनकी गणना म्लेच्छों में कर ली। भारतवर्ष में जब बौद्धधर्म की प्रवलता हुई उस समय ब्राह्मणादि अनेक लोग बौद्ध हो गये तो उनकी भी गणना धर्मद्वेष के कारण ब्राह्मणों ने अपनी स्मृतियों में शद्भों में कर दी। इतना ही नहीं, किन्तु अंग, बंग, कलिंग, सुराष्ट्र, मगध आदि बौद्धप्राय देशों में यात्रा के अतिरिक्त जाने पर पुनः संस्कार करने का विधान तक किया थां। फिर बौद्ध धर्म की अवनित होने पर वे ही बौद्ध पीछे वेदधर्मानुयायियों में मिलते गये।

चंद्र वंश के मूलपुरुष पुरुष्या का चौथा वंशधर ययाति था। उसके पांच पुत्र यद्द, तुर्वसु, द्वसु, अनु और पुरु हुए। द्वसु का पांचवां वंशधर गंधार हुआ, जिसके नाम से उसका देश गांधार कहलाया; वहां के घोड़े उसम होते हैं। गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुआ। मत्स्य, विन्यु और

कारान् एतानन्यांश्च चित्रयांश्चकार ते च निजधर्मपरित्यागाद्ब्राहागीश्च परित्यक्ता स्वेच्छतां ययुः।

'विष्णुपुराण;' श्रंश ४, श्रव्याय ३। ऐसा ही 'वायुपुराण' (श्रव्याय ८८, स्रोक १२१-४३) में लिसा मिलता है।

(१) अङ्गवङ्गकालिङ्गेषु सौराष्ट्रमगघेषु च । तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहीति ॥

यह श्लोक 'सिद्धान्तकौमुदी' की 'तत्वबोधिनी' टीका में 'परोक्ते लिट्' (३।२।

सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रं तथा प्रत्यंतवासिनः । कालिङ्गकौङ्करणान्वङ्गान् गत्वा संस्कारमहिति ॥ १६ ॥ स्नानन्दात्रमं ग्रंथावाति (पूना ) के 'स्पृतिनां समुचयः' नामक ग्रंथ में प्रकाशित 'देवलस्पृति'; ए० =१ ।

इस प्रकार को कड़ी ध्यवस्था बाह्यणों ने अपने स्मृतिग्रंथों में अवश्य को थी, सन्तु लोगों ने उसका कमी पालन् किया हो ऐसा इतिहास में कहीं वर्णित नहीं है।

भागवत पुराण में लिखा है—'प्रचेता के सी' (बहुत से) पुत्र हुए, जो सब उत्तर (भारतवर्ष के उत्तर) के म्लेच्छ देशों के राजा हुए'।' पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार भी आर्यावर्त के बाहर उत्तरी प्रदेशों में आर्यों की ब्रह्मियां थीं ।

शकादि बाहरी श्रार्य जातियों के सम्बन्ध में हमारे यहां ऊपर लिखे श्रानुसार उद्धेख मिलते हैं। श्रव हमें यह देखना चाहिये कि यूरोप के प्राचीन काल के इतिहास-लेखक शकों के त्रिषय में क्या लिखते हैं। 'एतसाइक्रो- पीडिया ब्रिटानिका' में लिखा है—"ज्योस नामक विद्वान का कथन है कि मुस्ते कई प्रमाण पेसे मिले हैं, जिनके श्रनुसार शकों का श्रार्य होना निश्चित है। इस कथन की साची हिरोडॉटस देता है कि सीथियन (शक) श्रीर समीटियन एक ही माण बोलते थे; श्रीर समीटियन के नि:सन्देह श्रार्य होने की साची प्राचीन श्रंथकार देते हैं। स्टेपी के सारे प्रदेशों पर श्राक्स श्रीर जेहं निदयों से हंगेरिया के पुज्ञास तक पहले श्रार्यों की एक शासा का श्रियकार था। शकों के देवता भी श्रार्यों के देवता श्रों के देवता श्री सिलते हुए थे।

ऐसा ही 'विष्णुपुराया', श्रंशः ४ श्रध्यायः ६७ में श्रोर 'सागवत', स्कंध रे.

<sup>(</sup>१) द्वह्योस्तु तनयौ शूरी सेतुः केतुस्तयैव च ।

सेतुपुत्रः शरद्वांस्तु गन्धारस्तस्य चात्मजः ॥ ६ ॥

ख्यायते यस्य नाम्नासौ गन्धारिवषयो महान् ।

ग्रारदृदेशजास्तस्य तुरगा वाजिनां वराः ॥ ७ ॥

गन्धारपुत्रो धर्मस्तु धृतस्तस्यात्मजोऽभवत् ।

धृताच विदुषो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ ८ ॥

प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्व एक ते ।

स्लोच्छराष्ट्राधिपा सर्वे उदीची दिशमाश्रिताः ॥ ६ ॥

'मत्त्यपुराषा', श्रध्याय ४८ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰ भाग ४, ५० २१४-२० ह

<sup>(</sup>१३) स्टेपी-रूस के दक्षिया और साईबेरिया के पश्चिम का प्रदेश ।

इनकी सब से बड़ी देवी तबीती (अझपूर्णा) थी; दूसरा देवता पपीना (पाकशासन, इन्द्र) और उसकी स्त्री अपिया (पृथ्वी) थी। इनके आति-रिक्त सूर्य आदि दूसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवंशी शक समुद्र के देवता (वहण्) की पूजा करते थे। वे ठीक इरानी प्रथा के अनुसार देव-ताओं की मूर्तियां और मंदिर नहीं बनाते, किंतु एक खड़ को बड़ी वेदी पर रखकर प्रतिवर्ष उसको भेड़ आदि की बिल चड़ाते थे। शक लोग लड़ाई के समय बोड़े पर सवार होते और अनुष बाण रखते थे"।

कपर उच्चृत किये हुए मजुरमृति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इतिइासलेक्कों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति आयों से भिन्न नहीं, किंतु
उन्हीं की एक शाला थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आर्य थे तो पीछे
से वे पुराणों आदि में वृषल (विधर्मा, धर्मश्रष्ट) क्यों कहलाये? तो इसका
इत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से अलग होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर
लिया था। धर्ममेद के कारण बौद्धों और ब्राह्मणों में परस्पर परम शत्रुता
रही, इसी से जैसे ईरानियों ने शक शब्द का अर्थ 'सग' (कुत्ता) बतलाया
वैसे ही ब्राह्मणों ने उनका चित्रय होना स्वीकार करते हुए भी उनको वृषल
(धर्मश्रष्ट) ठहराया, किंतु शक और कुश्नवंशियों के सिक्कों, शिलालेखादि
एवं प्राचीन अंथों में मिलनेवाले उनके वर्णन को देखते हुए यही कहना
पड़ता है कि वे जंगली और वृषल नहीं, किंतु आर्य ही थे और आर्यों की
सी सम्यता रखते थे।

अपर हम बतला खुके हैं कि पुरालों के अनुसार चंद्रवंशी राजा दुशु गांधार देश का राजा था। उसके पांचवें वंशधर प्रचेता के अनेक पुत्रों ने भारतवर्ष से उत्तर के म्लेच्छ देशों में अपने राज्य खापित किये थे। मुसल-सानों के मध्य पशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सभ्यता फैली हुई थी। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सरऔरल स्टाइन ने ई० स० १६०१ (वि० सं० १६४८) में चीनी तुर्विस्तान में प्राचीन शोध का काम करते समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोष्टी लिपि के लेखों का गड़ा

<sup>(</sup>१) 'प्नसाइवलोपीडिया बिटानिका'; जि॰ २१, प्० ४५६।

संग्रह किया। उक्त लेखों की भाषा वहां की लौकिक (तुर्की) मिश्रित भारतीय प्राकृत है। उनमें से कितने ही का प्रारंभ 'महनुश्रव महरय लिहति' (महानुभाव महाराजा लिखता है) पद से' होता है। कई लेखों में 'महाराज' के श्रातिरिक्त 'भट्टारक', 'प्रियदर्शन' (प्रियदर्शी ) श्रौर 'देवपुत्र' भी वहां के राजाश्रों के खिताव (विरुद्द ) मिलते हैं। 'मट्टारक' (परममट्टारक) भारत के राजाश्रों का सामान्य खिताव था, 'प्रियदर्शन' (प्रियदर्शी ) मौर्य राजा श्रशोक का था, श्रौर 'देवपुत्र' भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनवंशी राजाश्रों के शिलालेखों के श्रनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। कई एक लेखों में संवत् भी लिखे हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं, अर्थात् उनमें 'संवत्सर', 'मास' श्रौर सौर दिवस दिये हुए हैं"। ये लेख सीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की सान्नी दे रहे हैं।

(२) मटरगस(मट्टारकस्य)प्रियदर्शनस प्रियपितु (लेखसंख्या १३३) भटरगनां (मट्टारकाणां) प्रियदेवमनुश्संपुजितनां प्रियदर्शननां योग्यदिव्यवर्षशतस्त्रयुप्रमननां (लेखसंख्या १४०)।

(३) प्रियदेवमनुशस प्रियदर्शनस प्रियम्ब्रतुः (लेखसंख्या १३६ श्रौर १४६)।

(४) संवत्सरे ४ ३ (=७) महनुस्रव महस्य जिटु घवंशमण देवपुत्रस् मसे ४ २ (=६) दिवसे १० ४ (=१४), तं कालंभिं ( बेखसंख्या ११६)!

इस टिप्पण में तथा इसके पींछे के तीन टिप्पणों में जो अवतरण उद्धृत किये गये हैं ने चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए खरोष्ठी खेखों से हैं। खरोष्ठी खिपि में बहुधा स्वरों की मात्राओं में इस्व-दीर्घ का भेद नहीं रहता। देखों 'भारतीय प्राचीन खिपिमाला'; ए० ३१-३७; श्रीर खिपिपत्र ६४-७०।

(४) संवत्सरे १० १(=११) मसे४ १ (=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कालंभि॰ (लेखसंख्या =)।

<sup>(</sup>१) ए० एम० बोयर, ई० जे० राप्सन और ई० सेनार्ट के द्वारा संपादित 'खरोडी इन्स्किप्शन्स हिस्कवर्ड बाइ सर ऑरल स्टाइन इन् चाइनीज़ तुर्किस्तान नामक पुस्तक, भाग है छेससंख्या १, ३-११, १३-१४, १६-२२, २४, २६-३०, ३२, ३३, ३६-४०, ४२, ४३, ४४-४७; ४६, ४२-४७, ६२-६४, ६८, ७०-७२ और कई अनेक । उक्त पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ प्राकृत छेखों का श्रक्षरान्तर हुपा है।

चीनी यात्री फाहियान ई० स० ३६६ (वि० सं० ४४६) में अपने देश से भारत की यात्रा को निकला और ई० स० ४१४ (वि० सं०४७१) में समद्र-मार्थ से स्वदेश को लौटा। वह मध्य पशिया के मार्ग से भारत में श्राया था श्रीर श्रपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है—"गोंबी की मरुमूमि को सत्रह दिन में बड़ी कठिनता से पारकर हम शेनशन प्रदेश ( चीनी तुर्कि-स्तान ) में पहुंचे । इस देश का राजा बौद्ध है । यहां अनुमानत: ४००० से श्रधिक श्रमण ( वौद्ध साधु ) रहते हैं, जो सब हीनयान संप्रदाय के श्रनु-यायी हैं। यहां के लोग, क्या गृहस्थ क्या श्रमण, सब भारतीय श्राचारश्रीर नियम का पालन करते हैं, श्रंतर इतना ही है कि गृहस्थ सामान्य रूप से श्रौर श्रमण विशेष रूप से। यहां से पश्चिम के सब देशों में भी ऐसा ही पाया गया। केवल लोगों की भाषा में अंतर है तो भी सब अमण भारतीय ग्रंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं ।" यहां से पश्चिम में यात्रा करता हुआ वह स्रोतान में पहुंचा जहां के विषय में उसने लिखा है-"यह देश रम्य और समृद्धिशाली है। यहां की जनसंख्या चहुत वड़ी श्रीर जनता संपन्न है। सब लोग वौद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र होकर धार्मिक संगीत का आनंद लूटते हैं। यहां कई अयुत ( दस हज़ार ) अम्स रहते हैं, जिनमें से अधिक महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। यहां का प्रत्येक कुटुंब श्रपने द्वार के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिसमें से छोटे से छोटा

संवत्सरे २० १०(=३०) मसे ४ १(=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कलंभि ( लेखसंख्या ६०)। संवत्सरे २० १०(=३०) मसे १ दिवसे ४ ३(=७) तं कलंभि कल्यनधम ( लेखसंख्या १२३)।

खरोग्री लिपि के श्रंकों के लिए देखों 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला'; ए० १२८-२६; श्रौर लिपिपत्र ७५ वां, खंड तीसरा ।

<sup>(</sup>१) योद्धों में तीन संबद्धाय 'हीनयान', 'महायान' श्रोर 'मध्यमयान' थे, जिनमें से पहले दो के ही श्रतुयायी श्रधिक थे तीसरे के बहुत कम।

<sup>. (</sup> २ ) जेग्स लेगे; 'फाहियान्स दैवल्स इन् इंडिया ऐंड सीलोन'; ए॰ १२-१४।

स्तूप बीस हाथ से कम ऊंचा न होगा। चारों और से आनेवाले अमणों के लिए लोग संघारामों (मठों) में कमरे बनाते हैं जहां उन (अमणों) की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियान और उसके साथियों को गोमती नामक विहार (संघाराम) में, जहां २००० अमण रहते थे, बड़े सत्कार के साथ ठहराया था।" फाहियान अपने कुछ साथियों सिहत रथयात्रा का उत्सव देखने के लिए यहां तीन मास ठहर गया। उसने रथयात्रा का जो वर्णन किया है वह बहुत अंश में जगदीश (पुरी) की वर्तमान रथयात्रा से मिलता जुलता है'। इसी तरह हुएन्त्संग ने अपनी भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूर्व और लौटते समय मध्य पश्चिया के देशों के धर्म और सम्यता आदि का जो वर्णन किया है उससे भी वहां भारतीय सम्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है।

जिस समय मध्य पशिया से शक लोग इस देश में आये उस समय उनके धर्मसंबंधी विचारों एवं उनके साध यहांवालों के वर्ताव का अब हम कुछ विवेचन करते हैं—

विजयी शक अपना राज्य बढ़ाते हुए शकस्तान (सीस्तान) तक पहुंच गये। फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़गानि स्तान और हिन्दुस्तान में प्रवेश किया। इस देश में उनका एक राज्य पंजाब में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र पर रहा। इन तीन राज्यों में से पहले दो तो शीव्र ही अस्त हो गये, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ घटता बढ़ता लगभग तीन सौ वर्ष तक किसी प्रकार बना रहा, जिसका अंत गुतनंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इन शकों के समय के शिलालेख एवं सिक्कों पर के चिह्नों आदि से पाया जाता है कि उनमें से कोई वौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कोई वैदिक धर्म को मानते थे। उक्त तीसरे शक राज्य के राजाओं (महास्त्रपों) के सिक्कों में एक और सर्थ-

<sup>(</sup>१) जेम्स लेगे; 'फाहियान्स ट्रैवल्स इन् इंडिया ऐंड सीलोन'; प्र० १६-१६।

<sup>(</sup> २ ) अफ्रगानिस्तान की दाचिया-पश्चिमी सीमा से मिला हुआ हूरान का एक अंश।

चंद्र के बीच पर्वत (मेर) का चिह्न और उसके नीचे नदी (गंगा) का चिद्ध है । श्राजकल जैसा ब्राह्मण धर्म और जैन धर्मवालों के बीच वर्ताव है, वैसा ही जनता में उस समय वैदिक और बौद्ध धर्मवालों के बीच था। तैसे आजकल श्रीसवाल तथा अग्रवाल श्रादि महाजनों में कई कुद्धम्ब वैदिक-क्षमें के एवं कई जैन धर्म के अनुयायी हैं, कहीं कहीं तो पति वैष्णव है ती स्त्री जैन है। ऐसी ही प्राचीन समय में भी व्यवहार होता था। पश्चिमी जन्म राजा नहपान का दामाद उषवदात ( ऋषभदत्त ), जो शक दीनीक का पुत्रं था. वेदधमें को माननेवाला थारे, परन्तु उसकी स्त्री दत्तमित्रा बौद्ध मत की पोषक थी । ज्ञप राजा रुद्रदामा को यहां की कई राजकन्याओं ने अपनी प्राचीन रीति के अनुसार स्वयंवर में वरमालाएं पहनाई थीं । उसी रुद्रदामा की पुत्री का विवाह पुराण-मसिद्ध एतहेशीय आंध्रवंशी राजा वासिष्ठीपुत्र शातकर्णी के साथ हुआ थां, ऐसा प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ट है। इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि उस समय यहांवाले वाहर से आये हुए इन शकों को असभ्य या जंगली नहीं, किन्तु अपने जैसे ही सभ्य श्रीर श्रार्थ जाति की संतित मानते श्रीर उनके साथ विवाह-संवंध जोड़ते थे। यहां के ब्राह्मण ब्रादि लोग धर्म-संवंधी बातों में ब्राज की भांति संकीर्ण विचार के न थे और अटक से आगे वढ़ने पर अपना धर्म नष्ट होना नहीं मानते थे । अनेक राजाओं ने भारत से उत्तरी देशों के अतिरिक्त कई अन्य

<sup>(</sup> १ ) प्रोफेसर इ. जे. राष्ट्रसन् संपादित आंध्र धाँर पश्चिमी चत्रपाँ आदि के सिद्धाँ की पुस्तकः प्लेट १०-१७।

<sup>(</sup>२) नासिक के पास की पांडव गुफ़ा का खेख ( ए. ई; जि. म, ए. ७८, छेख-संख्या १०)।

<sup>(</sup>३) वही; १ ५१, ५४; लेखसंख्या ११, १३।

<sup>(</sup> ४ ) स्वयमधिगतमहाज्ञ्ञपनाम्ना नरेन्द्रकन्न्यास्वयंवरानेकमाल्यप्राप्त-दास्ना महाज्ञत्रपेण रुद्रदास्ना (ए. इं, जि. म, पृ० ४४) ।

<sup>(</sup>१) ए. हैं; जि. १० का परिशिष्ट; पृ० १०३; लेखसंख्या २६४। स्मि; थ्र. हि. हुँ, पृत्र २१७।

<sup>(</sup>६) जब से अफ़्ताानिस्तान पर गुसलमानों का श्रधिकार हुआ धौर वहां के

देशों पर अपने राज्य स्थिर किये थे और वहां पर भारतीय सभ्यता का प्रचार किया था। सुमाना, जाना आदि द्वीपों में भी उनके राज्य थे। वहां अनेक हिन्दू मंदिर थे, जो अनतक विद्यमान हैं, और उनके संस्कृत शिला लेख भी कई जिल्दों में छुप खुके हैं। न्नोनियों के टापू में राजा मूलवर्मा के यन आदि के लेखवाले कई स्तंम खड़े हुए हैं'। अफ़ग़ानिस्तान पर मुसल मानों के पहले हिन्दू राजाओं का ही राज्य था; ईरान प्राचीन आयं सभ्यता और अग्नि की उपासना के लिए उधर का केंद्र था। ईरान तक ही नहीं, किन्तु वहां से पश्चिम के एशिया माइनर से मिले हुए कीलाज्य (Cunciform) लिपि के शिलालेखों से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मलेटिआ (Malatia) विभाग पर ई० स० पूर्व १४०० और १४०० में राज्य करने वाले मिटान्न (Mitanni) के राजा आर्य नाम धारण करते थे और ऋग्नेद के इंद्र, वहल, मित्र और नासत्य देवताओं के उपासक भी थे?।

ऐसी दशा में यदि राजपूतों के प्रचलित रीति रिवाज शकों के रीति रिवाजों से मिलते हुए हों तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही चित्रय जातियां थीं। सूर्य की उपासना वैदिक काल से आर्य लोगों में प्रचलित थी और जहां जहां आर्य लोग पहुंचे वहां उसका प्रचार हुआ। शकों की पुरानी कथाओं का यहां की प्राचीन कथाओं से मिलना भी यही वतलाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य एशिया आदि देशों में आयों के साथ पहुंची थीं। सती होने की प्रथा भी शकों के इस देश में आने से पूर्व की है। पांडु की दूसरी स्त्री मादी सती हुई थी। अश्वमेध यह आयों ने

लोग मुसलमान बनाये गये तब से भारतवासियों का श्रटक से परे जाना रक गया था, परन्तु राजपूताने के कई राजा श्रादि श्रटक से परे श्रफ्रग़ानिस्तान, बनाय श्रादि प्रदेशों में गये और वहां विजय प्रासकर मुगलों का राज मुस्थिर किया। श्रव तो कई ब्राह्मण, वैश्य, खत्री श्राद्धि काबुल में ही नहीं, किन्तु दूर दूर के प्रदेशों में जाते हैं श्रीर वहां व्यापार करते हैं।

<sup>(</sup>१) डा. बोजेज; 'यूप इन्स्किप्शन्स आँव् किंग मूलवर्मन् फ्रॉम कोएडी (ईस्ट बोर्नियो ) पु० १६६-२३२।

<sup>(</sup>२) मोफ़्रेसर इ. जे. राप्सन; 'एनश्यंट इंडिया'; ५० ७६-८० ।

शकों से सीखा, यह कथन सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि वैदिक काल से ही भागतीय राजा अध्वमेत्र करते आये हैं। युत्रिष्ठिर आदि अनेक स्तिय राजाओं ने अध्वमेत्र किये थे। शक्त और घोढ़ों की पूजा प्राचीन काल से लेकर अवतक बराबर होती है। एक दूसरे से बहुत दूर बसने के कारण दनकी भाषा, पोशाक, रहन सहन में समयानुसार अंतर पड़ना स्वामाविक है। मध्य पश्चिया तक के दूरवर्ती देश की बात जाने दीजिये, यदि इन बातों की दृष्टि से कश्मीर और पंजाब के वर्तमान हिन्दुओं का बंगाल, राजपूताना, गुजरात और महाराष्ट्र के हिन्दुओं से मिलान किया जाय तो परस्पर बड़ा अन्तर पाया जाता है।

श्रव हम कुश्न(यूची)वंशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं—
ये लोग मध्य एशिया के उस प्रदेश से भारतवर्ष में श्राये, जिसको
तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिकों में से श्रिधकांश पर एक तरफ़ राजा की
खड़ी हुई सूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर बैल (नंदी) के पास खड़े हुए शिव की
मूर्ति बनी हैं। श्रन्य सिकों पर सूर्य, बुद्ध तथा श्रन्य देवी देवताश्रों की
मूर्तियां हैं। श्रन्के सिकों पर राजा श्रान्न में श्राहुति देता हुआ खड़ा है।
हम अपर बतला चुके हैं कि तुर्किस्तान में श्रार्थ लोग निवास करते थे
श्रीर वहां श्रार्य सम्यता फैली हुई थी। 'एन्साइक्रोपीडिया ब्रिटानिका' में
लिखा है—'जब से इतिहास का पता है पूर्वी (मध्य पश्चिम के) तुर्किस्तान
में आर्य जाति निवास करती थीं।' अपर वर्णन किये हुए उनके सिकों से
भी यही पाया जाता है। उक्त सिकों में राजा के सिर पर या तो लंबी टोपी
या मुकुट, बदन पर कोट श्रीर पैरों में लंबे बूट दीख पड़ते हैं, जो उक्त
शीतप्रधान देश के लिए श्रावश्यक हैं। हिन्दुस्तान में श्राने के पीछे भी वे
वैदिक और बौद्ध धर्म के श्रमुयायी रहे थे।

प्राचीन काल से भारत के चित्रय राजाओं में देवकुल वनाने की प्रथा

<sup>(</sup>१) गार्डनर; 'दी कोंइन्स श्राव् दी ग्रीक ऐंड सीथिक किंग्न श्राव् वाक्टिया ऐंड हैंडिया'; प्लेट २४, संख्या ६-८; १२-१४.।

<sup>(.</sup>२.) जिं० २३, पृ० ६३६।

थी। राजात्रों की मृत्यु के पीछे उनकी मृत्तियां रक्खी जाती थीं। प्रसिद्ध कवि भास ने, जो कालिदास से भी पूर्व हुआ था, अपने 'प्रतिमा नाटक' में श्रयोध्या के निकट बने हुए रघुवंशियों के देवकुल का वर्णन किया है, जिसमें राजा दिलीप, रघु, श्रज श्रौर दशरथ की मूर्तियां रक्खी हुई थीं । पाटलीपुत्र (पटना) के निकट पुरास्प्रसिद्ध शिशुनागवंशी राजाश्री का देवकुल था3, जहां से उस नगर को बसानेवाले महाराज उदयन श्रौर सम्राट् नंदिवर्द्धन की सूर्तियां मिली हैं। कुशनवंशी राजाओं का देवकुल मथुरा से ६ भील माट गांव में था। वहां से एक शिलालेख १४ द्वकड़ों में मिला, जिसका कुछ श्रंश नष्ट भी हो गया है। उसका श्राशय यह है— ''सत्यधर्मस्थित महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क के दादा का यहां देव-कुल था, जिसको दूरा हुआ देखकर महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क की श्रायु तथा बलवृद्धि की कामना से महादंडनायक ...... के पुत्र ब [कर्त] पति .....ने उसकी मरामत करवाई अ" इससे स्पष्ट है कि कुशनवंशियों में भी रघु श्रीर शिशुनागवंशी राजाश्रों के समान देवकुल बनाने की प्रधा थी। इन वातों को देखने से इनका आर्थ होना निश्चित है। इन राजाओं के राजत्वकाल के कई बौद्ध, जैन और ब्राह्मखों के शिलालेख मिले हैं, जिनमें संवत्, इनके नाम तथा खिताव मिलते हैं, परन्तु अवतक इनके खुदवाये हुए ऐसे लेख नहीं मिले, जिनसे इनकी वंशपरंपरा, विस्तृत वृत्तांत या इनके शादी व्यवहार आदि का पता चलता हो। ऐसी दशा में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत के प्राचीन चात्रिय राज-वंशियों के साथ इनके विवाह आदि संबंध कैसे थे, परंतु इनके आर्य होने श्रीर शिव, श्रामि, सूर्य श्रादि देवताश्रों के उपासक होने से चत्रियों का इनके साथ संबंध रहा हो तो श्राश्चर्य नहीं है

अब हम हुगों के संबंध का थोड़ा सा परिचय देते हैं-

<sup>(</sup>१) सार प्ररुपः, साम ४, प्रुर २६७-७०।

<sup>(</sup>२) वही; सा० ६, पृ० १०५ ।

<sup>(</sup>३) ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १६२४, पु० ४० र-३ ।

हुए। भी मध्य पशिया में रहनेवाली एक श्रार्थ जाति थी, जिसने वल प्राप्तकर पशिया और यूरोप के कई देश विजय किये और उनपर अपना श्रधिकार जमा लिया। चीनी श्रंथकार उनको 'यून्यून्', 'येथिलेटो' श्रौर 'येथ': युनानी इतिहास-लेखक 'उन्नोई' ( हूं स् ), 'लुकोई उन्नोई' ( श्वेत हूस्।), 'ग्रफ्तथेलाइट' या 'नेफ्र-थेलाइट'; श्रीर संस्कृत विद्वान 'हूण्', 'हून', 'श्वेत-इगा' वा 'सितहरा' कहते थे। महाभारत तथा पुराग श्रादि गंथों में हुगों का जो उद्वेख मिलता है उसका संबंध उनके मध्य पशिया में निवास करने के समय से है. क्योंकि भारत में वि० सं० की छुठी शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक उनका श्राना नहीं पाया जाता। मध्य पशिया में बौद्ध धर्म का प्रावल्य था श्रीर हुंगों ने भी उसे स्त्रीकार किया हो, जिससे ब्राह्मण लेखकों ने धर्महेष के कारण मध्य पशिया की अन्य जातियों के समान उनकी गणना भी म्लेड्डों में की। वि० सं० ४७७ (ई० स० ४२०) के आसंपास मध्य पशिया की ऑक्सस (वंजु) नदी के निकट रहनेवाले हुखों ने ईरान के ससीनियन्वंशी राजाश्रों से लड़ना प्रारंभ किया श्रीर यज्दज़र्द इसरे (ई० स० ४३६-४४७=वि० सं० ४६४-४१४) और फ़्रीरोज़ (ई० स० ४४७-४८४=वि० सं० ४१४-४४१) को परास्त कर उनका खज़ाना लूटा और उनका कुछ देश भी अपने अधीन कर लिया। फिर वे हिन्दुस्तान की श्रोर मुड़े। गांधार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और क्रमशः आगे बढ़ते गये। चीनी यात्री सुंगयुन् ६० स० ४२० (वि० सं० ४७७) में गांधार में आया। वह लिखता है-"यहां का राजा ये थे ले हो। (हुए) है जो यड़ा लड़नेवाला है और उसकी सेना में ७०० हाथी रहते हैं। हुशों ने गांधार में लेलिह को अपना राजा बनाया था। वर्तमान राजा( मिहिरकुत्त ) उससे तीसरा है "।" गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७=ई० स०४१०) के आसपास हूण राजा तोरमाण ने गुप्तवंशी राजा भातुगुप्त से मालवा, राजपूताना श्रादि देश छीन लिये। तोरमाण के पीछे उसका पुत्र मिहिरकुल वड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसके चांदी के सिकीं पर 'जयत

1

ţ

•

ķ

1

<u>ار</u> اغ

Z.

ľ

<sup>(</sup> १ ) कर्निगहाम; 'कॉइन्स कॉव् दी बेटर इंडोसीथियन्स'; ए० ७५ और कागे ।

वृषध्वज' या 'जयतु वृष' लेख के श्रतिरिक्त त्रिश्रल, वृष (नंदी) श्रौर सूत्र के चिह्न हैं, जो उसका शैव होना प्रकट करते हैं।

प्रतापी राजा हुआ, जिसके विशाल जयस्तंभ मंदलार से तीन मील द्र सींदनी गांव के पास पड़े हुए हैं। उनपर के लेखों से जात होता है कि 'यशोधमन ने लीहित्य (ब्रह्मपुत्र) से लयाकर महेन्द्राचल तक और हिमालय से पिक्षमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इष्ट्रेव शिव के सिवा किसी अन्य के आगे मस्तक न सुकानंवाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों की सेवा की थीं ! इससे प्रत्यच्च है कि मिहिरकुल शिव का अनन्य भक्त था। यशोधमन से परास्त होने पर मिहिरकुल को राजपूताना, मालवा आदि देश छोड़कर, कश्मीर की शरण लेकी पड़ी। हूणों में तोरमाण ही मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिरकुल के समय अर्थात् लगभग ४० या ४० वर्ष में ही हूण्रराज्य यहां से अस्त हो गया। यशोधमन के जो लेख अवतक मिले हैं उनसे यह नहीं पाया। जाता है कि वह किस वंश का था, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि वह हूणों से मिन्न किसी एतहेशीय राजवंश का वंशधर था।

संभव है कि मिहिरकुल के पराजित होने के पीछे भी इधर के उछ भदेश हुगों के अधीन रहे हों और उनके स्वामियों ने यहां के राजाओं की अधीनता स्वीकार करली हो, क्योंकि यहां के कितने एक राजवंशियों का हुगों के साथ विवाह आदि संबंध होना पाया जाता है, जैसे कि मैंबाड़ के गुहिलवंशी राजा अहाट (वि० सं० १०१०=ई० स० ६४३) की राणी हरियदेवी

<sup>(</sup>१) स्थागोरत्यत्र येन प्रगातिकृपगातां प्रापितं नोत्तमाङ्गं यस्यारिलाष्टो मुजाम्यां वहति हिमगिरिर्दुर्गशब्दाभिमानम् । नीचैस्तेनापि यस्य प्रगातिमुजबलावर्जनिक्किष्टमूर्ध्नाः चूडापुष्पोपहारैर्मिहरकुलनृपेगार्चितं पादयुग्मम् ॥ फ्लीः गुः इः १० १४६-१७।

हु शुवंश की थीं । ऐसे ही चेदी के कल चुरी( हैहय )वंशी राजा गांगेयदेव के पुत्र कर्ण (वि० सं० १०६६=ई० स० १०४२) का विवाह हू सा कुमारी 'स्रावत्तदेवी के साथ हुस्रा था<sup>२</sup>। 'कुमारपालप्रवंध' पर्व भाटों की पुस्तकों में इषों की गखना ३६ राजनंशों में की गई है।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पूर्व मध्य पशिया में आर्य जातियों का निवास था और हुए भी वहीं से आये थे। मिहिरकुल के पिता तोरमाण के लेख में, जो लाहोर के अजायबघर में रक्खा हुआ है, उसको 'महाराजाधिराज, षाही, जऊव्ल' कहा है<sup>3</sup>। जऊव्ल उसके कुल का स्चक होना चाहिये । 'महाराजाधिराज' आर्य भाषा का और 'षाही' मध्य एशिया की भाषा का खिताव है। कुशनवंशियों के कितने ही लेखों में ऊपर बतलाये हुए मारतीय खिताबों के ऋतिरिक्त उनका 'बाही' खिताव भी दोना पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह श्रानुमान करना निर्मृत नहीं है कि हुए कुशनवंशियों की एक शाखा के रहे हों। ऐसे ही मिहरकुल के अनन्य शिवमक्त और बौद्धों के कट्टर विरोधी होने से, जैसा कि इस आगे हुणों के वृत्तांत में बतलावेंगे, यहां के चत्रियों के साथ उक्त वंश के राजाओं का शादी-व्यवहार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु च्यह नहीं माना जा सकता कि राजपूत हूसों से निकले हैं।

इं. ऐं; जि॰ ३६, ए० १६१।

<sup>(</sup>१) अमूबस्यामवत्तस्यां तत्त्यः श्रीमदल्लटः ॥ स भूपतिः [प्रिया] यस्य हृयाच्चोर्गाशवंशजा । हरियदेवी यशो यस्या माति हर्षपुराह्वयं ॥

<sup>(</sup> २ ) पुत्रोऽस्य खड्गदाती[तारि ]क्रीन्द्रकुम्म— मुक्ताफलैः स्य ककुमोर्चिति कर्याप्रदेवः । '''। अजीन कलचुरीयां स्वामिना तेन हूया-न्वयजलनिधिलह्म्यां श्रीमदावह्मदेव्यां । ए. ई; जि॰ २, पृ॰ ४।

<sup>(</sup>३) '''सजा''''राजमहाराजतीरमाण्याहिजकव्तः''' यु. हं. जि० १, ५० २३६ ।

अब मि॰ स्मिथ के इस कथन की जांच करना स्नावश्यक है कि 'हुएों का बड़ा विभाग गुर्जर या गूजर था'। गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) सामंत पुलकेशी के त्रैकूटक (कलचुरि) संवत् ४६० (वि० सं० ७६४-६६= ई० स० ७३द-३६) के दानपत्र से पाया जाता है कि चावोटक (चावड़े ) श्रीर गुर्जर दोनों भिन्न भिन्न चंश थें । जोधपुर राज्य की उत्तरी सीमा से सगाकर मड़ीच तक सारा देश एक समय गुर्जरों के श्रधीन होने से 'गुर्ज-रत्रा' या गुजरात कहलाया । उक्त देश पर गुर्जरों का ऋधिकार कब हुआ यह अबतक अनिश्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२५) में गुजैर देश की राजधानी भीनमाल में चाप( चावड़ा )वंश का राजा व्याद्रमुख राज्य करता धार । उससे पूर्व भी बहां उक्त वंश के राजाओं का राज्य रहा हो। उक्त संवत् से बहुत पूर्व गुर्जरों का राज्य वहां अस्त हो चुका था श्रौर उनकी स्मृति का सूचक देश का नाम गुर्जरत्रा ( गुजरात ) मात्र त्रवशेष रह गया था । त्रतएव गुर्जरी का वि० सं० ४०० से भी पूर्व या उसके श्रासपास भीनमाल पर शासन करना संभव हो सकता है। श्रनुमानतः उस समय से १६० वर्ष पीछे वि० सं० ४६७ ( ई० स० ४१० ) के लगभग हूर्यों का ऋधिकार राजपूताने पर हुआ। इस अवस्था में गुर्जें को हूण मानना केवल कपोलकल्पना है। ऐसे ही कत्रौज के प्रतापी प्रतिहारों (पिड़हारों ) का भी गुर्जरों से कोई संबंध नहीं था यह हम श्रागे प्रतिहारों के वर्षन में वतलावेंगे।

क्या राजपूतों का उदय मि॰ विन्सेंट सिमथ के लेखानुसार ई॰ स॰ की श्राठवीं या नवीं शताब्दी में एकाएक हुआ ? इसके उत्तर में हम कह

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः भा. १, पृ० २१०-११।

<sup>(</sup>२) श्रीचापवंशातिलके श्रीव्याघ्रमुखे नृपे शकनृपाग्णाम्। पंचाशत्संयुक्तैविषशतैः पंचिमरतीतैः ॥ ७॥ ब्राह्मः स्फुटासिद्धान्तः सज्जनगण्तिगोलिवतप्रीत्यै। त्रिंशहवेंग् कृतो जिब्गुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥ द्र॥ (ब्राह्मस्ट्रिस्डान्त)।

सकतें हैं कि राजपूताने में ही गुहिल, चावड़े, यादव और मौर्य श्रादि राजवंश ई० स० की सातवीं शताब्दी में तथा उससे पूर्व भी विद्यमान थे।

गुहिलवंशी राजा शीलादित्य (शील) का सामोली गांव (मेवाइ के भो-मट ज़िले में) से मिला हुआ वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिला-लेख! राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) में सुरिक्त है। शीलादित्य से पूर्व के चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेखों में मिलते हैं, जिससे उक्त वंश के मूलपुरुष गुहिल का समय वि० सं० ६२५ (ई० स० ४६ म) के आसपास स्थिर होता है।

चावड़ावंशी राजा व्याघ्रमुख शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा 'ब्राह्मस्फुटसिखान्त' से कपर बतलाया जा चुका है।

याद्य प्राचीन काल से मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश पर राज्य करते रहे। कामां (कामकन, भरतपुर राज्य) की 'जौरासी खंबा' नाम की मसजिद में, जो हिन्दू मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों से बनाई गई है, एक स्तंभ पर श्रूरसेनवंशी याद्व राजा वत्सदामा का खंडित शिला-लेख विद्यमान है, जिसकी लिपि मालरापादनवाले राजा दुर्गगण के वि० सं० ७४६ (ई० स० ६८६) के शिलालेख की लिपि से मिलती हुई है। यदि कामां का लेख वि० सं० की आठवीं शताब्दी के अंत का भी माना जाय तो भी उसमें लिखे हुए वत्सदामा के पूर्व के सातवें राजा फक्क का समय— प्रत्येक राजा के राज्यसमय की श्रीसत बीस वर्ष मानने से वि० सं० ६८० (ई० स० ६२३) के शासपास स्थिर होता है।

मौर्य या मोरी वंश के राजा मान का एक शिलालेख वि० छं० ७७० ('ई० स० ७१३) का<sup>3</sup> चित्तोड़ के किले से ३ मील दूर पूटौली गांव के पास मानसरोवर नामक तालाव पर सिला है। उसमें राजा मान के प्रिपतामह

<sup>(</sup>१) ना॰ प॰ पः भाग १, पृ० ३२२-२४।

<sup>(</sup> २-) ई. ऐं; जि॰ १०, पृ० ३४-३६।

<sup>(</sup>३) या; ता, जि. २, पु॰ ११६-२२।

माहेश्वर से मौर्यों की वंशावली दी है; अतप्त माहेश्वर का समय वि॰ सं॰ की सातवीं शताव्दी के आसपास आता है। इन थोड़े से उदाहरणों से स्पष्ट है कि सि॰ विन्सेंट सिम्ध का उपर्युक्त कथन भी अमपूर्ण ही है।

कुछ विद्वान वर्तमान राजपूत वंशों को आर्य चित्रय न मानने में यह मी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में लिखा है—'शिशुनाग वंश के श्रीतम राजा महानंदी के पीछे श्रद्रप्राय और अधर्मी राजा होंगे।' इस विषय में हम अपना मत मकाशित करने के पूर्व इस प्रश्न को पाठकों के ध्यान में सम्यक् प्रकार से जमाने के लिए इतना कहना उचित समभते हैं कि धास्तव में पुराणों में इस विषय में क्या लिखा है, और काल पाकर उस लेख ने कैसा कप धारण कर लिया है। मतस्य, वायु, ब्रह्मांड, भागवत और विष्णु पुराण में लिखा है—"महानंदी का पुत्र महापय (नंद) ग्रद्धां खी से उत्पन्न होकर अपने प्रवाद के शास्त्रन काल में चित्रयों को नष्ट करेगा। उस महापद्य के खुमाल्य (खुकलप) श्रादि आठ पुत्र १२ धर्म राज्य करेंगे, तरपश्चात् कीटिल्य (विष्णुगुप्त, चाणक्य) ब्राह्मण इन (नव नंदों) को नष्ट करेगा और मौर्य (चंद्रगुप्त) राजा होगा?।"

३२६-३१। 'ब्रह्मांडपुराया'; ३। ७४। १३६-४६।

<sup>(</sup>१) महानिन्दसुतश्चापि शूद्रायां किलकांशजः ।
उत्पत्स्यते महापद्मः सर्वचन्नांतको नृपः ॥
ततः प्रमृति राजानो मिविष्याः शूद्रयोनयः ।
एकराट् स महापद्म एकच्छत्नो भविष्यति ॥
त्रश्राशीति तु वर्षाणि पृथिव्यां च भविष्यति ॥
सर्वचन्नमशोद्भृत्म भाविनार्थेन चोदितः ॥
सुकल्पादिसुता हाष्ट्री समा द्वादश ते नृषाः ।
महापद्मस्य पर्याये मिविष्यन्ति नृषाः क्रमात् ॥
उद्धरिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो वै द्विजर्षमः ॥
मुक्त्वा महीं वर्षशतं तता मौर्यान् गमिष्यति ॥
भक्तवा महीं वर्षशतं तता मौर्यान् गमिष्यति ॥

पाश्चात्य पुराने लेखकों में से केवल एक प्लुटार्क नामी यूनानी लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताब्दी में हुआ, पुरानी जनशृति के आधार पर ऐसा लिखा है—"मगध के राजा (महानंदी) की एक राणी का प्रेम किसी वाई के साथ हो गया। इन दोनों ने राजा को भार डाला और नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उसी का पुत्र (महापदा) सिकंदर के समय वहां का राजा था।" महापदा या उसके पुत्रों की चंद्रगुप्त ने मारकर मगध का राज्य छीन लिया।

बहुत काल पीछे वि० सं० की नदीं शताब्दी के आसपास विशाख-दत्त पंडित ने अपने 'शुद्राराज्ञस' नामक नाटक में चाण्क्य (कौटित्य) और चंद्रगुप्त के संवाद में चाण्क्य का चंद्रगुप्त को 'चृष्लं शब्द से संबोधन करना बतलाया है। उसी सुद्राराज्ञस के टीकाकार दुंढिराज ने, शक संवत् १६३४ (वि० सं० १७६०=ई० स० १७१३) में शायद विशाबदत्त के 'चृष्लं' शब्द के आधार पर या किसी प्रचलित दंदकथा के अनुसार अपनी टीका में यह लिख दिया—"नंद वंश के अंतिम राजा सर्वार्थसिद्धि (नंद) की वृष्णं (शद्ध) जाति की सुरा नामक राणी से चंद्रगुप्त स्त्यक्ष हुआ, जो अपनी माता के नाम से 'मीर्य' कहलाया राण इन्हीं ऊटपटांग

महानंदिसुतः शूद्रागर्भोद्भवोतिलुब्धो महापद्मो नंदः परशुराम इवापरो-खिलचत्रांतकारी भविता। ततः प्रमृति शूद्रा भूमिपाला मिवध्यंति। स चैकच्छत्रामनुह्मंधितशासनो महापद्मः पृथिवीं मोद्द्यति। तस्याप्यष्टौ सुताः सुमाल्याद्या भवितारस्तस्य च महापद्मस्यानु पृथिवीं मोद्द्यंति महापद्मस्त-पुत्राश्च एकं वर्षशतमवनीपतयो भविष्यंति नवैन तान्नंदान्कौटिल्यो ब्राह्मगाः समुद्धारिष्यति। तेषामभावे मौर्याश्च पृथिवीं मोद्द्यंति कौटिल्य एव चंद्रगुप्तं शाल्योमिषेद्द्यति॥

<sup>&#</sup>x27;विष्णुपुराण'; भंश ४, श्रव्याय २४। ऐसे ही 'श्रीमञ्जागवतः'; स्कंभ १२,

<sup>(</sup>१) 'मैक् किंडल'; 'इन्वेज़न श्राव् इंडिया बाई अलेक् जेंडर दी ग्रेट'; पृ० २८२।

<sup>(</sup>३) कल्यादी नन्दनामानः केचिदासन्महीमुजः ॥ २३॥

कथाओं को ध्यान में रखकर आजकल के यूरोपियन तथा अन्य विद्वानों ने यह मान लिया है कि वर्तमान राजपूत आर्य सिश्चय नहीं, और चंद्रमुस मगभ के नंदवंशियों का वंशधर था।

पुराण, बृहत्कथा, कथासिरित्सागर और मुद्राराक्तसमें तो कहीं इस वात का उक्लेख भी नहीं है कि चन्द्रगुप्त नंद वंश में उत्पन्न हुआ था या उसकी माता का नाम मुरा था। उनमें तो केवल उसको मौर्य (मौर्यवंशी)माना है।

यूनानी लेखक प्लुटार्क का ऊपर लिखा हुआ कथन चंद्रग्रप्त सें अनुमानतः ४७४ वर्ष पीछे का है और उसमें भी सिकंदर के समय मगथ पर राज्य करनेवाले राजा (महापद्म, नंद) को नाई का पुत्र लिखा है। उसने भी चंद्रग्रप्त को नंद का पुत्र नहीं माना। मुद्राराक्तस में चंद्रग्रप्त को संबोधन करने में कौटिल्य के मुख से 'चूचल' (श्रुद्ध) शब्द का प्रयोग कराना उक्त वाटक के रचिता की धृष्टता ही है, क्योंकि जब चन्द्रग्रप्त जैसा सम्राट् कौटिल्य को आदर सहित 'आर्य' शब्द से संबोधन कर उसके चरखों के आगे सिर भुकाता है, तो क्या यह संभव है कि कौटिल्य उसका इस प्रकार अनादर करे ?

चंद्रगुप्त का नंद वंश के साथ न तो कोई संबंध ही था, और न वह भुरा नाम की ग्रद्धा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह तो हिमालय के निकट के एक प्रदेश-का, जो मोर पित्तयों की आधिकता के कारण मौर्यराज्य कहलाता था, उच्चकुल का ज्ञियकुमार था जैसा कि बौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है'। मौर्य वंश नंद वंश की अपेजा प्राचीन था, क्योंकि ई० स० पूर्व

> सर्वार्थिसिद्धिनामासीतेषु विख्यातपौरुष । ''।। २४ ॥ राज्ञः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्ठान्या वृषकात्मजा । मुराख्या सा प्रिया मर्तुः शीक्कावर्यसंपदा ॥ २५ ॥ मुराष्ट्रया तनयं भौर्थाख्यं गुरावत्तरं । ''।। ३१ ॥

युदाराचस की दीका का उपोद्घात; ए० ४ । (१) मैक् किंडल; 'इनवेजन ऑव् इंडिया बाई अलेग्जैंडर दी प्रेट'; ए० ४०८; भौर महावंश की टीका।

४७७ (वि० सं० पूर्व ४२०) में जब बुद्धदेव का निर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियों का विशास तेने में अन्य जित्रयों के समान पिप्पतीवन के मौर्य क्षियों ने भी दावा किया था'। बौद्ध शेखक मौर्यों का उसी (सूर्य) वंश में होना वतलाते हैं, जिसमें भगवान बुद्धदेव का जन्म हुआ था। ऐसे ही जैन सेखक भी उनका सूर्यवंशी चित्रय होना मानते हैं<sup>र</sup>। मौर्य राजा श्रशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार मारत में बहुत बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों का मत निर्वत होता जाता था, अतएव धर्महेष के कारण महाएवा के शहा स्त्री से उत्पन्न होने और मौयों के बौद्ध-धर्म को श्रंगीकार कर लेने से ब्राह्मणों ने ऐसा तिख दिया हो कि नंद वंश से राजा शद्ध-प्राय श्रीर श्रधमीं होंगे ! पुरावों के इस कथन में उतनी ही सत्यता है, जितनी कि परशुराम के २१ वार पृथ्वी को ति:इत्रिय करते की कथा में है। जैसे खास परशुराम के समय और उनके पीछे भी स्त्रिय राजा विद्यमान थे वैसे ही नंद वंश के समय तथा उसके पछि भी अनेक च्छिय वंशों का विद्यमान होना सिद्ध है। यह तो प्रस्वक्ष है कि न तो सारे पुराग एक ही समय में लिखे गये श्रीर न बनमें दी हुई वंशाविलयां राजवंशों का ऋमवार होना सूचित करती हैं, किन्तु वे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की सूचक हैं। उनमें वि॰ सं॰ की पांचर्षी शताब्दी के श्रासपास तक होनेवाले राजवंशों का ज्लेख मिलता है। नंद श्रीर मीर्य वंशों के पीछे भी स्तिय वंश विद्यमान था इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से इम तीचे उद्घृत करते हैं--

(१) ऋश्यमेष याराजस्य यश सार्वभीम द्वाजय राजा ही करते थे ।

<sup>(</sup>१) कर्न; 'मैन्युअल् श्रॉद् इंडियन् बुडिज़म्', ए० ४६ (एन्साइनलोदीडिया श्रॉड् इंके श्रार्थन् रिसर्च में ) ।

<sup>(</sup>२) 'ख्रमारणक्रमंघ' में चित्तांद के मौर्थवंशीराजा चित्रांगद को रघुवंशी कहा है। राममुनिराह पुरा रघोत्रेशे चित्रांगदो राजा अभिनवैः पालैः । ।

<sup>(</sup>१) चित्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वच्यामि पार्थिव । दद्याद्राजा न याचेत यजेत न च याजयेत् ॥ । ।।

यह प्रथा वैदिक काल से चली श्राती थी। श्रश्वमेध श्रादि वैदिक यहाँ का होना श्रशोक ने बंद किया, परन्तु मौर्यवंश के श्रन्तिम राजा ब्रह्म्य को मारकर उसका सेनापित पुष्यमित्र उसके साझाज्य का स्वामी बना। उसने किर वैदिक धर्म के श्रमुसार दो श्रश्वमेध यह कियें। पुष्यमित्र के यह में महाभाष्य के कर्ता पतंजिल भी विद्यमान थें। यदि वह श्रद्ध होता तो संभव नहीं कि पतंजिल जैसे विद्यान ब्राह्मण उसके यह में संमिलित होते। पुष्यमित्र के पीछे श्रांध (सातवाहन), वाकाटक श्रादि कई वंश के राजाशों ने श्रश्वमेध श्रादि यह किये ऐसा शिलालेखादि से सिद्ध है।

- (२) कटक (उड़ीसे में) के पास उदयगिरि की हाथी गुफ़ा में खुरे हुए वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के राजा खारवेल के लेख में कुसंब जाति के चत्रियों का उद्देख हैं ।
- (३) शक उपबदात के नासिक के पास की पांडव गुफ़ा के लेख में, जो वि॰ सं॰ की दूसरी शताब्दी का है, लिखा है—'मैं (उपवदात) महारक (नहपान) की आज्ञा से मालयों (मालवों) से विरे हुए उत्तममाहों को मुक्त करने को वर्षा ऋतु में गया और मालव मेरे पहुंचने का शोर सुनते ही भागे, परंतु वे सब उत्तमसाइ ज्ञियों के बंधुए बनाये नये। वहां

पालियत्वा प्रजाः सर्वा धर्मेगा जयतास्वर । राजसूयाश्वमेघादीन् मखानन्यांस्तथैव च ॥

'पनापुराख'; स्वर्गखंड, अध्याय २८; 'शब्दकल्पदुस'; कांड २, पृ० २२७।

- (१) ना. प्र. पः भाग ४, पृ० १६-१०४, २०२।
- (२) ना. प्र. पः, साग ४, पृ० २०३, दिव्यसः 🕆 ।
- (३) खड्गविकास प्रेस (बांकीपुर) का छपा हिंदी 'टॉडराजस्थान'; खंद १, ए० ११४।
- (४) वही; पृ० ४३१। ....
- (१) कुसंवानं खितयं च सहायवता पतं मसिकानगरं ( कुसंवानां चित्रियागां च सहायवता प्राप्तं मसिकानगरं ) भगवानवाल इंद्रजी; 'दी हाथी गुंका पृंड थी अदर इन्सिक्ष्शन्स', ए० २४ और ३६।

से मैंने पुष्कर में जाकर स्नान किया और वहां २००० गी और एक गांव दान में दिया ''।

- (४) मधुरा के श्रासपास के प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्व भी यदुवंशी राज्य करते थे, जो समय के हेर-फेर सहते हुए श्रव तक विद्यमान हैं। श्रास्तेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश से मिल चुके हैं<sup>2</sup>।
- (४) शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० स० १४०) के आसपास के गिरनार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, ज्ञपवंशी राजा रुद्र-दामा के लेख में लिखा है—"उसने ज्ञियों में 'वीर' पदवी घारण करने-वाले यौद्धेयों को नष्ट किया था।" उसमें यौद्धेयों को स्पष्ट रूप से ज्ञिय लिखा है 3। इस विषय का विशेष वर्णन यौद्धेयों के परिचय में लिखाजायगा।
- (६) जग्गयपेट के शिलालेख में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के आसपास का है, माहरीपुत्र राजा श्रीवीरपुरुषदत्त को इस्वाकुवंशी वित्ताया है। ऐसे ही नागाईनीकोंड (मद्रास प्रेसीडेंसी के गन्तूर ज़िले में) से मिले हुए कई शिलालेखें। में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के आसपास के हैं, महाराज वाशिष्ठी पुत्र चांतमूल की इस्वाकुवंशी कहा है। इन
- (१) मटारका अंजातिया च गतोसिं वर्षारतुं मालयेहि रुघं उतमभाद्रं मोचियतुं ते च मालया प्रनादेनेव अपयाता उतमभद्रकानं च ज्ञियानं सर्वे परिग्रहा कृता ततोसिं गतो पोच्चरानि तंत्र च मया अभिसेको कृतो जीशि च गोसहस्रानि दतानि ग्रामो च (ए. इं. जि. म., ए० ०८)।
  - (२) देखो अपर पृ॰ ६४।
  - (३) सर्विच्न त्राविष्कृतवीरशब्दजातोत्सेकाविधेयानां योधेयानां प्रसद्धोः त्सादकेन (ए. इं; जि. ८, ए० ४४ और ४७)।
  - (४) सिघं । रञे(ञो) माढरिपुतस इखाकुना(गो) सिरिविरपुरि सदतस संवक्षर २०। ('भारतीय प्राचीन क्लिपमाना'; ए. १८; लिपिपत्र १२)।
  - (१) महाराजस ..... वासिठि पुत स इखाकुस सिरिचांतमूलस सोदरा भगिनी ..... प्रिप्राफिया इंदिका, जि॰ २०, प्र॰ १६।

प्रमाणों से स्पष्ट है कि नंद और मौर्य क्या के पीछे भी जित्रय राजकेश विद्यमान थे।

राजपूतों को चित्रय न माननेवालों की एक दलील यह भी है कि राजपूतों में चौहान, सोलंकी, प्रतिहार श्रीर परमार ये चार कल श्रग्निवंशी हैं और उनके मूल पुरुषों का आबू पर वसिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होता बतलाया जाता है। अग्नि से उत्पत्ति मानने का तात्पर्य यही है कि कें चात्रिय नहीं थे, जिससे उनको अग्नि की साची से संस्कार कर चत्रियों में मिला लिया। इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवंशों का अग्निवंशी होना केवल 'पृथ्वीराजरासे' में लिखा है, परंतु उसके कर्ता को राजपूतों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान नथा, जिससे उसने मनमाने भूठे संवत् श्रीर बहुआ श्रमामाणिक घटनाएं उसमें भर दी हैं। ऐसे ही वह पुस्तकः वि॰ सं॰ की १६ वीं शताब्दी के पूर्व की बनी हुई भी नहीं है। जो विद्वानः 'पृथ्वीराजरासें' को सम्राट् पृथ्वीराज के समय का बना हुआ मानते हैं उन में से किसी ने भी उसकी पूरी जांच नहीं की। यदि वह प्राचीन शोध की कसौटी पर कसा जाता तो उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती। जब से प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर बूलर को कश्मीर से कश्मीरी पंडित जयानक का चनाया हुन्ना श्रौर पृथ्वीराज के समय में ही तिस्ना गया 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य', प्राप्त हुआ, तब से शोधक बुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा 'पृथ्वी' राजरासे' पर से उठ गई है।

श्रव यह देखना श्रावश्यक है कि वि० सं० की १६ वीं ग्रताकी के पूर्व चौहान श्रादि राजवंशी श्रपने को श्रिश्चंशी मानते थे श्रथवा नहीं। वि० सं० ६१३ (ई० स० ७४६) से लगाकर वि० सं० १६०० (ई० स० १४७३) तक के चौहानों के वहुत से शिलालेख, दानपत्र तथा ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तक मिली है, जिनमें से किसी में उनका श्राश्चंशी होना नहीं लिखा। 'पृथ्वीराजविजय' में जगह-जगह उनको सूर्यवंशी' वतलाया हैं।

<sup>(</sup>१) काकुत्स्थमिद्याकुरघू च यह्यतपुराभवित्त्रप्रवरं रघोः कुलम्।

पृथ्वीराज से पूर्व अजमेर के चौहानों में विग्रहराज (वीसलदेव चौधा) धड़ा विद्वान श्रीर वीर राजा हुआ, जिसने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर स्थापित किया था। उसमें उसने अपना रचा हुआ 'हरके लिनाटक' तथा श्रीमें राजकि सोमें स्थापित किया था। उसमें उसने अपना रचा हुआ 'हरके लिनाटक' तथा श्रीमें राजकि सोमें स्रोपें से मिली हुई एक बहुत बड़ी शिला पर किसी अज्ञात कि के बनाये हुए चौहानों के इतिहास के किसी काव्य की गार्रिक श्री खुदा है। इसमें भी चौहानों को स्पूर्वशी ही लिखा है'। वि० सं० १४६० (ई० स० १३६६) के श्रीसपास ग्वालियर के तबर राजा चौरमें के दरबार में प्रतिष्ठा पाये हुए जैन-विद्वान नयचें इस्ति में 'हमीरमहाकाव्य' नामक चौहानों के इतिहास का प्रय रचा, जिसमें भी चौहानों को स्पूर्वशी होना माना है । अतएव स्पष्ट है कि वि० सं० की १६ वी शताब्दी के पूर्व

कलाविपि प्राप्य संचाहमानता प्ररुद्धतुर्यप्रवरं बमूव तत् ॥२। ७१॥

भानाः प्रतापीन्त्रति ।

तत्वन्गोत्रगुरोनिजेन नृपतेजे सुतो जन्मना ॥ ७ । ५० ॥ सुतोप्यपरगाङ्गेयो निन्येस्य रविसूनुना । उन्नीते रविषयास्य पृथ्वीराजेन परयता ॥ ८ । ५४ ॥ 'श्रुवीराजविजयमहाकाव्य'।

(१)

तस्मात्समालंब( ब) नदंडयोनिरमुज्जनस्य स्वल्तः स्वमारगी ।
वंशः स दैवोद्धरसो नृपाग्रामनुद्गतेनोष्ठग्राकीटांष्ठः ॥ ३४ ॥
समुित्यवोकीदनरण्ययोनिरूपन्नपुन्नागकदंव( ब)शाखः ।
आश्चर्यमंतः प्रसारकुशोयं वंशोर्थिनां श्रीफलतां प्रयाति ॥ ३५ ॥
श्राधिव्याधिकुवृत्तदुरगीतिपरित्यवतप्रजास्तत्र ते ।
सप्तद्वीपमुजो नृपाः सममविन्नद्वाकुरामादयः । ॥ ३६ ॥
तिमन्नश्रारिविजयेन विराजमानो राजानुरंजितजनोजनि चाहमानः ।

<sup>(</sup>२) 'हंमीरमहाकाष्य', सर्गे १।

चौहात अपने को अग्निवंशी नहीं मानते थे।

शक सं० ४०० (वि० सं० ६३४=६० स० ४७८) से लगाकर वि० सं० की १६ वीं शताब्दी तक सोलंकियों के अनेक दानपत्र, शिलालेख तथा कई ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथ मिले, जिनमें कहीं उनका अग्निवंशी होता नहीं लिखा, किन्तु उसके विरुद्ध उनका स्वद्वंशी और पांडवों की संतान होना जगह-जगह बतलाया हैं।

वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१४) से लगाकर वि० सं० की १४ वीं शाताब्दी के पीछे तक प्रतिहारों (पड़िहारों) के जितने शिलालेख, दान पत्रादि मिले उनमें कहीं भी उनका अग्निवंशी होना नहीं माना। वि० सं० ६०० (ई० स० ८४३) के आसपास की ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोजदेव की बड़ी प्रशस्ति में प्रतिहारों को सूर्यवंशी चतलाया है। पेसे ही वि० सं० की दसवीं शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कवि राज्येखर ने अपने नाटकों में आपने शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भयनरेन्द्र) को, जो उक्त मोजदेव का पुत्र था, 'रघुकुलतिलक' कहा है।

(३) रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः ('विद्रशालसंजिकां' १।६)।

<sup>(</sup>१) सोनंकियों की उत्पत्ति ने विषय के जो जो प्रमाण उनके शिनानेकी, दानपत्रों श्रीर ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में मिले वे सब मैंते 'सोनंकियों के प्राचीन इतिहास' के प्रथम काम में पु० ३ से १३ तक एकत्रित किये हैं।

<sup>(</sup>२) मन्तिचानुक्रकुश्य(त्रथ)मूलपृथवः इमापालकलपद्रमाः॥२॥
तेषां वंशो सुजन्मा क्रमनिहतपदे धामिन वज्रेषु घोरं
रामः पौजन्सहिन्छः (हिंसं) चतिविहितसमित्करमे चक्रेषलाशेश्च
स्थान्यस्तरथानुजोसौ मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये
सौमित्रिस्तिवदंडः प्रतिहरण्विधेर्यः प्रतीहार क्रासीत्॥ ३॥
तदंशो प्रतिहारकेतन्मृति त्रैलोक्यरचास्पदे
देवो नागमटः पुरातनमुनेभूतिब्वंम्वाद्भतम्।
(श्राक्षियाक्रांजिकक् सर्वे ब्राव्हंदियाः, एन्युक्रकरिपोर्टः, ई० स० १६०३-४, ए० रद्भ०४

कपर उद्धृत किये हुए प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशी नहीं मानते थे, केवल 'पृथ्वीराजरासा' बनने के पीछे उसी के आधार पर वे अपने को अग्निवंशी कहने लगाये हैं।

श्रव रहे परमार । मालवे के परमार राजा मंज (वाक्पतिराज, श्रमो-घत्रके) के समय श्रथीत् वि० सं० १०२८ से १०४४ (ई० स० ६७१ से ६६७) के श्रासपास होनेवाले उसके दरबार के पंडित हलायुघ ने 'पिंगलस्त्रवृत्ति' में मंज को 'ब्रह्मच्त्रन' कुल का कहा है । ब्रह्मच्चत्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में उन राजवंशों के लिए होता रहा, जिनमें ब्रह्मत्व श्रीर चत्रत्व दोनों गुण विद्यमान हों या जिनके वंशज चत्रिय से ब्राह्मण हुए हों। मुंज के

देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामिषः।

'बालभारत'; १। ११।

तेन (=महीपालदेवेन) च रघुवंशमुक्तामस्यानाः (बाबमारत)। महीपाल महेन्द्रपाल का पुत्र थाः।

(१:) ब्रह्मच्रत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचऋनुतचरम्।

ļ

į

ł

सकलसुकृतैकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जिश्चरं जयति ॥ 'पिंगलस्त्रवृत्ति'।

(२) देवपादी से मिले हुए बंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिलालेख में उक्त राजा के पूर्वजी का चंदवंशी होना और राजा सामंतसेन को ब्रह्मवादी और 'ब्रह्म-क्षत्रियंकुल' का शिरोमिश कहा है—

> तिसम् सेनान्ववाये प्रतिसुमटशतीत्सादनम् (म्)सवादी । सः म्र (म्)सन्तियाणामजनि कुलिशिरोदामसामन्तसेनः ।

ए. हूं, जि. १, ५० ३०७।

मत्य, वायु, विष्णु और भागवत पुराखों में पौरव (पांडु) वंश का वर्णन करते
हुए भीतिम राजा नेमक के प्रसंग में जिखा हैं कि पुरुवंश में २४ राजा होंगे। इस संबंध
में प्राचीन ब्राह्मखों का कथन है कि ब्रह्मज्ज (ब्राह्मख और चत्रिय) को उत्पन्न करनेवाजे तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पांचे हुए इस कुछ में अंतिम राजा नेमक होगा—

ब्रह्मक्तत्रस्य यो योनिर्वशो देवर्षिसत्कृतः । चेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कली ॥ समय से पीछे के शिलालेखों तथा पेतिहासिक पुस्तकों में परमारों के मूल-फुरूब का आतू पर चलिष्ठ के अशिकुंड से उत्पन्न होना अवश्य लिखा शिलता है, परंतु यह करपना भी इतिहास के अधकार में पीछे से की हुई प्रतीत होती है। परमारों के शिलालेखों में उक्त वंश के मूलपुरुब का नाम धूमराज मिलता है। धूम अर्थात् धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है। शायद इसी पर परमारों के मूलपुरुब का अग्निकुएड से निकलना और उसके अग्निवंशी कहलाने की कथा पीछे से मसिद्ध हो गई हो तो आश्चर्य नहीं।

सारांश यह है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार तो वि० सं० की १६ वीं शवान्दी लक अपने को अग्निवंशी मानते ही नहीं थे और राजा मुंज के समय तक परमार भी जहाद्या कहे जाते थे, न कि अग्निवंशी। ऐसी दशा में 'पृथ्वीराजरासे' का सहारा लेकर जो विद्वान इन चार राजपूत वंशों का दिवय होना नहीं मानते यह उनकी हरधमी है, वास्तव में ये राजः पृत भी प्राचीन चित्रय जाति के ही वंशवर हैं।

राजपूतों के रीति-रिवाज अन्य विदेशी जातियों से मिसते-जुसते होने के कारण कर्नल टॉड आदि योरोपियन विद्वानों ने उनको शक आदि विदेशी जातियां मानने में जो प्रमाण दिये हैं, उनका निराकरण तो हम ऊपर

<sup>&#</sup>x27;मत्यपुराण'; झच्चाय ४०, श्लीं॰ ८८ । 'वायुपुराण'; झ० ६६, श्ली॰ २७८ ७६। 'विष्युपुराण'; श्रेश ४, श्रद्धाय २०। 'भागवत'; संगै ६, झ० २२, श्ली॰ ४४-४४।

यहां नहासत्र शब्द से यही श्रामिश्राय है कि 'ब्राह्मण और चित्रियगुणयुक्त'; श्रयाँव, जैसे स्थेवंश में मोधाता के वंशज विष्णुवृद्ध, हरितादि चत्रिय ब्राह्मण हो गये उसी। तरह चंदवंश में विश्वासित्र, अरिष्टलेंस श्रादि चत्रिय भी ब्रह्मलें को प्रति हो गये थे।

<sup>(</sup>१) श्रीघूमराजः प्रथमं वसूव भूवासवस्तत्र नोंद्रवंशे । "। ३३॥ भाव पर के तेजपान के मंदिर के बि॰ सं॰ १२८७ के शिनानेस से

ग्रानीतघेन्वे परिनर्जयेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम्।' तस्मै ददावुद्धतमूरिमार्थं तं घौमराजं च चकारं नामा ॥'

श्राबू के नीचे के निरंबर गांव के पासवाले पटिनार्ग्यण के संबिर की बि॰ संभ १३४४ की प्रशास्त की छाप से।

कर चुके, अब हम नीचे महाभारत और कीटिन्य के 'अधेशास्त्र' से कुछ उदाहरण उस समय के रीति-रिवाजों के देते हैं, जब कि शक, कुशन आदि विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर अधिकार ही नहीं हुआ था। उनमें से कई रीति-रिवाज अब तक भी राजपूतों में विद्यमान हैं।

महाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बढ़े नगरों के ऐसे ही गढ़ों के चारों और अंची अंची दीवार बनवाकर उनके गिद जल से भरी हुई गहरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के श्रंत पुर पुरुषों के निवासस्थानों से शलग बनते थे, जिनमें विस्तीर्थ मैदान, उद्यान और की डास्थान भी होते थे। चित्रिय रमिष्यों के लिए परदे का रिवाज इतना कड़ा न था जितना कि शाज है। क्र्रता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट कर श्रंत पुर की रज्ञा निमित्त उनकी नपुंसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मद्य श्रांदि नशीली चीज़ों की निरोध किया जाता और मद्य की दुकानों श्रीर वेश्याओं वर्ष कड़ा निरीच्या रहता था।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से पाया जाता है कि उस समय घूपेंघड़ी और नालिकाएँ रक्की जाती थीं। रात में पहर रात के आसपास तुरही बजने पर राजा संगनगृह में जाता और प्रात काल तुरही का शब्द होने पर उन्हें जाता थीं। योगी और जादगर सदा प्रसन्न रक्की जाते थे। अत पुर के बारी और ऊची ऊची दीवार होती; दरवाज़ों पर देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती, महली में सुरंगे होती और कितने एक तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास होने से उनपर अमल किया जाता था। शिक्षधारी सियां अतः पुर की रज्ञा के लिए रहती और स्वयं राजा के शरीर की सेवा मी प्रायः सियां ही किया करती थीं। अतः पुर में कुल प्रयंच चर्ला करते थे। राजा की संवारी के

<sup>(</sup>१) मीर्थ राजा चद्रगुप्त के दरबार में रहनेवाली यूनानी राजेंदूत मैगास्थिनीज़ जिसता है—'राजा के शरीर की रखा की भीर कियों पर रहती है। जब राजा महेल से बहिर जाता तब भी बहुतसी किया उसके शरीर के निकट रहती और उनके घेरे के बाहर माला घारण किये पुरुष रहते थे' (इ. एँ, जि. ६, एँ० १३२)। कीलिदास के शिक्ति नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शक्तधारी किया साथ रहती थीं ('श्रमिज्ञानशाकुंग्रलनाटक', एँ० १७१)। इन कामों के लिए बहुत

समय मार्ग में दोनों ओर पुलिस का प्रवन्ध रहता और गौओं के चरते श्रीर तपस्वियों के रहने के लिए नगरों और गांवों के आसपास भूमि छोड़ी जाती थी। शिकार के लिए जंगल रिलत रहते थे। नगरों के चारों ओर पक्षे कोट वनवा कर उनके गिर्द खाई खुदवाई जाती थी। मार्गों में पत्थर पाटे जाते थे। गढ़ के दरवाज़े पर मिन्न मिन्न देवताओं की मूर्तियां रहती थीं, वेश्यापं राजा के साथ रहतीं, राजा की वर्षग्रंथी पर केदी छोड़े जाते और मूत्रेतों की पूजा होती थी। दास दासियों का कय-विक्रय होता, परंतु आर्य जाति के स्त्री पुरुष दास नहीं वनाये जाते थे?।

यहां तक विस्तार के साथ यह वतलाया जा खुका है कि राजपूर प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रमाण्यात्य है। अब महाभारत आदि के समय में क्षत्रियों के राज्य-प्रवंध, युद्धप्रणालीं, युद्ध के नियम आदि का संलेप से उन्नेक कर अन्त में क्षत्रिय जाति की अवनित के कितनेक मुख्य-मुख्य कारणों का दिग्देशन माक कराते हैं।

राज्यप्रबंध और न्याय का काम राजा आठ मुख्य मंत्रियों की सलाह से चलाते थे (वही अठकीशल अब तक राजपूताने में प्रसिद्ध है)। ये मंत्री प्रधान, सेनापति, पुरोहित, गुप्तचर विभाग का अध्यक्त, दुर्गाध्यक्त, न्यायाधिएति (आमद खर्च के विभाग का दारोगा) और महासांकि विश्रहिक (दूसरे राज्यों से संधि या गुद्ध करने का अधिकारी) थे। इनके अतिरिक्त ज़िलों के हाकिम तथा प्रजा के सब वर्णों के श्रेष्ठ पुरुष भी राज्य समा में संमिलित रहते थे। महाभारत काल में राजा स्वयं प्रतिदिन दरबार में आकर न्याय करता था और उसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा भी रहती थी, जिसमें ४ वेद्वित् तथा सदाचारी गृहस्थ ब्राह्मण, द्र वसवान सी बियां यवनादि देशों से भी लाई जाती थीं। बायामह की 'कादंबरी' से भी पांच जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली अर्थात सान कराने, पान विकान, चंवर करनेवाली बियां ही होती थीं।

(१) कैटिल्य के 'अर्थशास्त्र' का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित होचुका है । पाठक उसमें भिन्न भिन्न स्थलों पर इन वार्तों को देख लें ।

एवं शस्त्रकुशल संत्रिय, २१ धनवान् वैश्य और पवित्र तथा विनयसम्पन्न ३ शद्भ सम्मिलित रहते थे । यह केवल न्यायसभा ही नहीं, किन्तु देश के प्रवन्ध से संबंध रखनेवाली सभा भी थी। राग-द्वेष को छोड़कर धर्माचरण करता, कार्य में शिथिलता न करना, मदोन्मत्त होकर विषय-भोग में न पड़ना, शूरवीर होना, दानशूर बनना परंतु क्रुपात्र को दान न देना, नीच प्रश्रों की संगति न करना, स्त्रीसेवन में सदा नियमित रहना, सदाचारियों का सम्मान करना श्रीर दुराचारियों को दंड देना, समय को श्रमूल्य सम-भना, प्रजा के कल्याणकारी प्रयत्न सदा सोचना श्रीर उनको कार्य में परिणित करना, योग्य श्रीर कार्य-कुशल पुरुषों को श्रिधिकार देना, व्यापारी और कारीगरों की सहायता कर व्यापार और कलाकौशल की सदा उन्नति करना, प्रजा पर पेसे करों का न लगाना जिनसे उसे कष्ट हो, आलस्य को पास न फटकने देना पवं विद्या और धर्म की उन्नति करना इत्यादि राजा के मुख्य ३६ गुण माने जाते थेर। राजा का श्रंतिम मुख्य कर्त्तव्य यही था कि वह ईश्वर का भय रखकर संत्यमार्ग से कभी क़दम बाहर न रक्खे क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य श्राधारस्तंभ सत्य ही है। यदि राजा सत्यपथ का त्याग कर दे तो अवश्य प्रजा भी उसका अनुकरण करेगी क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा'।

यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संचित्र विवेचन है अब सेना और युद्धसंबंधी प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। सेना चार प्रकार की होती थी—पदाति (पैदल), अश्व (घुड़सवार), गज (हाथी-सवार), और रथ। इसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। हाथी ऐसे सधाये जाते कि उन्हें मतवाला कर उनकी शुंडों में दुधारे खड़ दे शत्रुओं पर पेल देते थे । प्रत्येक सैनिक को अपने-अपने कार्य में निपुग्ता प्राप्त करने के

<sup>(</sup>१) 'महाभारत'; शांतिपर्व, अध्याय ८१।

<sup>(</sup>२) इन ३६ गुर्खों का विवेचन 'महामारत' के शांतिपर्व में किया है। देखों 'हिंदी महामारत मीमांसा', पृ० ३१०।

<sup>(</sup>३) प्राचीन काल में हाथी सेना के मुख्य ग्रंग समसे जाते थे। ग्रंप्रभाग में

वास्ते वर्षी तक सैनिक शिद्धां दी जाती थीं। सेना को वेतन नियंत समर्थ पर श्रीन तथा रोकड़ के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सी एवं हज़ार्र योद्धाओं पर एक एक श्रफ़सर श्रलग-श्रलम रहता थीं। व्यूहरचेनी श्रीधीत

थों बे शोहे अंतर से उनकी पंक्षि बांधकर बीच में और बाजू पर पैदल धनुधारी रक्ते लाते थे। राजा भी खुँद के समय प्रायः हाथी पर ही सर्वार हुआ करते थे। प्रारंस जैवे सिकंडर से लंदा तर्वे उसने प्रपने हाथियों की पंक्ति भागे की तरक लगाकर एक एक सी पूर्व के भतर पर उन्हें लंहे कर उनके पीछे व बीर्च में पैदलों को स्वला था। पैदलों के दोंनी ब्रोर स्वार ब्रीर उनके ब्रागे रथ थे। सिकंदर ने पहले शत्रु के वाज् पर हमला किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य साग में ग्रागई; घुड़सवारी पर धावा होने से वे भी घवराकर हाथियों के पास चले आये । महावतों ने हाथियों को दुश्मन के बढ़ते हुए सवारी पर हूला, परंतु यूनानियों ने उनकी तीरों की मार से रोका और सबरों पर भी तीर चलांना शुरू किया। जब हाथिया पर चारा श्रीर से बांखा की बाज़ार होने बारी और श्रीरे तो राज की मार श्रीर पीछे श्रपनी सेना का उमार होने से उनकी श्रीरे बंदनें को स्थान न मिला, तब तो भयभात होकर वे पांछे मुद्दे । उन्होंने शत्रुधी की भ्रपेक्षा मित्रों को विशेष हानि पहुंचाई और वे श्रधाष्ट्रंध उनको गूंधते, हटाते और कुच-जते हुए पीछे इटने लगे। महावत तीरों की, मार से गिरा दिये गये और निरंकुश हाथियों ने पीछे हटकर पोरस की सेना को विचालत कर दिया । उसी वक्न सिकंदर ने सामूहिक रूप से धावा करके विजय प्राप्त करकी और हाथी पर सवार राजा पारस वायल होने पर बंदी बना लिया गया ( मैक् क्रिडल; 'दी इन्वेज़न स्रोव् इंडिया बाई स्रलेग्ज़रर दी ग्रेट'; ए० १०२-३")। युद्धकाल में राजा और सेनापतियों का हीथी सवार होकर राजिचिहों को साथ रखना भी अनेक जदाइयों में राजपूतों की हार का कारण वन गया, क्योंकि शत्रु उनको तुरंत पहचान कर अपना लच्य बना लेते, और एक सेनानायक के मारे जाने या उसके वाहन के सुद जाने से सारी सेना पीठ दिखा देती थी। सिंघ का राजा दाहिर हाथीं पर सवार होने ही से घायल हुआ और उसके हाथी के भंदककर भागने से उसकी सेवा भी भाग निकली । महमूद गुजनवी के साथ लाहीर के राजा अनेद्रपाल के युद्ध में राजा का हाथी भागा, जिसपर सारी सेना ने पीठ दिखाई। हाथी सवार होने ही से कन्नीज का राजा जयचंद गहरवार श्रासानी के साथ शत्रुं का खब्य वन गया। वयाने के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सोगा भी हाथी पर सवार था। शत्रु ने तांक कर तीर मारा, जिससे महाराणा घायल हुआ और वांबर की फ़तह हो गई। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। मुसलमान वादशाह भी प्रायः छड़ाई के वक्र हाथी पर सवार हुआ करते थे, परंतु अब तो हाथियों का युद्ध में उपयोग ही नहीं रहा।

क्रवायद भी सिखलाई जाती और चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि (बार-बरदारी ), नौकर, जासूस और दैशिक भी रहते थे। पैदल सेना के आयुध धनुष-बाख, ढाल-तलवार, भाला, फरसा, तोमर (लोहे का इंडा) श्रादि थे। गदा केवल इंद्रयुद्ध में काम श्राती थी। घुड़सवारों के पास तलवार 'और बरहे रहते थे। रथी और महारथी रथीं पर सवार होते और कवच 'धारण करते थे। उनके धतुष पुरुष-नाप के और बाण तीन-तीन हाथ लंबे होते थे। बाणों के फल बहुत तीच्ए और भारी होते जो लोहे की मोटी चद्दों तक को बेध कर पार हो जाते थे। ब्रह्मों में अग्न्यस्त्र, वायवास्त्र, विद्युतास्त्र आदि के नाम मिलते हैं। अस्त्रविद्या का जाननेवाला अनस्त्रविद पर अपने अल्लों का प्रयोग नहीं करता था। रथ दो पहियों के होते श्रीर उनमें चार घोड़े जुतते थे। उनके शिखरों पर भिन्न-भिन्न चिह्नोंवाली पताकाएं रहती थीं। रथी के पास बाग, शक्ति आदि आयुधों का संग्रह रहता था। रथी या महारथी श्रापने सिर पर लोहे का टोप, शरीर पर कवच, हाथों पर गोधांगुलीत्राण श्रीर श्रंगुलियों की रचा के लिए भी श्रावरण रखता था। सारथी भी कवचादि से सुरिचत रहता था। रथी या सेनापति सेना के आगे रहता और आयः दोनों पच्च के सेनापतियों में

<sup>(</sup>१) रथों का युद्ध सममूमि में होता था। सिकंदर के साथ परिस जब छड़ा तो उसकी सेना में रथ भी थे। "राजा ने यूनानियों को रोकंने के वास्ते एक सी रथ और 8 हज़ार श्रश्वारोही श्वारो भेजे। प्रत्येक रथ में ४ घोड़े जुते थे और उसके साथ ६ श्वादमी थे, जिनमें से दो तो हाथ में ढाल पकड़े, हो दोनों श्वार धनुष लिये खड़े थे, और दी सारथी थे। ये सारथी भी लड़नेवाले होते थे। युद्ध श्वारंभ होने पर ये घोड़ों की बारों छोड़ हाथों से शत्रु पर भाले फेंकने लगते थे। युद्धकाल के पहले वृष्टि हो जाने से कीचड़ के कारण रथ श्वासानी के साथ इधर-उधर युद्ध नहीं सकते थे श्वादि" (मैक्- किंडल; इनवेजन श्रांव इंडिया बाई श्रवेक्ज़ेंडर दी ग्रेट; ए० २०७-८)।

भारत युद्ध में रथ के घोड़े तो ४ ही जुतते, परंतु उसमें एक ही धनुष्ठ और एक सारथी रहता था। दो चक्ररचक अलबत्ता साथ रहते, जो महारथी के रथ के साथ-साथ दोनों बाजू दूसरे दो रथों में बैठे चलते थे। यूनानियों के धाने के पीछे भारतीय सेना में रथ रखने की रीति जुष्टपाय होती गई।

दंदयुद्ध भी हुआ करता थी<sup>9</sup>।

युद्ध के नियम बंधे हुए थे और नियमानुकूल युद्ध धर्मयुद्ध कहलाता था। विषिद्ध और कर्णी (आंकड़ेदार) वाणों का प्रयोग नहीं किया जाता था। रथी से रथी, हाथी से हाथी, अध्व से अस्त और पैदल से पैदल लड़ते थे। दोनों योद्धाओं के शस्त्र समान होते। दुःखाइल स्थिति में शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता था; भयभीत, पराजित और एलायन करनेवाले को नहीं मारते थे। प्रतिपत्ती का शस्त्र भंग हो जाय, धनुष की प्रत्यंचा हुट जाय, योद्धा का कवच निकल पड़े अथवा उसका वाहन नष्ट हो जाय तो उसपर शस्त्र नहीं चलाया जाता था। सोते हुए, थके हुए, प्यासे, भोजन या जलपान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर बार नहीं किया जाता था। युद्ध के समय कृषिकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती और न प्रजा को दुःख दिया जाता था। युद्ध में घायल हुए शत्रुओं को या तो उनके कटक में पहुंचा देते या विजेता उनकी अपने यहां लाकर उनके घावों की मरहमपट्टी करवाता और चंगे होने पर उन्हें मुक्त कर देता। कहीं कहीं इन नियमों का उद्ध्वन होना भी पाया जाता है, परंतु पेसे उदाहरण कम मिलते हैं और वे निद्दीय समसे जाते थे।

इनमें से बहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुगल राज्य के प्रारंभकाल के आसपास तक पाये जाते थे, जेसे चित्तोड़ के महाराखा सांगा ने मालवे के सुलतान महमूद खिलजी (दूसरे) को युद्ध में परास्त किया, सुलतान घायल होकर रखबेत में पड़ा था, जिसकी उठवा कर वह अपने डेरे में लाया और उसका इलाज करवाया। आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य पर बिठा दिया। जब आंबेर का छुंबर मानसिंह महाराखा अतापसिंह पर बादशाह अकबर की तरफ से फौज लेकर आया तो उसकी सेना का पड़ाव महाराखा की सेना से कुछ ही कोस के अंतर पर था। युद्ध छिड़ने के पूर्व छुंबर मानसिंह एक दिन थोड़े साथियों सहित शिकार को गया था, जिसकी स्चना ग्रह्मचरों ने महाराखा के पास पहुंचाई और सामतों ने निवेदन

<sup>( )</sup> हिंदी महाभारत मीमांसा; प्र. ३४००

किया कि अच्छा अवसर हाथ आया है, अवश्य शत्रु को मार लेना चाहिये; परंतु वीर राणा ने यही उत्तर दिया—'इस तरह छल और दगा के साथ शत्रु को मारना शरवीर चत्रियों का धर्म नहीं है।'

स्तियों का मुख्य धर्म आपत्काल में राष्ट्र के निर्मित शत्रु से संग्राम कर प्रजा की रहा करना और विजय किये हुए देशों का नीतिपूर्वक शासन कर वहां की प्रजा को भी सुखी बनाना था। युद्ध में लड़कर मरने को स्वित्रय परम सौभाग्य और रण्येत से भागने को अत्यंत निंदनीय सममते थे। इस विषय का महाभारत से एक ही उदाहरण नीचे उद्धृत किया जाता है:--

'संजय नामक एक राजपुत्र पर सिंधुराज (सिंध के राजा) ने आक-मण किया। शत्रु की वीरहाक और शस्त्रों की खनखनाहट से मयभीत हो संजय रणभूमि से भागकर घर में आ बैठा और निराशा के पंक में पड़कर गोते खाने लगा। जब उसकी वीरमाता विदुला ने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उत्साहबर्दक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसकी उपदेश दिया कि 'मतुष्य को अपने बास्तविक धर्म, धर्म, पुरुषार्थ और हढ संकरप से कभी मुख न मोड़ना चाहिये। परतंत्र और दीनहीन बनने के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं है। उद्योग पर ही अपने जीवन का आधार रखकर सदा कर्मयोग का ही साधन करता रहे और अभीष्ट सिद्ध करने में प्राणों की भी परवाह न करे। आलसी, कायर और निरुद्यमी अपने मनोरथ के सफल होने की आशा स्वप्न में भी नहीं कर सकता है" इत्यादि'।

दिन्त में बादामी के सोलंकी राजा पुलकेशी के वर्णन में चीनी यात्री हुएन्संग लिखता है—"राजा जाति का क्तिय है, उसका नाम पुलकेशी (पु-लो-कि-शे) है, उसके विचार और कार्य उदार हैं, उसके उपकार के कामों का लाभ दूर दूर तक पहुंचता है और उसकी प्रजा पूर्ण विनय के साथ उसकी आजा का पालन करती है। इस समय शीलादित्य (कन्नोज का राजा श्रीहर्ष, (हर्षवर्द्धन) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय

<sup>(</sup>११) महाभारतः उद्योगपूर्वः अभ्याय १३३-३६ः।

कर लिये हैं, और दूर-दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु केवल इस देश( महाराष्ट्र )वाले ही उसके अधीन नहीं हुए। यहांवालों को दएड देने श्रीर श्रधीन करने के लिए उसने श्रपने राज्य के पांचों विभागों का सैन्य एक इ किया, सब राज्यों के वहादुर सेनापतियों को वुलाया और वह स्वयं लश्कर की हरावल में रहा, तो भी यहां के सैन्य को जीत न सका। यहां कें लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊंचे, स्वभाव के कठोर बदला लेने-वाले, उपकार करनेवालों का अहसान माननेवाले और शत्रु के लिए निर्दयी हैं। वे अपना अपमान करनेवालें से बदला लेने में अपनी जान तक भोंक देते हैं, परंतु यदि तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसको मदद देनें की त्वरा में वे अपने शरीर की कुछ पर्वाह नहीं करते। यदि वे बदला लेना चाहें तो शञ्ज को पहिलें से सावधान कर देते हैं, फिर दोनों शस्त्र धारण कर एक दूसरे पर भाले से हमला करते हैं। जब एक भाग जाता है तो दूसरा उसका पीछा करता है, परंतु शरण में श्रा जाने पर मारता नहीं। यदि कोई सेनापति युद्ध में हार जाय तो उसको दंड नहीं देते; किन्तु उसको स्त्री की पोशाक भेट करते हैं, जिसपर उसको स्वयं मरनाः पड़ता है। देश ('राज्य') की श्रोर से कई सौ वीर योद्धा नियत हैं; जो युद्ध समय प्रथम नशा पीकर मत्त हो जाते हैं, फिर उनमें से एक-एक पुरुष द्दाथ में भाला लेकर ललकारता हुआ १०००० आदिमियों का सामना करता है। यदि उनमें से कोई योद्धा मार्ग में चलता हुआ किसी आदमी को मार डाले तो उसको सज़ा नहीं होती । जब वे बाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तबः अपने आगे ढोल बजाते जाते हैं, सैंकड़ों हाथियों को नशे से मतवाला कर उनको भी लड़ने के लिए ले जाते हैं। वें लोग पहिले नशा कर लेते हैं, फिर एक साथ आगे बढ़कर हर एक चीज़ को वर्बाद कर देते हैं, जिससे कोई शत्रु उनके आगे नहीं उहर सकता । ।"

मुगल बादशाहों की अधीनता में राजपूतों ने बलल, बुलारा, काबुल, कंदहार आदि दूर-दूर के देशों में जाकर फतह के डंके बजाये और बहे-बहे

<sup>(</sup>१) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ३४-३४।

धीरता के काम किये हैं। सच कहा जावे तो मुगलिया राज्य का प्रताप चढ़ानेवाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां वादशाह ने ईरानियों से क़ंदहार खाली कराने के वास्ते बड़ी सेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के मुवाफिक राजपूत हरावल में थे। 'वादशाहनामे' में लिखा है—'हरावल में वहादुर राजपूत रक्खे गये हैं, जो घोर संम्राम में, जहां बड़े-बड़े वीरों के चहरे का रंग फक हो जाता है, लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं'।'

यह तो निर्विवाद है कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य विद्यमान थे और उनमें परस्पर लड़ाई भगड़े चला करते थे. परंत इतना अवश्य था कि यदि कोई राजा अपना बल बढ़ाकर अन्य राजाओं को विजय कर लेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता और न उनकी श्राभ्यंतरिक स्वतंत्रता में बाधा डालता था, केवल खिराज या भेट रूप में विजेता को नियत कर दे देना ही उनकी श्राधीनता का सूचक था। इसके ंब्रतिरिक्त ब्रापस का वैर विरोध मिटाकर मेल करने के लिए यह रीति भी प्राचीन काल से चत्रियों में चली आती थी कि वे एक दूसरे के साथ विवाह संबंध जोड़कर वैरभाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस ने मौर्यवंशी महाराजा चंद्रगुप्त को अपनी कन्या व्याहकर वैर मिटाया। जब सिकंदर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की तो उत्तरी भारत की मह्नोई श्रौर चुद्रक नाम की स्वतंत्र चत्रिय जातियों में पहले से विरोध चला आता था, परंत विदेशी शत्रु का सामना करने के लिए वे जातियां परस्पर विवाह संबंध जीड़कर एकता के सूत्र में बंध गई, अर्थात् हरएक ने इस इस हज़ार कन्याएं एक दूसरे को ब्याह दीं । परस्पर की घरेलू लड़ाइयां निरन्तर लगी रहने पर भी जब कोई बाहर का शत्रुदेश पर या किसी राज्यविशेष पर

<sup>(</sup>१) वादशाहनामा; और मुनशी देवीप्रसादका 'शाहजहांनामा'; भाग २, ए० १२।

<sup>(</sup>२) मैक्किंडल; दी इन्वेजन श्रांव इंडिया बाई अलेग्लेंडर दी ग्रेट; ए० २८७। राजपूर्तों में प्राचीन काल से अब तक यह रीति चली श्राती है कि भिन्न वंश के साथ का वैर लड़कियां व्याहने से भिटाया जाता है श्रीर एक ही वंशवालों का प्रस्पर अफीम पिलाने से।

श्राक्रमण करता तो छोटे-बड़े प्रायः सभी राजा मिलकर उसका सामना करते थे। जब सुलतान महमूद गृज़नवी ने लाहोर के राजा अनंदपाल पर चढ़ाई की तो उस वक्त दूर-दूर से कई दूसरे राजा भी सेना सहित अनंद-पाल की सहायता को श्राये। इतना ही नहीं, किन्तु देशान्तरों की प्रजा श्रीर हिन्दू महिलाओं ने भी हिन्दू राज्य की रचा के निमित्त श्रपने वस्त्रालंकार तक बेच धन एकत्र कर सहायतार्थ भेजा थां। ऐसे ही सुलतान शहाबु- हीन गोरी श्रीर पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता पर कई हिन्दू राजा महाराजाओं ने मिलकर विश्वमीं शत्र से युद्ध किया था। पठानों की बादशाहत में तो यह प्रथा न्यूनाधिक प्रमाण में बनी रही, एरंतु श्रंत में मुग़ल बादशाह श्रकवर की मेदनीति ने परस्पर के मेल मिलाप के इस बंधन को तोड़ दिया और शाही दरबार के प्रलोमनों में फंसकर राजपूतः मुग़लों की श्राधीनता में उलटा श्रपने माहयों के साथ शत्रुता का वर्तक कर उन्हीं को नष्ट करने लगे। फिर तो उस संगठन का मूलोच्छेदन ही हो गया।

राजपूतों में क्षियों का बड़ा श्रादर होता रहा श्रीर वे वीरपतीं और वीरमाता कहलाने में श्रपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं का पातिन्त्रत धर्म, श्ररवीरता श्रीर साहस भी जगद्विख्यात है। इनके श्रनेक उदा-हरण इतिहास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां उद्धृत करते हैं—वीर-वर दाहिर देशपित की राणी लाडी की वीरता कावर्णन करते हुए फिरिश्ता लिखता है—'जब श्ररब सेनापित मुहम्मद बिन क्रासिम ने युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को मारकर उसकी राजधानी पर श्रधिकार कर लिया श्रीर दाहिर का एक पुत्र बिना युद्ध किये भाग निकला, उस समय उस (पुत्र) की वीरमाता लाडी कई हज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्मद क्रासिम से सरे मैदान लड़ी, फिर गढ़ सजकर वह धीरांगना शक्ष पकड़े शश्च से युद्ध करती हुई स्वर्गलोक को सिधारी री

<sup>(</sup>१) ब्रिग, फिरिश्ता, जि॰ १, पृ० ४६।

<sup>(</sup>२) बही; जि॰ ४, प्र॰ ४०६।

चौहान राजा पृथ्वीराज ने जब महोबा के चंदेल राजा परमार्दिदेव पर चढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस समय उक्त राजा के सामत श्राल्हा व अद्व वहां उपस्थित नहीं थे; वे पहले किसी बात पर स्वामी की अपसम्रता हो जाने के कारण कन्नीज के राजा जयचंद के पास जा रहे थे। पृथ्वीराज की सेवा से अपनी प्रजा का अनिष्ट होता देख चंदेल -राजा की राखी ने आल्हा अदल को बुलाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने अपने साथ किये हुए पूर्व के अप्रसान का स्मरण कर महोबे जाना स्वीकार नहीं 'किया। उस समय उनकी वीर माता ने जो वचन अपने पुत्रों को सुनाये उनसे स्पष्ट है कि चत्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के कार्य और स्वेदेशरज्ञा कें निमित्त अपने प्राणों से प्यारे पति और पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में भेजती थी। आल्हा अदल की माता अपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के हेतु बोली—" हा विधाता ! तूने मुसको बांस ही क्यों न रक्ली। ज्ञिय धर्म का उन्नंबन करनेवाले इन कुपूतों से तो मेरा वांस रहना ही अच्छा था। धिकार है उन क्तिय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो और आप सुख की नींद सोवें। जो ज़ित्रय मरने मारने से डर कर संकट के समय स्वामी की सहायता के लिए सिर देने को प्रस्तुत न हो जाय वह असल का बीज नहीं कहलाता है। हा! तुमने बनाफर वंश की सब कीर्ति डुबो दी?।"

महाराणा रायमल के पाटवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेवी का अपने पति के साथ टोडे जाकर पठानों के साथ युद्ध में पति की सहायता करना मिसद ही है।

रायसेन का राजा सलहदी प्रविधा (तंवर) जब सुलतान बहादुर-श्राह गुजराती से परास्त हो मुसलमान हो गया और सुलतान सुरंगें लगा-कर उसके गढ़ को तोड़ने लगा, तोषों की मार से दो बुर्जें भी उड़ गई, तब सलहदी ने सुलतान से कहा कि आप मेरे वालवच्चों और स्त्रियों को न सताइये, में गढ़ पर जाकर लड़ाई वन्द करवा दूंगा। सुलतान ने मिलक-अली शेर नामक आससर के साथ उसको गढ़ पर भेजा। उसकी राणी

<sup>(</sup>१) नागरीप्रचारिची सभा द्वारा प्रकाशित 'रासोसार'; ए० ४६१।

दुर्गावती ने, जो राणा सांगा की पुत्री थी, अपने पति को देखते ही धिका-रना शुरू किया और कहा—'ऐसी निर्लद्धता से तो मरजाना ही अच्छा है, में अपने प्राण तजती हूं, यदि तुमको राजपूती का दावा हो तो हमारा वैर शत्रुओं से लेना।' राणी के इन वचनवाणों ने सलहदी के चित्त पर इतना गहरा घाव लगाया कि वह तुरन्त अपने भाई लोकमन (लोकमणि) 'और १०० संवंधियों समेत खड़ खोलकर शत्रुओं से जूम मरा। राणी ने भी सात सौ राजपूत रमिण्यों और अपने दो वच्चों सहित प्रचएड अग्निव्वाला में प्रवेश कर तन त्याग दिया'।

मारवाड़ के महाराजा जसवन्तिसंह जब श्रीरंगज़ेव से युद्ध में हारकर फितिहाबाद के रखखेत से श्रपनी राजधानी जोधपुर को लौटा तब उसकी पटराखी ने गढ़ के द्वार बंद कर पित को भीतर पैठने से रोका था?!

इसी प्रकार शत्रु से अपने सतीत्व की रक्ता के निमित्त हज़ारों राज-पृत महिलाएं निर्भयता के साथ जौहर की धधकती हुई आग में जलकर भस्मीभृत हो गई, जिनके ज्वलंत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पीझनी और कर्मवती, चांपानेर के पताई रावल (जयसिंह) की राणियां<sup>3</sup>, जेसलमेर के रावल दूदा की रमिण्यां<sup>8</sup> आदि अनेक हैं, जो आगे इस इतिहास में प्रसंग-प्रसंग पर चतलाये जायेंगे।

परदे की रीति भी राजपूतों में पहले इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि आज है। धर्मोत्सव, युद्ध और शिकार के समय में भी राणियां राजा के साथ रहती थीं और राज्यामिषेक आदि अवसरों पर पति के साथ आम द्रवार में वैठती थीं। पीछे से मुसलमानों की देखा-देखी परदे का कड़ा प्रवन्ध राजपूतों में होने लगा, और उन्हीं का अनुकरण पीछे से राजकीय पुरुषों तथा धनाढ्य वैश्य आदि जातियों में भी होने लगा।

<sup>(</sup> १ ) विगः फिरिस्ताः जि॰ ४, ५० १२२।

<sup>(</sup>२) टाँढ; राजस्थान; जि०२, ५० ७२४; ६८२।

<sup>(</sup>३) संहणोत नेगसी की ख्यातः जि॰ १, पृ॰ १६७।

<sup>(</sup>४) वही; जि॰ २, प्र॰ ३०३-३०४।

राजपूतों में स्वदेशभक्ति और स्वामिधर्म ये दो उत्कृष्ट गुण प्राचीन काल से चत्ते आते हैं। राजपूताने के इतिहास में पैसे सैकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं कि तन, मन और धन से अपने स्वामी का साथ देने और अपने देश की रचा करते में हज़ारों राजपूत सरदारों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिये हैं। स्वामी का सामना करने या उसके साथ छल करनेवाले के मस्तक पर इरामखोरी के श्रटल कलंक का टीका लग जाता, जिसकी राजपृत मात्र बड़ी गाली और भारी ऐव समसते हैं। स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चूंडावत वंश के सलूंबर के रावत जोधसिंह ने विष मिला हुआ पान अपने मालिक के हाथ से विना किसी आपित के खाकर प्राण त्याग दिया। स्त्रामिधर्म में वंधे हुए सुप्रसिद्ध राजीड़ सरदार दुर्गादास श्रादि ने श्रनेक श्रापतियां सहकर भी श्रवने स्वामी महाराजा श्रजीतसिंह की रत्ता की। शेरशाह सुर के भय से मारवाड़ के राव मालदेव के रग्भमूमि से हटजाने पर भी उनके सामत जैता व कूंपा श्रादि राठीड़ सख्दारों ने सहस्रों राजपूर्वो सहित समर्रागण में वीरगति पाई।

इसके खाथ यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एवं मानमर्यादा श्रादि का सम्बन्ध भी अपने सामंतों के प्रति श्रद्धितीय रहता था। अतः थरस्पर के प्रीतिपूर्ण वर्ताव श्रौर सेवा से यह वंधन इड बना रहा, परन्तु अकबर बादशाह की भेदनीति ने उसको ढीला कर दिया, फिर तो शनै: शनैः वह प्रथा शिथिल होती गई, जिससे प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का पुल दृर गया। राजा लोग समयानुकूल श्रमना स्वार्थ साधने लगे श्रीर सामंतगर्य खुल्लम् खुला राज्य की छत्रछाया से निकलकर स्वतन्त्र होने की चेष्टा करते लगे। नीतिशास्त्रों ने राज्य को एक शरीर कल्पित करके राजा, अजा, श्रमात्य श्रीर सामंतगण श्रादि को इसका श्रंग वतलाया है। यदि इनमें से एक भी श्रंग रोगी, निर्वेल या कत्तेव्यहीन हो जाय तो वह राज्यक्षी सारे शरीर को निर्वेख बना देता है। निःसंदेह राज्य ही की ठंडी छाया में उसके सामंत दूसरे भवत विपित्तयों के उत्ताप, श्रातंक श्रीर श्रापित्यों से चचे रहते हैं। जब राज्य ही की जड़ हिल जाय तो क्या उससे पृथक् पड़े

हुए अंगोपांग अपनी कुश्रलता की आशा रख सकते हैं ? उदाहरल के लिए मुसलमानों के भारतीय महाराज्य ही को लीजिये: अवध, अरकाट, बंगाल और सिंध आदि के नवाब अब कहां हैं, जो दिल्ली के साम्राज्य से स्वतंत्र बन बैठे थे ? शिवाजी के बंशधर, एवं पेशवा की संतान और नाग-पुर के भोंसले आदि का क्या हुआ, जिन्होंने आपस के द्रेष से मरहटों के महाराज्य को ढीला किया था ? प्राचीन और अर्वाचीन अनेक उदाहरलों को सामने रखकर इतिहास इसकी साची दे रहा है कि बल प्रस्पर के समुदाय में हैं न कि पृथक्ता में।

भारत में जब तक प्राचीन श्राचार विचार, रीति रिवाज, राज्यपद्विति श्रीर शिकापचार का कम बना रहा तब तक क्षित्रय वर्ण ने भारतवर्ष ही का नहीं वरन दूर दूर के बाहरी देशों का राज्य भी श्रपने हस्तगत किया। उनकी सभ्यता, शिष्टता श्रीर प्रताप के सामने श्रन्यान्य जातियों ने सिर सुकाया श्रीर वे महाराज्य का श्रानंद लुटते रहे, परंतु पींछे से ज्यों ज्यों इस वर्ण में शिका का श्रभाव होकर स्वार्थपरायणता का मूल घुसा, देश में नाना धर्म श्रीर नाना जातियां बन गई, एक सूत्र में बंधी हुई प्रजा जात-पांत श्रीर मत-मतांतरों के भगड़ों के कारण पृथक होकर एक दूसरे की वैरविरोध की दृष्टि से देखने लगी; राजा भी स्वधम का पन्न लेकर कभी-कभी श्रन्यधमीवलंबियों पर श्रत्याचार करने श्रीर श्रपनी प्रजा को तुच्छ हिंदे से देखने लगे एवं नीति श्रीर धर्म की श्रमयोदा का उल्लंबन कर उनके स्वेच्छाचारी बनने से श्रापस की पूट फैलकर रात-दिन के लड़ाई-कगड़ों से उनका बल पराक्रम ज्ञीण होता ग्रहा।

इसी तरह बहुविवाह की रीति भी संत्रिय वर्ण की संति का एक मुख्य कारण हुई। इस इतिहास में बहुविवाह से होनेवाली हानियों का उसेख अनेक स्थलों में मिलेगा। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि अनेक पितायां होने से ही रामचन्द्र को बनवास हुआ और दशरथ के प्राण गये। महाराज अशोक के अधिक राणियां होने से मीर्य वंश के प्रतापी साम्राज्य की अवनित की जुड़ जमी, कन्नोज के प्रवल गाहदवाल (ग्रहरवार) राज्य के विनाश का कारण भी महाराज जयचंद की अनेक पत्नियां होना माना जाता है। मारवाड़ के राव चूंडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही भगड़ा फैला। मेवाड़ के प्रतापी राणा सांगा के महाराज्य की चित का कारण भी बहुविवाह ही हुआ। कहां तक गिनावें राजपूत जाति का इति हास ऐसी घटनाओं से रंगा पड़ा है। इसी के कारण कई राजाओं के प्राण गये, कई निरपराधी वालक सौतिया डाह के शिकार वने और कई राज्य नष्ट-अष्ट हुए। एकपत्नीवत के धारण करने से ही रामचन्द्र 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहलाये थें। गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख एक ही पत्नी से मिलता है, चाहे राजा हो या रंक। अनेक पत्नियां होने पर प्राकृतिक नियम के श्रासार सौतिया डाह का कुरार चला, चलता है और चलता रहेगा, जब तक कि राजपूत जाति इस कुरीति का मूलोच्छेदन न कर देगी।

राजपूतों में दूसरीं बड़ी हानिकारक प्रथा मद्यपान की अधिकता है।
प्राचीनकाल के धर्मनिष्ठ ज्ञिय मद्यपान केवल ख़ास-ख़ास प्रसंगों पर या
युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस बला में वे इतने फंसे हुए नहीं थे
जैसें कि आजकल के । इस वारुणी देवी की कृपा से ही यादवस्थली में
यादवों का संहार हुआ; अनेक राजा, महाराजा, सामंत-एवं अन्य राजपूत
अकाल कालकविलत हो गये, और अब तक होते जाते हैं। बल, वीर्य,
शौर्य और साहस का मज्ञण करनेवाली इस राज्ञसी का कूर कर्म और
भयानक परिणाम देखते हुए भी इसकी छोड़ने के बदले वे इसपर अधिक
आसक्त होते जाते हैं। पहले उनके पीने के भिन्न-भिन्न प्रकार के मद्य जैसे
कि गौड़ी, माध्वी, माज्ञिक, द्वाज्ञ, आसव आदि यहीं बनते थे, परन्तु
अब तो उनका स्थान बहुधा शेरी, शांपीन, पोर्ट, ओल्ड टॉम, विस्की और
प्रांडी आदि विदेशी मद्यों ने बहुधा ले लिया है।

सारांश कि स्वार्थपरायणता, अविद्या, आलस्य, बहुविवाह, मद्यपान और परस्पर की फूट तथा हैंच के कारण जातिमात्र का लद्य एक न होने

<sup>(</sup>१) मैगास्थिनस लिखता है कि भारत के लोग यज्ञयागादि के सिंवा मधपात. कभी नहीं काते (इं. दें; जि॰ ६, पु॰ १३१)।

रहा। इस बुटि को मिटाने के विचार से ही इस प्रकरण में केवल उक्तः वंशों के राजाओं के नाम तथा किसी-किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्, जो श्रव तक के शोध से झात हुए, बहुत ही संचेप रूप में देने का यहार किया जाता है।

## रामायण और राजपूताना

राजपूताने में जहां श्रव रेगिस्तान है वहां पहले समुद्र लहराता थाई परंतु भूकंप श्रादि प्राकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची होजाने पर समुद्र का जल दिल्ल में हटकर रेते का पुंजमात्र रह गया, जिसको पहले महकांतार भी कहते थे। श्रव भी वहां सीप, श्रंख, कौड़ी श्रादि का परिवर्तित पाषाण्डप (Fossils) में मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता है। रामायण से पाया जाता है कि दिल्ला सागर ने श्रपने ऊपर जब सेतु इंशवाना स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खोंचा हुआ श्रपना श्रमोध बाण इधर फेंका, जिससे समुद्र के स्थान में महकांतार होगया । इससे श्रिधक रामायण में राजपूताने के संबंध का श्रीर कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

महाभारत श्रीर राजपूतानाः

महाभारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुछ (पांडवों के ) राज्य के अंतर्गत था श्रीर मत्स्यदेश उनके अश्रीन या उनका मित्र-इतिहास के प्रारंभ में, राठोड़ों का जोधपुर राज्य के, कछवाहों का जयपुर राज्य के, यादवों का करीजी राज्य के, मालों का भाजावाड़ राज्य के और जाटों का भरतपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ्भ में लिखा जीयगा।

- (१) तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सगरस्य महात्मनः ।'

  मुमोच तं शरं दीप्तं परं सागरदर्शनात् ॥ ३२ ॥'
  तेन तन्मरुकांतारं पृथिव्यां किल विश्वतम् ।

  निपातितः शरो यत्र वज्राशनिसमप्रभः ॥ ३३ ॥

  वालमीकीय 'रामायण'; युद्धकांड, सर्ग २२ ।'
- (२) पैत्रयं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजांगलाः ॥ 'महाभारत' उद्योगपर्वं, सन्याम ४४, श्लो॰ ७-१ः

शालय था। पांडव बारह वर्ष के बनवास के पीछे एक वर्ष के श्रहातयास में भेष बदले और कृत्रिम नाम धारण किये मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां रहे थे। जब विराट के सेनापित और साले कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, जो मालिनी (सैरंभ्री) के नाम से विराट की राणी सुदेण्ला की सेवा में रहती थी, तो भीम ने, जो वलल नाम से रसोइया और पहलबान बनकर बहां रहता था, कीचक और उसके माई बन्धुओं को मार डाला ।

जब पांडवों के श्रज्ञातवास की श्रवधि समाप्त होने लगी, उस समय जनके संबंध में विचार होने लगा। तब त्रिगर्त (कांगड़ा) देश के राजा ्स्यशम्मी ने, जिसको कीचक ने कई वार परास्त किया था, श्रपना बदला क्षेंने के विचार से कहा कि मत्स्यराज पर चढ़ाई कर वहां का गोधन आदि ञ्चीन उसे श्रधीन कर लेने से अपना बल बढ़ जायगा। कर्ण ने इस कथन का अनुमोदन किया और दुर्योधन ने त्रिगर्त्तराजा को राजा विराट पर सैन्य-सहित भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर बहुतसी गायें हरण कर लीं। विराट-राज अपने दलबल सहित उनको छुड़ाने चला, परंतु शत्रु के हाथ केंद्र हो जाया। उस समय गुप्त वेशधारी भीमसेन गुद्ध कर छुड़ा लाया और सुशमी को भी उसने पकड़ लिया, परन्तु पीछा छोड़ दिया। सुशम्मी तो लिखत होकर लौटा ही था श्रीर राजा विराट पीछे आने भी नहीं पाया था कि इतने में दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि ने विराट की नगरी घेर ली श्रीर वे साठ हज़ार गी हरण कर ले चले। यह समाचार पाते ही विराट 🔑 का कुमार उत्तर उनको छुड़ाने के लिए चढ़ा। अपने को नपुंसक वतला कर बृहन्नला के नाम से रणवास में रहनेवाला श्रर्जुन, कुमार उत्तर का सारथी बना। कौरव सेना को देखते ही उत्तर के तो प्राण सुख गये श्रीर उसने घबरा कर भागने का विचार किया, परंतु स्त्रीवेशधारी अर्जुन (बृहन्नला) ने उसे धैर्य्य वंधाया और उसे अपना सारधी वना कर स्वयं ्लड़ने को उद्यत हुआ। शमीवृत्त पर धरे हुए अपने आयुध लेकर उसने

<sup>(</sup> १ ) महाभारत' विराटपर्व, अध्याय १६-२८।

<sup>(</sup>२) वही; विराटपर्व, सन्याय ३४-३१।

स्त्रीवेश को त्याग वीरवेश घारण किया और अपने घनुष गांडीव की टंकार की, जिसको सुनते ही कौरव पद्म के योद्धा ताड़ गये कि यह अर्जुन है। गणना करने से उन्हें ज्ञात हुआ कि बनवास के समय से लगाकर अब तक तेरह वर्ष के उपर कुछ मास व्यतीत हो चुके हैं इसी से अब पांडव प्रकट हुए हैं।

फिर भीषा की सम्मित से यह स्थिर हुआ कि शहरा की हुई गौओं श्रीर दुर्योधन को तो ( कौरवों की ) राजधानी की श्रोर मेज दिया जाय श्रीर शेष योद्धा लड़ने की तय्यारी करें। अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ाया, परन्तु कौरवपत्त के योदा उसको रोकने के लिए आ पहुंचे, तब उसने श्रपने बल से उन सब को परास्त कर गौश्रों को छुड़ा लिया। लौटते -समय उसने कुमार उत्तर से कहा कि यह बात केवल तुम ही जानते हो कि हम पांडव तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं, अतः इस गुप्तभेद को उचित समय आने तक किसी पर प्रकट मत करना। फिर अर्जन ने अपना स्त्रीवेश भारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए विजय के साथ विराट की राजधानी में प्रवेश किया। कौरवों को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास पहुंचे उस समय वह कंक नामधारी युधिष्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। श्रपने पुत्र की विजय के समाचार सुनकर राजा विराट को वड़ा हर्ष हुश्रा और वह उसकी प्रशंसा करने लगा, जिसको सुनकर कंकरूपी युधिष्टिर ने . कहा कि बृहस्रला जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्या है? इसपर राजा ने कुद्ध होकर हाथ में धरा हुआ पासा युधिष्ठिर के नाक पर मार दिया, जिससे उसके नाक से रुधिर बहुने लगा। इतने में कुमार उत्तर वहां आ पहुंचा और युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यह क्या बात है ? कारण जानने पर उसको बड़ा खेद हुआ और उसने पिता से निवेदन किया कि महाराज आपने यह अनुचित किया, क्योंकि मुक्ते जो विजय प्राप्त हुई है वह मेरे वाहुबल से नहीं, किन्तु एक दिव्य पुरुप के पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन आप शींघ्र ही करेंगे। फिर पांडवीं श्रीर द्वीपदी ने श्रपने नाम अकट कर श्रपना परिचय दिया तव तो राजा

विराट को अपनी चेष्टा पर बड़ा शोक हुआ और साथ ही उनको पाएडव जानकर हुई भी मनाया। राजा ताड़ गया कि वह दिव्य पुरुष और कोई नहीं किन्तु अर्जुन ही था, जिसके बाहुबल से उत्तर को विजय मिली है। तरपश्चात् विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने की इच्छा प्रकट की, परन्तु जब अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया तब राजा ने उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया । उत्तरा ही से परीचित का जन्म हुआ।

पांडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विभाग उनको देने से दुर्योधन ने इनकार किया इसीसे महाभारत के घोर संप्राम का बीजारोपण हुआ। मिन्न-भिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई कीरव पन्न और कोई पाएडव-पन्न में सिम-लित हुए, राज्य विराट एक अन्नौहिणी सेना सिहत युधिष्ठिर के पन्न में लड़ने को गया। वह युधिष्ठिर के महारिययों में से एक था और शिखंडी की सहायता पर वड़ी वीरता से युद्ध कर द्रोणाचार्य के हाथ से ४०० वीरों सिहत वीरगति को प्राप्त हुआ । द्रोणाचार्य के पुत्र अध्वत्थामा ने मत्स्यराज के बचे हुए सैन्य का सहार किया। विराट के ग्यारह माई शतानीक, मित्राच (मित्राध्व), सूर्यदत्त, श्रुतानीक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाध्व, रथवाहन, चद्रोदय और समरथ , तथा दो राणियों सुरथा और सुदेष्णा और तीन पुत्र उत्तर, शंख और ध्वेत नाम के थे, जिनमें से शंख और खेत सुरथा से और उत्तर, शंख और ध्वेत नाम के थे, जिनमें से शंख और खेत सुरथा से और उत्तर कीचक की बहन सुदेष्णा से उत्पन्न हुआ था । शंख भारत-युद्ध में लड़कर द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया था । ध्वेत भी उसी युद्ध में भीजमितामह के हाथ से भारा गया विराण के तर ने भी

<sup>(</sup>१) महाभारतः, विराद्यपर्वं, श्रव अद्या ४३।

<sup>(</sup>२) वही, द्रोगापर्व, श्रध्याय १८७ । ४२ ।

<sup>(</sup>३) वही; विराटपर्व, श्रध्याय, ३३ । १६–२१ ।

<sup>(</sup>४) वहीं; विराटपर्व, अध्याय २३ । १७-१८ ।

<sup>(</sup>१) वही; भीष्मपर्व, श्रध्याय ६२ । २३ ।

<sup>(</sup>६) वहीः मीप्मपर्वे, ग्रम्याय ४८ । ११ ।

शत्य के हाथ से वीरगति प्राप्त की।

यहां तक राजपूताने के मत्स्यदेश के राजा विराट तथा उसके पुत्रों का वृत्तांत महाभारत से बहुत ही संज्ञितक पे से उद्धृत किया है।

जैसे मत्स्यदेशवालों का वृत्तांत महामारत में मिलता है वैसे ही शर्से सेन देश के यादवों का वर्शन भी मिलता है, अरंतु हम अपर लिख श्राये हैं कि यादवंश का वर्शन करोली के इतिहास में करेंगे इसीलिए यहां उसका उन्नेस नहीं किया है।

महाभारत के युद्ध से लगाकर वि० सं० पूर्व २६४ (ई० स० पूर्व २९१) में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने का प्राचीन इतिहास अब तक विलक्कल अंधकार में ही है, अतएव उसको छोड़कर मौर्य वंग्र से ही प्राचीन राजवंशों का वर्णन किया जाता है।

मौर्य वंश

मौर्य (मोरी) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर (पृ० ६४-६६) विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि वे सूर्यवंशी चित्रयहीं। माटों की ख्यातों में कहीं उनकी प्रमार और कहीं चौहान बतलाया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि मौर्य राज्य की स्थापना के समय तक न तो प्रमार और न चौहानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कहीं उद्धेख मिलता है। मौर्य वंश का प्रताप बहुत बढ़ा और उस वंश के राजा चंद्रगुप्त और अशोक के नाम द्वीपान्तर में भी प्रसिद्ध हुए। वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड, विष्णु तथा भागवत पुराणों में इस वंश के राजाओं की नामावली मिलती है।

(१) चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और नंद वंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत् से २६४ वर्ष पूर्व (ई० स० से

<sup>(</sup>१) महाभारतः भीवमपूर्वे, ऋध्याय ४७ । ३१%

<sup>(</sup>२) जयपुर राज्य का विराद (वैराद) नगर, राजा विराद का जसाया हुआ और मस्यदेश की राजधानी माना जाता है। विराद या वैराद नाम के केई स्थान भारतवर्ष में हैं, जैसे कि बदनोर (मेवाड़ में) का पुराना नाम वैराद, वंबई अहाते के हांगल तालुक़े में वैराद नगर आदि। भिन्न-भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का अज्ञातवास में उक्त स्थानों में रहना प्रकट करते हैं, परंतु मत्ययराज का विराद या वैराद नगर जयपुर राज्य का ही बैराद है।

इश् वर्ष पूर्व ) पाटलीपुत्र (पटना, विहार में ) के राज्य सिंहासन पर वैठा। उसने कमश्रः सिंधु से गंगा के मुख तक और हिमालय से विध्याचल के दिश्य प्रधात सारा उत्तरी हिन्दुस्तान अपने अधीन किया, जिससे राजपूताना भी उसके राज्य के अन्तर्गत रहा । जिस समय यूनान (प्रीस) का बादशाह सिकंदर हिन्दुस्तान (पंजाव और सिंध) में था, उस समय से ही चंद्रगुत अपने राज्य की नींव डाल रहा था और सिकंदर के यहां से लौटते ही उसने पंजाब से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी अपने अधीन किये। उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिञ्च विद्वान चायक्य (कौटित्य, विष्णुगुप्त) ब्राह्मण था। सिकंदर का देहान्त होने पीछे वि० सं० से २४८ वर्ष पूर्व ) सीरिया का यूनानी बादशाह सेल्युकस निकेटार सिकंदर का विजय किया हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश खुड़ा लेने की इच्छा से सिंधु को पारकर चढ़ आया; परन्तु चंद्रगुत से हार अने पर काबुल, हिरात, कंदहार और बल्चिस्तान ( पूर्वी अंश ) के प्रदेश उसको देकर अपनी पुत्री का विवाह भी उस(चंद्रगुत) के साथ कर

<sup>(</sup>१) राजपूताने में जयपुर राज्य के नैराट नामक प्राचीन नगर में चंदगुस के पाँत अशोक के लेख मिले हैं। जूनागढ़ (काठियावाड़ में) के निकट अशोक के लेख वाले चटान पर खुदे हुए महाकत्रप रुददामा के समय के शक संवत् ७२ (वि० सं० २०७=ईं० स० १४०) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि वहां का सुदर्शन नामक तालाब मौर्थ चंदगुत के राज्य में वना था।

<sup>(</sup>२) पहले भारत में विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था अर्थां प्रायेक वर्णवाले अपने तथा अपनेसे निच के वर्णों में विवाह कर सकते थे। राजा शांततु ने घीवर की पुत्री योजनगंधा से और भीम ने दानव कुल की हिंडिंबा से विवाह किया था। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की पुत्री के साथ विवाह किया इस बात के सुनने से कदाचित हमारे पाठक चौंक जायंगे, परंतु वास्तव में चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो ईसाई या मुसलमान धर्म का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था और आर्थ जाति सारे पश्चिमी एशिया से आगे बदकर यूनान या उससे भी परे तक फैल गई थी थीर उस समय वहां भी भारतवासियों के समान सूर्य तथा अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती थीं। चंद्रगुप्त ने एक वैश्य कन्या से भी विवाह किया था और उसका साला बैश्य पुत्र प्रिम

विद्या। इस प्रकार संधि हो जाने पर चंद्रगुप्त ने अपने श्वसुर को ४०० हाथी देकर उसका सम्मान किया। किर सेल्युकस ने मैगास्थितीज़ नामक पुरुष को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरवार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का बहुतसा हाल लिखा था, परन्तु खेद की बात है कि वह अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गया। अब तो केवल उसमें से जो श्रंश स्ट्रैबो, आर्यन, प्लीनी आदि ग्रंथकारों ने मसंग बशात् अपनी पुस्तकों में उद्धृत किये वे ही मिलते हैं। उनमें से कुछ बातें पाठकों को उक्त महाराजा का वल, वैभव, नीति, रीति आदि का अनुभव कराने के लिए नीचे लिखी जाती हैं—

चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) बड़ा सुन्दर, अनुमानतः है मील लंबा और डेढ़ मील चौड़ा नगर है, जिसके चारों और लकड़ी का विशाल प्राकार (परकोटा) बना है। उसमें ६४ दरवाज़ें और ४७० वुजें हैं। प्राकार के चारों और २०० गज चौड़ी और ३० हाथ गहरी खाई सदा जल से भरी रहती है। चंद्रगुप्त की सेना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार, ६००० हाथी और हज़ारों रथ हैं। राजमहल सुंदरता में संसार में सब से बढ़कर है, जहां रमणीय और जित्त को मोहित करनेवाले नाना प्रकार के चृद्ध, लता आदि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रजाकी फरियाद सुनता और उनका न्याय करता है। राज्यशासन का सब कार्य मिन्न-मिन्न सिप्तियों के द्वारा होता है। कारींगरों का पूरा सम्मान है। यदि कोई किसी कारींगर का हाथ या पांच तोड़ डालें या आंख फोड़ डाले.

सुराष्ट्र (सोरट) देश का शासक था, जिसनेः गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदर्शनः तालाव बनवाया था (हं॰ एँ; जि॰ ७, ए॰ २६०; २६२)। चित्रयों का वैश्यों के साथ विवाह-संबंध बहुत पीछे तक भी होता रहा। वि॰ सं॰ की = वीं शताब्दी के आस-पासा होनेवाले प्रसिद्ध कवि दंडी के 'दशकुमारचरित' से पात्रा जाताः है कि पाटलीपुत्र (पटना) के वैश्य वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसज के राजा कुसुमधन्वाः के साथ हुआ। था। सागरदत्ता से वसुंधरा नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो विदर्भ के भोजवंशी राजा अनंतवर्भी को ब्याही गई, जिसका पुत्र भारकरवर्मी था ('दशकुमार-घरित' में विश्रतः का वृत्तान्तः)।

तो उसको प्राग्रदंड दिया जाता है। मुसाफ़िरों के आराम परध्यान दिया जाता है और वीमारों की सेवा-ग्रुश्र्वा के लिए औषधालय बने हुए हैं। प्रवासियों के अंतिम-संस्कार का अच्छा प्रवंध है। इतना ही नहीं किंतु उनकी संपत्ति भी उनके वारिसों के पास पहुंचा दी जाती है। नये वर्ष के प्रारंभ के दिन विद्वानों की सभा राजा के सन्मुख होती है वहां जो लोग कृषि, पश्च और प्रजा की उनति के विषयों पर अपनी उत्तम सम्मति प्रकट करें उनको पुरस्कार मिलता है। कृषि के लाम के लिए जगह-जगह नहरें बनी हुई हैं और कृषक सुख-शांति के साथ खेती-बारी का काम करते हैं। सहकों पर कोस-कोस के अंतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दूरी और मार्गों का पता लगता है। चोरी बहुत कम होती है। ४००००० सेना के पड़ाव में २०० द्रम्म (४० ठपये) से अधिक की चोरी कभी सुनी नहीं गई। लोग विश्वास पर ही कारवार करते और आपस में मेलजोल के साथ आतंद से रहते हैं?।

चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ( चाण्क्य ) के लिखे हुए 'स्रर्थशास्त्र' से उस समय की थोड़ी सी वातों का उसेख यहां इसलिए किया जाता है कि पाउकों को उस समय एवं उसके पूर्व की राजनीति का कुछ ज्ञान हो जावे—

राजा का विद्वान, प्रजापालक पुरुषार्थी, परिश्रमी श्रीर न्यायशील होना श्रावश्यक था। योग्य पुरुषों को ही राज्य के अधिकार दिये जाते श्रीर उनपर भी गुप्तचरों द्वारा पूरा निरीक्तण रक्का जाता था। गुप्तचर स्त्री श्रीर पुरुष दोनों प्रकार के होते, जो, भेष बदले विद्यार्थी, गृहस्थी, किसान, संन्यासी, जटाधारी, व्यापारी, तपस्वी श्रादि श्रनेक रूप में जहां-तहां विचर कर सब प्रकार की ठीक-ठीक खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे। वे लोग भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज श्रीर रहन-सहन को जाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर पूरी दृष्टि रक्की जाती थी। यदि वे पितृद्वेषी होते तो किसी दूर के सुरक्तित स्थान में केंद्र कर दिये जाते या कभी-कभी भार भी डाले जाते थे। राजसेवकों को वेतन रोकड़रूप में दिया

<sup>(</sup>१) ई॰ ऍ; जि॰ ६, ए॰ २३६-४०।

जाता और भूमि भी दी जाती थी, जिसको न तो है वैच सकते और न गिरवी रख सकते थे। किसानों को भूमि पक्की नहीं, किंतु खेती के लिए ही. जाती थी। कृषि की उन्नति का पूरा प्रवंध था। उसके लिए एक विभाग बना हुआ था, जिसका प्रवंधकर्तीः 'सीताध्यच' कहलाता था । भूमि की उपज का छुठा भाग राजा लेता था। भूमि की सिंचाई के लिए नहरें तालाव, कुएं श्रादि बनवाये जाते, खानों से धातुएं श्रादि निकाली जातीं, कारखाने चलते, जंगल सुरिचत रक्खे जातें और लकड़ी तथा सब प्रकार की जंगल की पैदाइश से व्यवसायिक द्रव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल श्रीर जल के व्यापार के मार्ग सुरचित रहते, श्रनाथ वालक, वृद्ध, बीमार, ं श्रापद्ग्रस्त तथा श्रपाहिजों का भरण-पोषण राज की तरफ से किया जाता था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जातेः थें। कोष्ठागारः (कोठार) में एक अरित (२४ अंगुल) के मुखवाला वृष्टि नापने का पात्र रक्खा जाता था। व्यापारी श्रादि को सदा शुद्ध पदार्थ बेचना पड़ता था। राज्य की श्राय-व्यय का हिसाब व्यौरेवार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्थाः थी। हिसाव के काम का अधिकारी 'मणनिक्य' और उस विभाग का नामः 'श्रज्ञपटल' था। रत्नपरीज्ञा का झान बहुत वड़ा-चढ़ा था; लोहा, तांवा,... सोना, चांदी श्रादि सभी प्रकार के खनिज द्रव्य खानों से निकाले जाते। सिक्के सोने, चांदी और तांवे के बनते थे। सुनारों के बनाये हुए आभूषणों की जांच राज की कसौटी द्वारा की जाती और उनमें खाद डालने के नियम भी बंधे हुए थे। बाट और नाप राजः की ओर से दिये जाते थे। कृत्रिमः सुवर्ण बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। आयात (प्रवेश) और निर्यात ( निकास ) माल पर बंधा हुआ दाल ( चुंगी ) लिया जाता था । नाना प्रकार की मदिरा वनती और आबकारी के विमांग का भी योग्य प्रवंध था। पशु-विद्या (शालिहोत्र ) का-अर्थात् गाय, वैल, भैंस, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि जानवरों की जातियों, लक्त्या, खानपान, एवं स्थान आदि जानने और उनके रोगों की चिकित्सा करने का-पूर्ण ज्ञान था और उनपर सवारी करने या क्रोफा सावने क्यादि के नियम भी बंधे हुए थे। पशु चुरानेवालें को प्राग्यदंदः

तक दिया जाता था। न्याय के लिए दीवानी और फौजदारी अदालते खुली हुई थीं और उनके क्रानून भी बने हुए थे। दुर्भिन्न-निवारण के लिए स्थल-स्थल पर अन के भएडार सुरक्षित रहते थे। चर्म, बल्कल, ऊन, सुत श्रादि ेके वस्त्र स्थान-स्थान पर बनते और वृद्ध, विधवा, लूली, लंगड़ी श्रादि स्त्रियां भी सूत काता करती थीं। मरे हुए पशुत्रों के चर्म, हड्डी, दांत, सींग, ख़र, पूंछ आदि काम में लाये जाते थे। नाना प्रकार के अख, जैसे कि स्थितियंत्र, सर्वतोभद्र (सब तरफ मार करनेवाला), जामदग्न्य, बहुमुख, विश्वासघाती, संघाटी, श्राग लगाने श्रीर बुसाने श्रादि के यंत्र बनाने की बिद्या उन्नत दशा में थी। उपदंश (गर्मा) और सुज़ाक के रोगियों की चिकित्सा करनेवाले वैद्यों को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी, यदि वे ऐसी सूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दूर और कारी-गरों की रक्ता की जाती और इस विषय के भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बने हुए थे। ज़िले व परगेनेवार श्रामों की संख्या रहती श्रीर मनुष्यगणुना तथान्यशुगणुना भी समय-समय पर हुआ करती थी। सारांश किन्सभ्य और सुरक्तित राज्य और प्रजा के हित के लिए जितनी उत्तम बातों का प्रबंध होना चाहिये वह सब उस समय बरावर होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जो बातें लिखी हैं उनका विशेष वर्शन करने के लिए यहां स्थान नहीं है। जिनको विशेष जिल्लासा हो वे उस पुस्तक का अहिंदी अनुवाद देख लेवें।

चंद्रगुप्त का २४ वर्ष राज्य करना पुराखों से पाया जाता है। उसने अपने राज्याभिषेक के वर्ष से 'मौर्य संवत्' चलाया, परन्तु उसका विशेष अचार न हुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विंदुसार हुआ।

(२) बिंदुसार का नाम पुराखों में भद्रसार (वारिसार) भी लिखा मिलता है। श्रीक (यूनानी) लेखकों ने उसका नाम 'श्रमिट्रोचेटि' लिखा है जो संस्कृत 'श्रमित्रधाती' (शशुश्रों को नष्ट करनेवाला) से मिलता हुआ है। शायद यह उसका विरुद्द (खिताब) हो। उसने अपने पिता के स्थापित किये हुए महाराज्य को यथायत् बना रक्का और यूनानियों के साथ भी

उसका संबंध पूर्ववत् बना रहा। सीरिया के बादशाह पेंटिश्रॉक स् सोटर ने श्रपने राजदूत डिमैकस् को, श्रौर मिसर के बादशाह टालमी फिलाडेल्फस् ने श्रपने राजदूत डायोनिसिश्रस् को उसके दरवार में मेजा था। बिंदुसार ने २४ वर्ष राज्य किया। उसके कई राणियां श्रौर कुंवर थे, जिनमें से श्रशोक इसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) त्रशोक मौयौं में सब से अधिक प्रतापी और लगभग सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ। वि० सं० २१४ वर्ष पूर्व (ई० स० से २७२ वर्ष पूर्व ) वह सिंहासन पर चैठा और वि० सं० से २१२ वर्ष पूर्व (ई० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। उसने अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष पीछे कर्लिंग (उड़ीसा ) देश विजय किया, जिसमें लाखों मनुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि बौद धर्म की और मुकी हो ऐसा प्रतीत होता है। बौद धर्म प्रहण कर उसके प्रचार के लिए उसने तन, मन और धन से पूरा प्रयत्न किया, अपनी धर्माज्ञा प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाड़ी चट्टानों तथा पाषास के विशाल स्तंभों पर कई स्थानों में खुदवाई, जो शाहबाज़गढ़ी (पेशावर ज़िले में ), कालसी (संयुक्त प्रदेश के देहरादून ज़िले में ), हिम्मनीदेई श्रीर निग्लिया (दोनों नेपाल की तराई में ), देहली, इलाहाबाद, सारनाथ ( बनारस के पास ), वैराट ( राजपूताना के जयपुर राज्य में ), लोरिया श्ररराज श्रथवा रिथया, लोरिया नवंदगढ़ श्रथवा मथिया, रामपुरवा ( तीनों बिहार के चंपारन ज़िले में ), सहसराम (बिहार के शाहाबाद ज़िले में ), बराबर (बिहार में गया के निकट), रूपनाथ (मध्यप्रदेश के जवलपुर ज़िले में ), सांची ( भोपाल राज्य में ), गिरनार ( काठियावाड़ में ), सोपारा (बंबई से ३७ मील उत्तर में ), धौली (उड़ीसे के पुरी ज़िले में ), जीगड़ (मदरास श्रहाते के गंजाम ज़िले में), ब्रह्मगिरि, सिद्धापुर श्रौर जातिंग-रामेखर (तीनों माइसोर राज्य के चितलदुर्ग ज़िले में) श्रीर मास्की (निज़ाम राज्य के रायचूर ज़िले में ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से उसके राज्य के विस्तार का अनुमान हो सकता है। उन आहाओं से पाया

जाता है कि अशोक ने अपने रसोईघर में, जहां प्रतिदिन हज़ारों जीव भोज-नार्थ मारे जाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मोर और एक हिरन प्रति-दिन मारने की आज्ञा दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछे से उन्हें भी जीवदान देने की इच्छा प्रकट की। अपने राज्य में मनुष्य श्रौर पश्चओं के लिए श्रौषधा-लय स्थापित किये। सङ्कों पर जगह जगह कूपं खुदवाये, वृत्त लगमाये और धर्मशालाएं वनवाई। अपनी प्रजा में माता-पिता की सेवा करने: मित्र, परिचित, संबंधी, ब्राह्मस तथा श्रमसों (वीन्द्र साधुश्रों) का सम्मान करने जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं पर्रानेंदा को रोकने; दया, सत्यता, पवित्रता, श्राध्यासिक बान तथा धर्म का उपदेश करने का प्रचंध किया तथा धर्म-महामात्र नामक अधिकारी नियत किये, जो प्रजा के हित तथा ख़ख का यल करते, शहर गांव, राजमहल, श्रंत पुर श्रादि सब स्थानों में जाकर धर्मोपदेश करते तथा धर्मसंबंधी सव कामों की देखते रहते थे। कई एक द्रत (प्रतिवेदिक) भी नियत किये, जो प्रजासंवंधी खबरें राजा के पास पहं-चाया करते थे, जिनको सुनकर प्रजा के सुख के लिए योग्य प्रवंध किया जाता था। पशुश्रों को मारकर यह करने की राज्य भर में मनाई करदी गई थी; चौपाये, पत्ती तथा जलचरों एवं वच्चेवाली भेड वकरी तथा शकरी को, ऐसे ही छ: मास से कम अवस्थावाले उनके बच्चों को मारने की रोक की गई। श्रष्टमी, चतुर्दशी, अमाबास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिनों में सब प्रकार की जीवहिंसा रोक दी गई। वैलों को दागने तथा वैल, वकरे, मेंढे या सूत्रारों को श्रष्ता करने, जंगलों में आग लगाने तथा जीनहिंसा से संवंध रखनेवाले बहुधा सब काम बंद कर दिये गये थे। वह सब धर्मवाली का सम्मान करता; मनुष्य के लिए सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर श्रन्य कोई धर्म नहीं है ऐसा मानता हुआ उसी के लिए यत्न करता; क्रोध; निर्दयता, अभिमान तथा ईपी को पाप मानता; ब्राह्मणों तथा अमणों के दर्शनों को लाभदायक समभता; प्रजा की भलाई में दत्तचित्त रहता और दंड देने में दया करता था।

वह अपने दादा चंद्रगुप्त से भी अधिक प्रतापी हुआ। उसकी मैश्री

भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं से थी, जिनमें से पेंटिजॉकस दूसरा (सीरिज्ञा का), टॉलमी फिलाडेल्फस (मिसर का), पेंटिगॉनस (मक़दूनिया का), मेगस (सीरीन का) और अलेग्ज़ेंडर (इपीरस का) के नाम उसके मुख्य पहाड़ी चटानों की धर्माज्ञाओं में मिलते हैं। जीवहिंसा को रोकने तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूर देशान्तरों में उसने उपदेशक भेजे थे और असंख्य बौद्ध-स्तूप भी बनवाये, जिनका उन्नेख चीनी वात्री फाहियान और हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तकों में मिलता है। पुराणों में अशोक का ३६ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुनाल हुआ और दूसरे पुत्र जलौंक को कश्मीर का राज्य मिला?।

- (४) कुनाल के स्थान में सुयशा नाम भी पुराखों में मिलता है, जो . उसका विरुद्द होना चाहिये। उसका पुराखों में श्राठ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसके पीछे उसके पुत्र दशरथ ने राज्य पाया।
  - (४) दशस्य के शिलालेख नागार्जुनी गुफा (गया के निकट) में मिले हैं उनसे मालूम होता है कि वे गुफाएं आजीवकों को दी गई थीं । बौद्धों के दिव्यावदात नामक पुस्तक में तथा जैनों के परिशिष्टपर्व, विचार- श्रेणी तथा तीर्थकरूप से पाया जाता है कि कुनाल का पुत्र संप्रतिं था।

(१) ई. एँ; जि॰ १८, ए० ६८।

(३) पुराकों की इस्तांशिक्त पुस्तकों में बहुधा संप्रति का नाम नहीं मिलता, तो भी वायुपुराक की एक इस्तांशिक्त प्रति में दशरथ के पुत्र का नाम संप्रति दिया है और मस्यपुराण में 'सप्तति' पाठ मिलता है, जो संप्रति का ही अधुद्ध रूप है (पाजिंद्र; दी पुरान टेक्स्ट भाव दी ढाइनेस्टीज़ आव दी कांबे पुज; प्र० २८ और टिप्पक है)।

<sup>(</sup>२) ब्राजीवक मगवान बुद्ध श्रीर नैनों के २४ वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समकालीन मनखलीपुत्र गोशाल के मतावलम्बियों को कहते थे। कई विद्वान उनको वैच्याव (भागवत) सम्प्रदाय के श्रीर कई दिगंबर जैन सम्प्रदाय के साधु बतलाते हैं, यद्यपि गोशाल के पूर्व भी इस सम्प्रदाय के दी और गुरुओं के नाम भिलते हैं। जैन कल्पसूत्र के अनुसार गोशाल पहले महावीरस्वामी का शिष्य था, परंतु फिर उनसे ध्र्यक् होकर उसने अपना श्रलग पंथ चलाया। वही ब्राजीवक सम्प्रदाय का आचार्य भी बना। इस सम्प्रदाय के साधु नम्न रहते और बस्ती के बाहर निवास करते थे।

इससे अनुमान होता है कि मौर्य राज्य कुनाल के दो पुत्रों (दशरथ और संप्रति) में बंटकर पूर्वी विभाग दशरथ के और पश्चिमी संप्रति के अधिकार में रहा हो। संप्रति की राजधानी कहीं पाटलीपुत्र और कहीं उज्जैन लिखी मिलती है। राजपूताना, मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के कई प्राचीन मंदिरों को, जिनके बनानेवालों का पता नहीं चलता, जैन लोग राजा संप्रति के बनवाये हुए मान लेते हैं। यद्यपि वे मंदिर इतने प्राचीन नहीं कि उनको संप्रति के समय के बने हुए कह सकें, तो भी इतना माना जा सकता है कि इन देशों पर संप्रति का राज्य रहा हो और कितने एक जैन मंदिर उसने अपने समय में बनवाये हों। तीर्थकरूप में यह भी लिखा है कि परमाईत संप्रति ने अनार्य देशों में भी विहार (मंदिर) बनवाये थें।

पुराणों के श्रतुसार दशरथ के पीछे पाटलीपुत्र की गद्दी पर संगत (इंद्रपालित), सोमशर्मा (देववर्मा), शतधन्वा (शतधर) श्रौर बृहद्रथ राजा हुए। बृहद्रथ के सेनापित सुंगवंशी पुष्यमित्र ने इसे मारकर उसका राज्य द्वीन लिया।

संप्रति के वंश का राजपूताने से संबंध रखनेवाला श्रंखलाबद्ध कुछ भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक मौर्यों का कुछ कुछ आधिकार रहने का पता लगता है।

चित्तोड़ का किला मौर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद) का बनवाया हुआ है ऐसा प्रसिद्ध है और जैन ग्रंथों में भी लिखा मिलता है रे। चित्तोड़ पर

का एक तालाव चित्रांग (चित्रांगद) मोरी का चन-राजपूताने के पिछले मौर्यवंशी राजा वाया हुआ माना जाता है और उसको 'चत्रंग' कहते हैं। मेबाड़ के राजा समरसिंह के समय के वि० सं०

१३४४ (ई० स० १२८७) के चित्तोंड़ के शिलालेख में 'चित्रंग तड़ाग' नाम

<sup>(</sup>१) 'बंबई गैज़ेटियर; जि॰ १, भाग १, ५० १४ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) तत्र चित्राङ्गदश्चित्रं दुर्ग चित्रनगोपिर ॥ १० ॥ नगरं चित्रकूटाख्यं देवेनतदिधष्ठितम्: ॥ ११ ॥

<sup>.</sup> कुमारपालप्रबंध, पन्न ३०।२।

से उसका उन्नेख हुआ है। चित्तोड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोवर लामक तालाव पर राजा मान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, एक शिलालेख विक लंक ७७० (ईक लक ७१३) का कर्नल् टॉड को मिला के जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये चार नाम अमशः दिये हैं। राजा मान विक संक ७७० (ईक सक ७१३) में विद्यमान था और उसी ने वह तालाव वनवाया था। राजधूताने में ऐसी प्रसिद्धि है कि भेवाड़ के गुहिलवंशी राजा वापा (कालभोज) ने मान मोरी से चित्तोड़गढ़ लिया था।

कोटा के निकट करणसवा (करवाश्रम) के शिवालय में एक शिला-लेख मालव (विक्रम) सं० ७६५ (ई० स० ५३८) का त्या हुआ है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। उसके पीछे राजपूताना के मौर्यी का कुछ भी चुत्तांत नहीं मिलता। श्रच तो राजपूताने में कोई मौर्यवंशी (मोरी) रहा ही नहीं है। पिछले समय में राजपूताने के समान वंवई इहाते के खान-देश पर भी मौर्यों का अधिकार रहा। वाधली गांव से मिले हुए शक संवत् ६६१ (वि० सं० ११२६=ई० स० १०६६) के शिलालेख में वहां के २० मौर्य-राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके वंशज श्रव तक दिल्या में पाये जाते श्रीर मोरे कहलाते हैं।

## मालव

जैसे यौधेय, अर्जुनायन आदि प्राचीन जातियां थीं वैसे ही मालव नाम की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अवंती (पश्चिमी मालवा) और आकर (पूर्वी मालवा) पर रहने से उन देशों का नाम मालव (मालवा) हुआ। बालवीं का अधिकार राजपूतानें में जयपुर राज्य के दिलिशी अंश, कोटा तथा सालावाड़ राज्यों पर, जो मालवें से मिले हुए हैं, रहा हो ऐसा अनुमान होता है। वि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की लिपि के कितने एक तांचे के सिक्के जयपुर राज्य के उण्णियारा ठिकाने के अन्तर्गत प्राचीन 'नगर' (कर्कोटक नगर) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर

<sup>(</sup>१) ठाँ; सः; जि० २, ५० ६१६-२२।

<sup>(</sup>२) इं० पें०; जि० १६, ४० ४४-४७।

'मालवानां जय' (मालव जाति की विजय) लेख हैं। कितने एक बहुत छोटे छोटे उनके तांचे के सिके भी मिले हैं, जिनमें से कई एक को पास पास एखने से उनपर का पूरा लेख 'जय मालवगणस्य '' (मालवगण की विजय) पढ़ा जाता है। ये सिक्के मालवगण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिक्कों पर उक्त गण या जाति के राजाओं के नाम भी अंकित किये गये हों ऐसा अनुमान होता है, परंतु ऐसे छोटे सिक्कों पर उनके नाम और विरुद्ध का अंशमात्र ही आने से उन नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का यत्म किया है और २० नाम प्रगट भी किये हैं , जो विलक्षण एवं अस्पष्ट हैं। उन्हीं अस्पष्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कहपना कर डाली है कि मालव एक विदेशी जाति थी, परंतु हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है और अब तो मालव जाति का नाम निशान भी नहीं रहा।

## यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा

श्रशोक के लेखों में यूनानी (श्रीक ) राजाओं को 'योनराज' कहा है। 'योन' संस्कृत के 'यवन" शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी

<sup>(</sup>१) स्मि; कै० कॉ॰ इं॰ म्यू॰; जि॰ १, ५० १७०-७३।

<sup>(</sup>२) वही: पृ० १७३-७४।

<sup>(</sup>३) ये नाम इस तरह पढ़े गये हैं— भवंयन, यस (या सय), मजुप, मपोजय, मत्य, मत्यज्ञ, मत्तज्ञ, प्रवही, प्रविध-१७८० )। इनमें से महाराय तो ख़िताय है और बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार अक्षर चाहे जहां के पाये उनको असंबद्ध जोड़कर ये नाम अरकखपच्चू घर दिये गये हैं। जब तक ख़िताय और पूरे नाम सिहत स्पष्ट सिक्के न मिल जादें तब तक हम इन नामों में से एक को भी शुद्ध नहीं कह सकते।

<sup>(</sup>४) मत्यपुराण में लिखा है कि यदु के वंशज यादव, तुर्वेषु के यवन, मुह्यु के भोजवंशी और अनु के वंशज म्लेन्झ हुए---

यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यवनाः सुताः।

में 'यवनानी, शब्द मिलता है, जिसका आशय 'यत्रनों की लिपि' है। पीछे से ययन शब्द भारतवर्ष के वाहर की ईरानी, मुसलमान श्रादि सव जातियों के लिए व्यवहार में श्राने लगा। यूनान के बादशाह सिकंदर ने पंजाब तथा सिंध के, जो अंश अपने अधीन किये थे वे तो पांच वर्ष भी युनानियों के अधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में वाक्ट्रिया ( वला ) में उनका राज्य जम गया था। वहां के राजा डेमिट्रियस ने, जो युथीडिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर श्रफ़ग़ानिस्तान और पंजाब पर वि० सं० पूर्व १३३=ई० स० पूर्व १६० के आसपास अपना अधि-कार जमाया। उन प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, जहां २४ से श्राधिक राजाओं नें राज किया, परंतु उनका श्यंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक लिपि और ग्रीक भाषा का लेख तथा दूसरी तरफ उसी श्राशय का खरोष्टी लिपि श्रीर प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें राजा का नाम और ख़िताब-मात्र दिये हैं; जिनसे न तो उनका कम, न परस्पर का संवंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मिनेंडर नामक राजा श्रिधिक प्रतापी हुआ श्रीर उसने दूर-दूर तक अपना राज्य जमाया। मिनेंडर श्रीर पॅपोलोडॉटस के सिवाय किसी युनानी राजा का संबंध राजपूताने के साथ नहीं था। पतंजिल ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक घटनात्रों के उदाहरणों में 'यवन' ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर आक्रमण करना लिखा है । मध्यमिका नामक प्राचीन नगर मैंबाड़ में चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर में था, जिसको अव 'नगरी' कहते हैं और

दुह्योश्चेव सुता मोजा अनोस्तु स्लेच्छजातयः॥ ३॥ मत्त्यपुराषः, अध्याय ३४।

ऐसा ही महाभारत और पद्मपुराख में लिखा मिलता है। यहु, तुर्वसु श्रादि राजा ययाति के पुत्र थे (देखो उत्पर १०४१)।

<sup>(</sup>१) इन राजाओं की नामावली आदि के लिए देखी हिं॰ टा॰ रा॰; ए० ४६२-६६ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ म॰ पः भाग ४, प्र॰ २०३, टिपाण ीं।

जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्यमान हैं। महाकवि कालिदास के 'माल-विकाग्निमित्र' नाटक से पाया जाता है कि 'सुंग वंश' के संस्थापक पुष्यमित्र के श्रश्वमेध के घोड़े का सिंधु के दिल्ला तटपर यवनों के रिसाले ने पकड़ लियाथा, जिसको कुमार वसुमित्र लड़कर खुड़ालायी। यह सिंधु नदी राजपूताने की सिंध (कालीसिंध) प्रतीत होती है। ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोनों घट-नाएं किस यूनानी राजा के साथ हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो श्रब तक नहीं मिला, परंतु संभव यही है कि वे मिनेंडर के समय की हों। मिनेंडर के दो चांदी के सिक्के मुक्ते नगरी (मध्यमिका) से मिले, जो इस श्रद्धमान की पुष्टि करते हैं। ऐसे ही काठियावाड़ और गुजरात से मिलनेवाले उसके सिक्के भी इसकी पुष्टि करते हैं। मिनेंडर के विषय में स्टेबो ने लिखा है कि 'उसने पातालन् ( सिंघ ), सुरास्ट्रस् ( सोरठ, दिल्ली काठियावाड़ ) तथा सागरिंडस् ( सागरद्वीप, यह कच्छ हो ) को विजय किया था<sup>२</sup>।' वह राजा स्थविर नागसेन के उपदेश से बौद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हो (मिलिंद-प्रश्न) नामक पाली भाषा के ग्रंथ में मिनेंडर और नागसेन के निर्वाण संवंधी प्रश्लोत्तर हैं। उर्क्त प्रंथ से पाया जाता है कि मिलिंद (मिनेंडर) यवन (यूनानी) था, उसका जन्म अलसंद (अलेग्ज़ेंडिया, हिन्दुकुश के निकट का) में हुन्ना था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाब ) में चड़ी समृद्धिवाला नगर था । प्लुटार्क लिखता है- वह ऐसा न्यायी और लोकप्रिय राजा था कि उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख आपस में बांट ली श्रीर श्रपने श्रपने स्थानों में ले जाकर उसपर स्तूप वनवाये ।' इससे भी उसका बौद्ध होना स्थिर होता है। मिनेंडर का नाम उसके सिक्कों पर 'मेनंद्र' लिखा मिलता है, जो मिनेंडर से चहुत मिलता जुलता है। उसका समय ई० स० पू० १५० (वि० सं० पूर्व ६३) के आसपास होना अनुमान

<sup>(</sup>३) ना॰ प्र॰ प॰; भाग ४, ए० २०३।

<sup>(</sup>२) बंबई गैज़ेटियर; जिल्द १, भाग १, ५० १६।

<sup>(</sup>३) सेक्रेड सुक्स क्रॉव दी ईस्ट; जि॰ ३४-३६।

<sup>(</sup> ४ ) न्युमिस्मैटिक क्रॉनिकन्न; ई० स० १८६६, ए० २२६ ।

किया जाता है। ग्रीक राजाओं में इसी का संबंध राजपूताने से रहना पाया जाता है। पैरिप्लस का कर्ता यह भी लिखता है—'ऍरोलोडॉटस श्रौर मिनेंडर के सिक्के श्रब तक (ई० स० २४०=वि० सं० २६७ के श्रासपास तक) वरुगज़ (श्रुकच्छ, भड़ौच) में चलते हैं।' इससे संभव है कि मिनेंडर के पीछे ऍपोलोडॉटस का संबंध गुजरात, राजपूताना श्रादि के साथ रहा हो।

### **अर्जुनायन**

श्रुंनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं, जिनपर वि० सं० के प्रारंभ काल के श्रासपास की लिपि में "श्रुजंनायनानां जय" (श्रुजंनायनों की विजय) लेख हैं। इस जाति का श्राधिकार श्रागरा तथा मथुरा से पश्चिम के प्रदेश श्रथांत् भरतपुर श्रीर श्रलवर राज्यों श्रथता उनके कितने एक श्रंश पर कुछ समय तक रहना श्रनुमान किया जा सकता हैं। प्रयाग के किले में राजा श्रशोक के विशाल स्तंभ पर गुतवंशी राजा समुद्रगुत का बड़ा लेख खुदा हुआ है, जिसमें उक्त राजा का कई श्रन्य जातियों के साथ श्रजुंनायनों को भी श्रपने श्रधीन करना लिखा हैं। इसके सिवाय इस जाति का कोई उत्तेख नहीं मिलता।

#### च्त्रप

स्त्रप शब्द हिन्दुस्तान के स्त्रप राजाओं के संस्कृत शिलालेखों में श्रीर उसका प्राकृत रूप खतप, छुत्रप श्रथवा छुत्रव उनके प्राकृत लेखों में मिलता है। सत्रपों के शिलालेखों तथा सिकों के श्रातिरिक स्त्रप शब्द संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता। संस्कृत शब्दरचना के श्रमुसार उक्त शब्द का श्रर्थ 'स्तिय जाति का रस्त्रण करनेवाला (स्त्रं पातीति सत्रपः)

<sup>(</sup>१) 'बंबई गैजेटियर'; जि॰ १, भाग १, ए० १७-१८।

<sup>(</sup>२) स्मि; कै० काँ० इं० म्यु; जि० १, ५० १६१, १६६ श्रीर होट २०, संख्या १०।

<sup>(</sup>३) वही पृ० १६१।

<sup>(</sup>४) नेपालकर्तृपुरादिप्रत्यन्तनृपतिभिर्मालवार्जुनायनयौधेयमाद्रका-भीरप्रार्जुनसनकानिककाकखरपरिकादिभिश्च सर्वकरदानाज्ञाकररापप्रग्णामाग-मनपरिताषितप्रचराडशासनस्य ( फ्ली; गु. इं; पृ. द )।

होता है, परंतु वास्तव में यह शब्द संस्कृत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीत ईरानी भाषा का है, जिसमें क्षत्रप (क्षत्रपावन) शब्द का अर्थ देश का स्वामी या ज़िले का हाकिम है।

हिंदुस्तान में प्रथम शक राजाओं की तरफ से रहमेवाले ज़िलों के हाकिम 'ज्ञथप' कहलाये। उस समय तो उक्त शब्द का अर्थ राजा का प्रतिनिधि या ज़िले का हाकिम ही था, परंतु पीछे से जब वे लोग स्वतंत्र वन बैठे तब वह शब्द उनके वंश का सूचक हो गया। उनका राज्य प्रथम पंजाब तथा मथुरा आदि में, और पीछे से राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा दित्तिए के कितने एक अंश पर रहा। इनमें से पहले दो का 'उत्तरी ज्ञप्त' और पिछले का 'पश्चिमी ज्ञप' नाम से विद्वानों ने परिचय दिया है। उत्तरी ज्ञपों में से पंजाब के ज्ञपों का राजपूताने से कोई संबंध नहीं रहा। मथुरावालों का अधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से अंश पर थोड़े समय तक ही रहा, परंतु पश्चिमी ज्ञपों का राज्य राजपूताने के अधिक अंश पर अद्वात समय तक बना रहा। मथुरा के ज्ञपों का घृत्तान्त नीचे लिखे अग्रसार मिलता है—

(१) मथुरा के ज्ञत्रपों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, और कहीं कहीं उसके स्थान में रजुबुल, राजुबुल श्रीर राजुबुल भी लिखा है। वह प्रारंभ में किसी शक महाराजा के अधीनस्थ मथुरा के आसपास के प्रदेश का ज्ञत्रप होना चाहिये, परंतु उसके कितने एक सिकों पर महाज्ञत्रप की पदवी लिखी रहने से यह अनुमान हो सकता है कि पीछे से वह स्वतंत्र हो गया हो। उसकी अग्रमहिषी (पटराखी) 'नदसी अकसा' ने मथुरा में एक बौद्ध स्तूप और मठ बनवाया, जिससे संबंध रखनेवाले प्राइत लेखों से झत हुआ कि उस (राखी) के पिता का नाम 'श्रयसिश्च कुमुसश्च' श्लीर माता का नाम 'श्रबुहोला' था। उसका पुत्र खरोस्ट उस समय युवराज था। स्तूप के उत्सव में राजा और राखी के संबंधी आदि कई लोग उपस्थित थे, जिनके नाम वहां के स्तंभ के सिंहाइतिवाले सिरे पर के खरोष्टी लिपि के लेखों में खुदे हुए हैं। उनमें से एक छोटासा लेख, 'सारे शकस्तान के सम्मान

के लिए" इस आश्रय का होने से अनुमान होता है कि येशक जाति के चत्रप हों। पुराणों से पाया जाता है कि शक भी चित्रय (आर्थ) जाति के लोग थे, परंतु ब्राह्मणों का संबंध छूट जाने से उनकी गणना बृषलों (पिततों) में हुई (देखों ऊपर पृ०४६-५०)। युवराज खरोस्ट का न तो कोई शिलालेख और न कोई सिक्का ही अवतक मिला। इससे संभव है कि वह राजुल की जीवित दशा में ही सर गया हो, जिससे राजुल का उत्तर-धिकारी उस(राजुल)का दूसरा पुत्र सोडास हुआ।

(२) महाज्ञप सोडास का एक शिलालेख संवत् ७२ का मथुरा में मिला है, परंतु वह कौनसा संवत् है यह श्रानिश्चित है; संभवतः वह विक्रम संवत् हो। उक्त दो महाज्ञपों के श्रातिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान' श्रीर 'हगामाश' दोनों नाम हैं; श्रीर कुछ सिक्कों पर केवल 'हगामाश' का ही नाम है, इसिलए ये दोनों ज्ञप भी एक दूसरे के बाद होने चाहिये (शायद भाई हों)। ऐसे ही कुछ सिक्कों पर ज्ञप 'शकमित्र' के पुत्र ज्ञप 'मेवक' का नाम मिलता है। वे सिक्के महाज्ञप सोडास के सिक्कों की शैली के हैं।

मधुरा के उपर्युक्त महाज्ञमों और ज्ञमों के समयानुक्रम, तथा पारस्परिक सम्बन्ध के ठीक निश्चय करने के लिए श्रव तक साधन उप-स्थित नहीं हुए। श्रनुमान होता है कि वे विक्रम संवत् के पूर्व की पहली शताब्दी श्रीर वि० सं० की पहली शताब्दी के बीच में हुए हों श्रीर उनका राज्य कुशनवंशियों ने छीना हो।

पश्चिमी चत्रप भी जाति के शक होने चाहिये क्योंकि महाचत्रप नहपान की पुत्री द्वामित्रा का विवाह शक 'दीनीक' के पुत्र उपवदात के साथ हुआ था। इनके वंशवृत्त से इन पश्चिमी ज्ञापों में एक पश्चिमी ऐसी रीति का होना पाया जाता है कि एक राजा के जितने पुत्र हों ने अपने पिता के पिंछे क्रमशः राज्य के मालिक होते थे। इनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बेटा विद्यमान होता तो उसको राज्य मिलता था। राजपूतों की तरह सदा ज्येष्ठ पुत्र के वंश में ही राज्य नहीं रहते

पाता था। स्वतन्त्र राज्य करनेवाला 'महाचत्रप' की पदवी घारण करता श्रीर जो ज़िलों का शासक होता वह 'चत्रप' कहलाता था, 'परन्तु श्रपने नाम के सिंक्के महाज्ञजप और ज्ञजप दोनों चलाते थे । उन्होंने महाराजा-थिराज, परमभद्वारक, परमेश्वर आदि खिताब कभी धारण नहीं किये, परंतु स्त्रप शब्द के पूर्व 'राजा' पद सब लिखते रहे ( राज्ञो महास्त्रपस्य । राज्ञः चात्रपस्य )। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं; परंत सिक्के हज़ारों मिलते हैं, जिनपर बहुधा संवत श्रीर महाक्षत्रप या ज्ञप के नाम के साथ उसके पिता का नाम रहता है; जिससे उनका वंशकम स्थिर हो जाता है<sup>9</sup>। राज--पुताने में उनके सिक्के पुष्कर, चित्तोड़, नगरी ( मध्यमिका ) आदि प्राचीन स्थानों में कभी कभी मिल जाते हैं, परंतु अधिक संख्या में नहीं। उनके चांदी के सिक्कों का बड़ा संग्रह बांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांव से वि० सं० १६६६ ( ई० स० १६११ ) में मिला, जिसमें २३६३ सिक्के केवल उसी वंश के २१ महास्त्रभों या सत्रपों के थे, जिनपर शक संवत् १०३ से २७४<sup>...</sup> (वि० सं० २३८ से ४१०=ई० स० १८१ से ३४३) तक के खंक स्पष्ट थे । उन सिक्कों से इस बात की पृष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर उनका राज्य था। इस वंश के राजाओं का परिचय नीचे दिया जाता है—

भूमक के तांबे के ही सिंक्के पुष्कर श्रादि में मिले हैं, जिनपर के लेखों में उसको चहरात चत्रप कहा है। चहरात (छहरात, खहरात, खखरात) उसके वंश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्कों पर कोई संवत् नहीं है और यह भी श्रव तक नहीं पाया गया कि उसने महाचत्रप पद धारण किया या नहीं। इसीसे इसने उसको महाचत्रपों में स्थान नहीं दिया है।

<sup>(</sup>१) लंडन नगर के ब्रिटिश स्यूजियम में चत्रपों के सिक्कों का वहा संग्रह है, जिसकी विस्तृत सूची प्रसिद्ध विद्वान प्रॉफेसर ई॰ जे॰ राप्सन ने प्रकाशित की है। सिरवाणिया से मिले हुए २३६३ सिक्कों का विवेचन मैंने राजपूताना स्यूजियम् (मजमेर) की ई॰ स॰ १६१२-१३ की रिपोर्ट में किया है।

- (१) महपान के राज्य-समय के शक सं० ४१ से ४४ (वि० सं० १७६-१८०=६० स० ११६-१२३) तक के शिलालेखों भें उसकी सत्रप तिखा है, परंतु उसके मंत्री अयम ( अर्थमन् ) के शक सं० ४६ ( वि० सं० १८१=ई० स० १२४) के लेख में उसके नाम के साथ 'महासंत्रप' शब्द लगह है। नहपान का राज्य दिवाण में नासिक और पूना के ज़िलों से लगाकर गुजरात, काठियावाङ, मालवा और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। . उसका जामाता शक उपवदात उसका सेनापति रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। वह उसके राज्य में दौरा करता और जगह जगह दान दिया करता था। उसके लेख से पाया जाता है कि राजपूताने में उसने वार्णासा ( बनास ) नदी पर तीर्थ (घाट ) वनवाया और सुवर्ण का दान किया। वह भट्टारक (नहपान) की आहा से चौमासे में ही मालयों (मालवों) से घिरे हुए उत्तमभाद्र चत्रियों को छुड़ाने के वास्तें गया । मालव उसके श्राने की घाहर पाते ही भाग निकलें, परंतु वे उत्तमभाद्र सत्रियों के वंधूप बनाये गये। फिर उसने पुष्कर जाकर स्तान किया और वहां ३००० गी और एक गांव . दान में दिया । अन्त में आंध्र (सातवाहन) वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने जहरात वंश को नष्ट कर नहपान के राज्य का वड़ा हिस्सा अपने राज्य में मिला लिया ।
  - (२) चष्टन-ध्सामोतिक ( ज़ामोतिक) का पुत्र था। उसके कुछ

<sup>(</sup>१) नहपान का भूमक के साथ क्या संबंध था यह अब तक ज्ञात नहीं हुआ सो भी यह निश्चित है कि नहपान भी चहरातवंशी था।

<sup>(</sup>२) ए० इं०; जि० १० का परिशिष्ट; जेखसंख्या ११३३-३.१।

<sup>(</sup>३) वही; लेखसंख्या ११७४ ।

<sup>(</sup>४) ए. इं; जिल्ह, ए० ७६ ।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ मः पु॰ ६०।

<sup>(</sup>६) कोई कोई विद्वान न्यामोतिक को 'स्यामोतिक' पहते हैं। चत्रपों के समम की ब्राह्मी जिपि में 'घ' और 'य' अचर कभी कभी मिलते जुळते होते हैं, परंतु यहां स्यामोतिक पहना असंगत है। जामोतिक को ब्राह्मी छिपि में स्यामोतिक छिला है और बैसा ही पहना ठीक प्रतीत होता है।

सिक्के सत्रप और कुछ महासत्रप पदवीवाले मिले हैं। महपान के वंश से उसका क्या संबंध था यह मालूम नहीं। उसने नहपान का खोया हुआ बहु-ससा राज्य अपने अधीन किया। उसका पुत्र सयदामा उसकी विद्यमानता ही में भर गया, जिससे जयदामा का पुत्र रुद्रदामा उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) कद्रदामा—पश्चिमी स्त्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। कच्छु राज्य के अंधी गांव से उसके ४ शिलालेख शक संवत् ४२ (वि० सं० १८%= ई० स० १३०) के मिले हैं, जिनमें 'त्रत्रप' शब्द के स्थान पर 'राझः' शब्द का प्रयोग चप्टन और कद्रदामा के नामों के साथ किया गया है, परंतु घ्सामोतिक तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है। पेसी दशा में यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत् से पूर्व वह स्वतंत्र राजा हो गया हो। गिरनार के पास अशोक के १४ प्रद्यापनवाले चटान पर कद्रदामा के समय का एक शिलालेख है, जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिवा मतुष्य वध न करने की प्रतिक्षा की थी। वह पूर्वी और पश्चिमी आकरावंती के अनूप के, आनुप के, आनर्त , सुराष्ट्र , श्वभ्र , मक , कच्छ , सिंधुसीवीर , कुकुर , इंग्रुप के सिंधुसीवीर , कुकुर , सिंधुसीवीर , कुकुर , सिंधुसीवीर , कुकुर ,

<sup>(</sup>१) ए. ईः जि॰ १६, ए० २३-२४।

<sup>(</sup>२) भाकरावंती (भाकर भौर भवंती) भर्यात् पूर्वी भौर पश्चिमी मासवा (सारा मासवा)।

<sup>. (</sup>३) जल की बहुतायतवाला देश, शायद यह मालवे से दक्षिण के प्रदेश का सूचक हो।

<sup>(</sup>४) उत्तरी काठियाचाइ।

<sup>(</sup> १ ) दिलेगी काठियावाद ( सोरठ )।

<sup>(</sup>६) साबरमती के तटों पर का देश प्रधीत उत्तरी गुजरात ।

<sup>(</sup>७) मारवाद ।

<sup>(</sup> म ) कब्छ देश प्रसिद्ध है।

<sup>(</sup>१) सिंधु और सौंवीर। सौवीर सिंध से भिता हुआ देश होना चाहिये। चाहे वह सिंध के उत्तरी हिस्से का सूचक हो चाहे सिंध से भित्ते हुए जोधपुर राज्य के पश्चिमी हिस्से का।

<sup>(</sup>१०) कुकुर का स्थान अनिश्चित है। शायद वह इंदोर राज्य का कुकरेश्वर नामक ज़िला हो, जो मंदसीर से उत्तर पूर्व में है और जहां पान अधिकता से होते हैं।

अपरांत<sup>9</sup>, निवाद<sup>3</sup> आदि देशों का राजा था। उसके राज्य में चोर आदि का भय न था, सारी प्रजा उसमें श्रनुरक्त थी, चत्रियों में 'वीर' का खिताब धारख करनेवाले यौधेयों को उसने नष्ट किया था, दक्षिणापय (दक्षिणः) के स्वामी सातकाणीं को दो बार परास्त किया, परंतु निकट का संबंधी होने से उसको मारा नहीं, और पदच्युत कियें हुए राजाओं को फिर अपने राज्यों पर खा-पित किया । धर्म में उसे रुचि थी। वह व्याकरण, संगीत, तर्क श्रादि शास्त्रों का प्रसिद्ध ज्ञाताः अभ्य, रथ और हाथी का चढ़ैया, तलवार और ढाल से लड़ने में कुशल और शत्रुसैन्य को सहज में जीतनेवाला था। उसका कोष सोना, चांदी और हीरे श्रादि रहों से भरा हुआ था, वह गद्य श्रीर पद्य का खेखक था। महाज्ञत्रप पद उसने स्वयं धारण किया था श्रीर श्रनेक स्वयंवरों में राजकन्याओं ने उसे वरमालाएं पहिनाई थीं। उसकें समय में शक संवत् ७२ (वि० सं० २०७≔ई० स० १४०) मार्गशीर्ष कृष्णा १ को अतिवृष्टि के कारख ऊर्जयंत (गिरनार) पर्वत से निकलनेवाली सुवर्णसिकता, पलाशिनी श्रादि नदियों की चाढ़ से सुदर्शन तालाब का बंद ४२० हाथ लंबा, उतना ही चौड़ा और ७४ हाथ गहरा वह गया था। इतना वड़ा वंद फ़िर बनवाना कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिए उस( रुद्रदामा )की आझा से श्रानर्त श्रीर सुराष्ट्र के शासक सुविशाख ने, जो पल्हव कुलेप का पुत्र था, उस(बंद)को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खर्च राजा के खज़ाने से दिया गया। उसके निमित्त न तो प्रजा पर कोई कर लगाया श्रीर न बेगार में काम कराया गया<sup>3</sup>। इस लेख से पाया जाता है कि रुद्रदामा की राजधानी काठियावाड़ में न होकर उज्जैन होनी चाहिये, जो उसके दादा की राजधानी थी। उसके दों पुत्र दामध्सद ( दामजदश्री ) श्रीर रुद्रसिंह थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामन्सद उसके राज्य का स्वामी हुआ।

<sup>(</sup>१) उत्तरी केंकिया।

<sup>(</sup>२) निषाद का स्थान भी श्रानिश्चित है । शायदः यहः निषादः अर्थात् भीकः आदि जंगली जातियों से वसे हुए किसी प्रदेश का सूचक हो ।

<sup>(</sup>३) ए, इं जि॰ म, ६० ४२-४४ । इं एं जि॰ ७, ५० २४६-६३ ।

- (४) दामन्सद के दो पुत्र सत्यदामा और जीवदामा थे, जिनमें से जीव-दामा अपने चाचा रुद्रसिंह का उत्तराधिकारी हुआ। सत्यदामा अपने छोटे भाई के महाज्ञय होने के पूर्व ही मर गया हो ऐसा अनुमान किया जाता है, क्योंकि उसको महाज्ञय नहीं लिखा है।
- ( ४ ) रहासिंह (संख्या ४ का छोटा भाई ) उसके समय के चांदी के सिक्के शक सं० १०३ से ११० (वि० सं० २३८ से २४४=ई० स० १८१ से १८८) तक के मिले हैं। फिर शक सं ११० से ११२ (वि० सं० २४४ से १४७=ई० स० १८८ से १६०) तक के सिक्कों में उसको ज्ञप ही लिखा है, जिससे अनुमान होता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रहा हो। समब है कि उसको दो वर्ष तक अपने अधीन रखनेवाला महाज्ञप ईश्वर-दत्त हो, जिसके सिक्के केवल पहले और दूसरे राज्यवर्ष के ही मिलते हैं। शक सं० ११३ से ११८ (वि० सं० २४८ से २४३=ई० स० १६१ से १६६) तक के सिक्कों में उसकी पदवी फिर महाज्ञप होने से अनुमान होता है कि दो वर्ष पीछे वह पुनः स्वतन्त्र हो गया था। उसके समय का एक शिलालेख गुंदा गांव (जामनगर राज्य) से शक सं० १०३ (वि० सं० २३८=ई० स० १८१) वैशाख सुदी ४ का मिला, जिसमें आभीर (अहीर) जाति के सेनापित बाहक के पुत्र सेनापित रुद्रभूति के एक हद (तालाव) बनाने का उज्लेख हैं। रुद्रासेंह के तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा और दामसेन थे, जो जीवदामा के पीछे कमशः राजा हुए।
- (६) ईश्वरदस्त के पहले और दूसरे राज्यवर्ष के सिक्के मिलते हैं, जिनपर न तो उसके पिता का नाम है और न संवत्, जिससे उसका पूर्व के राजाओं के साथ का संबंध निश्चय नहीं हो सकता। उसने रुद्रसिंह को दो वर्ष तक अपने अधीन रक्खा हो ऐसा अनुमान होता है।
- (७) जीवदामा (संख्या ४ वाले दामजदश्री का दूसरा पुत्र )-उसके समय के सिक्के शक सं० ११६ और १२० (वि० सं० २४४ और २४४=ई० स० १६७ और १६८) के मिले हैं। उसके पीछे उसके चाचा रुद्रसिंह का

<sup>(</sup>१) सायनगर इन्स्किप्शन्सः ए० २२।

#### ज्येष्ठ पुत्र रुद्रसेन राजा हुन्ना।

- ( क् ) रुद्रसेन के समय के चांदी के सिक्के शक सं० १२२ से १४४ ( वि० सं० २४७ से २७६=ई० सन् २०० से २२२ ) तक के मिले हैं। उसके राज्य-समय का एक शिलालेख गढ़ा गांव ( काठियावाड़ के जसदण राज्य में ) से मिला है, जो शक सं० १२७ ( वि० सं० २६२=ई० स० २०४ ) भाद-पद बहुल ( कृष्ण ) ४ का है ' और उसमें मानस गोत्र के प्रधानक के पुत्रों और खर के पौत्रों का एक सत्र (अन्न तेन्न) बनाने का उसेख है। उस(रुद्रसेन) के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजद्श्री थे, जो सत्रप ही रहे। कुल-मर्यादा के अनुसार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई संघदामा हुआ।
- (६) संघदामा के समय के चांदी के सिक्के शक सं १४४ और १४४ (वि० सं० २७६ और २८०=ई० स० २२२ और २२३) के मिले हैं। उसने दो वर्ष से कम ही राज्य किया। उसके उपरान्त उसका छोटा भाई दाम-सेन शासक हुआ।
- (१०) दामसेन के चांदी के सिक्के शक सं० १४४ से १४= (वि० सं० २८० से २६३=ई० स० २२३ से २३६) तक के मिले हैं। उसके ४ पुत्र वीर-दामा, यशोदामा, विजयसेन, और दामजदश्री (दूसरा) थे, जिनमें से वीरदामा चत्रप ही रहा और संभवतः वह अपने पिता की विद्यमानता में ही मर गया हो, जिससे दामसेन का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ।
- (११) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्केशक सं० १६१ (वि० सं० २६६=ई० स० २३६) के मिले हैं। उसके पीछे उसका छोटा भाई विजयसेन स्तत्रप राज्य का स्वामी हुआ।
- (१२) विजयसेन के सिक्के शक सं० १६१ से १७२ (वि० सं० २६६ से ३०७=ई० स० २३६ से २५०) तक के मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दामजदश्री (दूसरा) हुआ।
- (१३) दामजदश्री (दूसरे) के सिक्के शक सं० १७२ से १७६ (वि० सं० ३०७ से ३११=ई० स० २४० से २४४) तक मिले हैं।

<sup>(</sup>१) भावनगर इन्छित्यान्सः पृ० २२-२३।

- (१४) रुद्रसेन दूसरा (संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र स्त्रप वीरदामा का वेटा )-उसके सिक्के शक सं० १७८ से १६६ (वि० सं० ३१३ से ३३१=ई० स० २४६ से २७४) तक के हैं। उसके दो पुत्र विश्वसिंह और भर्तृदामा थे, जो उसके पीछे कमश: राजा हुए।
  - (१४) विश्वसिंह के सिक्षों पर संवत् के अंक अस्पष्ट हैं।
- (१६) मर्तदामा (संख्या १४ का छोटा भाई) उसके सिके शक सं० २०६ से २१७ (वि० सं० ३४१ से ३४२ - ई० स० २८४ से २६४) तक के मिले हैं। उसके पुत्र विश्वसेन के सिके मिलते हैं, जिनमें उसको चत्रप लिखा है। संख्या ३ से १६ तक (संख्या ६ को छोड़कर) महाच्तत्रपों की वंशावली शृंखला-बद्ध मिलती है, फिर स्वामिच्छदामा (दूसरे) से वंशावली शुरू होती है।
- (१७) स्वामिरुद्रदामा किसका पुत्र था यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका कोई लिका अब तक नहीं मिला। उसका नाम और महा- स्त्रप की पदबी उसके पुत्र स्वामिरुद्रसेन (दूसरे) के सिकों पर मिलती है। स्वामिजीवदामा का उसके समय के निकट ही होना अनुमान किया जाता है। जीवदामा के पुत्र रुद्रसिंह और पौत्र यशोदामा के लिक्के मिलते हैं, जिनमें उनको स्त्रप कहा है। संभव है कि स्वामिरुद्रदामा, स्वामिजीवदामा का पुत्र या उसका निकट का संबंधी हो।
- (१८) स्वामिरुद्रसेन (संख्या १७ का पुत्र )-कें सिक्के शक सं० २७० से ३०० (वि० सं० ४०५ से ४३५=ई० स० ३४८ से ३७८) तक के मिलते हैं।
- (१६) स्वामिसिंहसेन (संख्या १८ का भानजा)—उसके सिक्के शक सं० ३०४ (वि० सं० ४३६=ई० स० ३८२) के मिले हैं।
- (२०) स्वामि[रुद्र]सेन दूसरा (संख्या १६ का पुत्र)-उसके सिक्के यहुत कम मिलते हैं और उनपर संवत् नहीं है।
- (२१) स्वामिसत्यासिंह-का कोई सिक्का नहीं मिला, जिससे उसके पिता के नाम का पता नहीं चलता। उसके नाम श्रीर महाज्ञप के खिताव का पता उसके पुत्र महाज्ञप स्वामिरुद्रसिंह के सिक्कों से लगता है।
  - (२२) स्वामिरुद्रसिंह (सं०२१ का पुत्र)-उसके सिक्के शक सं० १६

३१० (वि० सं० ४४४=६० स० ३८८) और कुछ उसके वाद के भी मिले हैं, परंतु उन पिछले सिक्कों पर संवत् का तीसरा श्रंक श्रस्पप्ट है। ग्रुप्त वंशं के महाप्रतापी राजा श्रंद्रगुत (दूसरे) ने, जिसका विरुद्द विक्रमादित्य था, स्वामिस्ट्रसिंह का सारा राज्य छीनकर श्रंत्रपों के राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका श्रधिकार उठ गया।

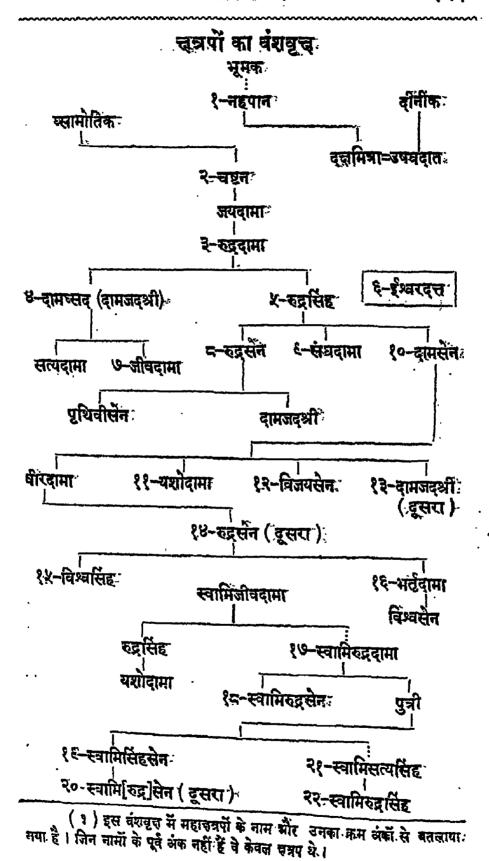

# पश्चिमी चत्रपों और महाचत्रपों की नामावली संवत् सहित ।

| संख्या | नाम ज्ञप                  | इत समय  |                |        | =177                      | ज्ञात समय |                 |
|--------|---------------------------|---------|----------------|--------|---------------------------|-----------|-----------------|
|        |                           | शक सं०  | वि० सं०        | संख्या | नाम<br>महाज्ञप            | शक सं०    | वि० सं०         |
| 3      | भूसकं                     |         | ٠,             | ĺ      | }                         |           |                 |
| 3      | नहपान                     | ४१-४४   | १७६-१८०        | 8      | नहपान                     | કદ        | १८१             |
| Ą      | चप्टन                     | ·       | ·              | २      | चप्रन                     |           | ŀ               |
| ષ્ટ    | जयदामा                    | ,       |                | 3      | · <b>रुद्रदामा</b>        | ५२-७२     | १८७-२०७         |
| ¥      | दामध्सद )                 |         | ļ              | ક      | दामन्सद }                 | 1         | ļ.              |
|        | दामजदश्री 🕽               |         |                |        | दामजदश्री 🗲               |           | 22 200          |
|        |                           |         |                | X      | <b>रुद्रींसह</b>          | 1         | २३८-२४४         |
| દ      | सत्यदामा                  | ·       | 5515 55-       | દ      |                           | दो वर्ष   | दो वर्ष         |
| G      | <b>रुद्रसिंह</b>          | १०२-१०३ | २३७-२३८        |        | रुद्रसिंह }<br>दूसरीवार } | ११३-११८   | २४८-२४३         |
|        | रुद्रसिंह }<br>दूसरीवार } | ११०-११२ | २४४-२४७        | હ      | जीवदामा                   | ११६-१२०   | २४४-२४४         |
| 5      | रुद्रसेन<br>स्ट्रसेन      | ृश्यश   | २४६ 🐣          | ī      | ख्दसेन                    | १२२-१४४   | २४७-२७६         |
| - 1    | पृथिवीसेन                 | १८८     | २७१            | 3      | संघदामा                   | १४४-१४४   | २७६-२८०         |
| 1      | , द्रागजदश्री             | १५४-१५५ | २८६-२६०        | १०     | दामसेन                    | १४४-१्४⊏  | २८०-२.६३        |
| ११     | वीरदामा                   | १५६-१६० | <b>२६१-२६४</b> | Ċ      | •                         |           | į               |
| १२     | यशोदासा                   | १६०     | २६४            | ११     | वशोदामा                   | १६१       | २१६             |
| १३     | विजयसेन                   | १६०     | રદપ્ર          | १२     | विजयसेन                   | १६१-१७२   | २१६-३०७         |
| ``     |                           |         | ",             | १३     | दामजद्श्री                | १७२-१७६   | ३०७-३११         |
|        | '. /                      |         |                | १ध     | रुद्रसेन                  | १७८-१६६   | ३१३-३३१         |
| १५     | विश्वसिंह                 | १६८-२०० | ३३३-३३४        | १४     | विश्वसिंह                 |           |                 |
| १५     | भर्तृदामा                 | २००-२०४ | ३३४-३३६        | १६     | भर्तृदाम्।                | २०६-२१७   | <b>३४१-३</b> ४₹ |
| १६     |                           | २१४-२२६ | ३५०-३६१        | ·      |                           |           |                 |
| १७     |                           | २२६-२३६ | ३६१-३७१        | १७     | स्वा. रुद्रदामा           | . ''      | ત્વે દેવા ત     |
| १८     | यशोदामा                   | २३६-२५४ | ३७४-३८६        |        | ,, रुद्रसेन               | २७०-३००   |                 |
| ,      |                           |         |                | १६     | " सिंहसेन                 | ३०४       | કર્ફ            |
|        |                           | , .     |                | २०     | ,, रुद्रसेन               | į         |                 |
| 4      | *                         |         |                | २१     | ,, सत्यसिंह               |           | nestr           |
| ۸      |                           | 9 (     |                | २२     | .,, स्ट्रासिंह            | 380       | 88%             |

#### कुशनवंश

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पृ० ४६-६० में) दे चुके हैं। मथुरा के निकटवर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का अधिकार कनिष्क के पिता वामेष्क के समय से हुआ हो ऐसा अनुमान होता है। इन राजाओं के समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं। उन शिलालेखों के संवतों के विषय में विद्वानों में मतमेद है; कोई उनको विक्रम संवत्, कोई शक संवत् और कोई शताब्दी के अंक छोड़कर ऊपर के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है कि उनके संवत् शक संवत् हैं। कनिष्क तथा उसके पीछे के तीनों राजाओं के सिक्कों पर दोनों और प्राचीन ग्रीक लिपि के लेख हैं?।

- (१) वाभेष्क के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। श्रारा से मिले हुए खरोष्ठी लिपि के कनिष्क के समय के शक सं० ४१ (वि० सं० १७६ं≂ ई० स० ११६) के लेख में कनिष्क को वाभेष्क का पुत्र कहा है।
- (२) कनिष्क के समय के शिलालेख शक सं० ४ से ४१ (वि० सं० १४० से १७६ = ई० स० ६३ से ११६) तक के मिले हैं । हिन्दुस्तान में उसका राज्य पंजाब और कश्मीर से लगाकर पूर्व में काशी से परे तक; दिल्ला में सिंध, और राजपूताने में मथुरा से दिल्ला के प्रदेशों पर होना पाया जाता है। उसने हिन्दुकुश पर्वत से उत्तर में बढ़कर खोतान, यारक्रन्द तथा काश्गर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बौद्ध

<sup>(</sup>१) कनिष्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुजुलकडिफसेस' (कुजुल कस) और 'वेमकडिफसेस' (विम कटिफस) के सिक्के मिले हैं, जिनकी एक तरफ प्राचीन ग्रीक भाषा एवं लिपि के और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं। किनिष्क और उसके पिछले राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर श्रीक लिपि के ही लेख हैं। 'कुजुलकडिफसेस' और 'वेमकडिफसेस' के साथ कनिष्क का क्या संबंध था यह श्रिनिश्चित है। संमव है कि वे दोनों राजा कनिष्क से बहुत पहले हुए हों और कुशनवंश की अन्य शाखा से संबद रहे हों।

<sup>(</sup>२) कनिष्क के समय के शिलाजेंखों के लिए देखों ए. इं; जि॰ १० का परि-शिष्ट; लेखसंख्या १८, २१, २२ और २३। ज॰ रॉ. ए. सो; ई. स. १६२४, ए० ४००; और आरा के लेख के लिए देखों ए. इं; जि॰ १४, ए० १४३।

धर्म की श्रोर उसका सुकाव श्रिधिक होने पर भी वह हिन्दुश्रों के शिव श्रादि देवताश्रों का पूजक था श्रोर होम करता था, ऐसा उसके सिक्कों पर मिलनेवाली शिव की मूर्ति श्रादि से पाया जाता है। उसके बनवायें हुए पेशावर के वौद्ध स्तूप का पता लग गया है। वौद्ध ग्रंथों में उद्धेख है कि उसने श्रपनी कश्मीर की राजधानी में बौद्ध धर्म के पुराने सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए बौद्ध संग्न एकत्र किया था उसमें जो त्रिपिटिक माना गया उसकों उसने तांबे के पत्रों पर खुदवाकर पत्थर की संदूक में रखवाया श्रोर उसपर एक स्तूप बनवाया था'। उस स्तूप तथा उन पत्रों का श्रव तक पता नहीं लगा है। वास्तव में वह संघ बौद्धों के हीनयान पंथ (प्राचीन मतावलंबियों) का था, जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी। दूसरा पंथ महायान कहलाता था, जिसके श्रनुयायी विशेष थे। कनिष्क के समय में शिल्प श्रौर विद्धा की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागांजुन, श्रवायोव श्रौर वस्तुमित्र तथा सुप्रसिद्ध चरक उस राजा के सम्मानपात्र थे।

- (३) वासिष्क के शिलालेख शक सं० २४ और २८ (वि० सं० १४६ श्रीर १६३=ई० स० १०२ और १०६) के मिले हैं । कनिष्क के साथ उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता (शायद वह कनिष्क का पुत्र हो)। अनुमान है कि जिस्स समय कनिष्क मध्य पशिया की लड़ा-इयों में लगा था उस समय वह (वासिष्क) मधुरा श्रादि के इलाक़ों का शासक रहा हो (स्वतन्त्र राजा न हो)।
- (४) हुविष्क—राजतरंगिणी में उसका नाम हुष्क मिलता है। उसके समय के शिलालेख शक सं० ३३ से ६० (वि० सं० १६८ से १६४=ई० स० १११ से १३८) तक के मिले हैं । कनिष्क या वासिष्क के साथ उसका

<sup>(</sup>१) 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; ए० १५४, टिप्पणी १। बी, हु० रे० वे० बं, जि०.१, ए० १५५ ।

<sup>(</sup>२) आर्कियालॉजिकल सर्वे की रिपेटि; ईं० सक १६९०-११, ए० ४१-४२।

<sup>(</sup>३) प॰ इं॰; जि॰ १० का पशिष्ठहः जेखसंख्या ३४, ३म, ४१, ४६, ४१, ४२, ४६, ६२ झीर म॰।

क्या संबंध था यह निश्चयहूप से झात नहीं है, शायद वह भी कनिष्क का पुत्र हो श्रीर प्रारम्भ में श्रपने पिता की श्रोर से इधर का शासक रहा श्रीर उसकी मृत्यु के पीछे स्वतन्त्र राजा हुश्रा हो।

(४) वासुदेव के समय के शिलालेख शक सं० ७४ से ६८ (वि० सं० २०६ से २३३=ई० स० १४२ से १७६) तक के मिले हैं । उसका हुविष्क के साथ क्या संबंध था यह भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ।

वासुदेव के पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मधुरा श्रादि प्रदेशों पर रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चलता।

### गुप्तवंश

गुप्तवंशी राजा किस वंश के थे इसका कुछ भी उझे ख उनके पहले के शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेखों में उनका चद्रवंशी होना लिखा है । उनके नामों के अन्त में गुप्त पद देखकर कोई कोई यह अनुमान कर बैठते हैं कि वे राजा वैश्य हों, परंतु ऐसा मानना भ्रम ही है । पुराणों में सूर्य वंश के भी एक राजा का नाम उपगुप्त मिलता है । ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के पिता

[स्रासीच्छशी]व मुवनाद् मुतमूतमूतमूतिरूद् मूतमूतपित[मक्तिसम]प्रमावः । चन्द्रान्वयैकतित्वकः खत् चन्द्रगुप्तराजाख्यया पृथुगुर्याः प्रिथेतः पृथिव्याम् ॥ ए० इं०; जि० ११, ए० १६०।

<sup>(</sup>१) ए० इं० जि॰ १० का परिशिष्ट, जेखसंख्या ६०, ६६, ६८, ७२ और ७६ ।

<sup>(</sup>२) गुप्तों का महाराज्य नष्ट होने के बाद भी उनके वंशजों का राज्य मगध, मध्यप्रदेश और गुत्तल (बंबई इहाते के धारवाद ज़िले में) आदि पर था । गुत्तल के गुप्तवंशी अपने को उजीन के महाश्रतापी राजा चंद्रगुप्त (विक्रमादित्य) के वंशज और सोमवंशी मानते थे (बंबई गैज़ेटियर; जि॰ १, भाग २, पृ॰ ४७८; टिप्पण ३। 'पाली, संस्कृत ऐंड ओल्ड कैनेरीज़ इन्स्किप्शन्स'; संख्या १०८) । सिरपुर (मध्यप्रदेश की रायपुर तहसील में) से मिले हुए महाशिवगुप्त के शिलालेख में वहां के गुप्तवंशी राजाओं को चंद्रवंशी बतलाया है—

<sup>(</sup>३) उपगुप्त सूर्यवंशी इच्वाकु के पुत्र निमि (विदेह ) का वंशधर था

का नाम आदित्यदास था, तो क्या अन्त में केवल 'गुप्त' और 'दास' पढ़ों' के आने से ही यह कहा जा सकता है कि सूर्यवंशी उपगुप्त वैश्य, और वराह-मिहिर का पिता आदित्यदास ग्रद्ध था १ गुप्तवंशियों का विवाह-संबंध लिच्छिवि

> तसात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । क्रासीदुपगुरुस्तसादुपगुप्तोऽग्निसंभवः ॥ २४ ॥

> > 'भागवत'; स्कंध ६, अध्याय १४।

( १ ) स्नादित्यदासतनयस्तपदवाप्तबोधः कापित्थकेसवितृत्वब्धवरप्रसादः। त्र्यावंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यन्धोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार॥६॥ 'बृहज्जातक': उपसंहाराध्याय ।

(२) ब्राह्मण के नाम के श्रंत में शर्भा, चत्रिय के वर्मा, वैश्य के गुप्त श्रीर शूद्र के नाम के अंत में दास पद जगाने की शैली प्राचीन नहीं है और न उसका कभी पाजन हुआ है। रामायण, महाभारत श्रीर पुराणों में इसका श्रनुकरण पाया नहीं जाता।

(३) ब्राधुनिक प्राचीन शोधक श्रपनी मनमानी श्रनेक कल्पनाएं कर डालते हैं उत्तमें से एक लिच्छिवियों के संबंध की भी है। विन्सेंट स्मिथ का मानना है कि लिच्छि-विजंशी तिब्बती थे (इं. ऐं: जि॰ ३२, पृ॰ २३३-३६)। सतीशचंद विद्यासूषण का कथन है कि वे ईरानी थे (इं. एँ; जि॰ ३७, ए॰ ७८-८०) श्रीर मि॰ हॉगसन् ने उनको सीथियन् (शक) बतलाया है ('हाँगसन्स ऐसेज़'; प्र॰ १७)। इनमें से किसकी कथन ठीक कहा जाय ? बॉथलिंग और रॉथ उनको चत्रिय मानते हैं (बाथलिंग श्रीर राथ के 'चारेंबुख्' नामक महान् संस्कृत-जर्मन, कोष में 'लिन्छिनि' शब्द )। वही मत मोनियर विवियम का है ( मोनियर निवियम का संस्कृत-ग्रंग्रेज़ी कोश, दूसरा संस्कृतण, पृ० १०२ )। तिब्बती भाषा के प्राचीन प्रंथ 'दुत्व' में उनको वसिष्ठगोत्री चित्रय माना है ( रॉकहिल; 'लाइफ ग्रॉव् दी बुद्ध'; पृ० १७ का टिप्पण्) । बौद्धों के 'दीवनिकाय', ( दीर्घनिकाय ) के 'महापरिनिब्बायासूत्र' में जिला है कि लिन्छिववंशियों ने भगवान् बुद्ध की श्रस्थि का विसाग यह कहकर मांगा था कि 'सगवान् भी चन्निय थे श्रीर हम भी चत्रिय हैं' ( 'दीर्घनिकाय'; जि॰ २, पृ॰ १६४ )। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 'महाचीर स्वामी' जिच्छिवियों के मामा थे और उनके निर्वाण के स्मरसार्थ उन्हीं( विचित्र-वियों )ने अपने नगर में रोशवी की थी ( 'सेक्रेड बुक्स ऑव दी ईस्ट'; जि॰ २२, ए॰ २६६ । हर्मन जैकोबी का 'कल्पसूत्र' का अंग्रेज़ी अनुवाद ) । विन्सेंट स्मिथ ने 'अली हिस्टरी आंफ़ इंडिया' ( भारत के प्राचीन इतिहास ) में छिखा है —'ई॰ स॰ की छठी और सातवीं शताब्दी के प्रारंस काल में नेपाल में लिव्छिवि वंश का राज्य था। वैशाली

श्रीर वाकाटक श्रादि च्रत्रिय वंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं, जो उनका च्रित्र होना ही बतलाते हैं। गुप्तवंशी राजाश्रों का प्रताप चहुत ही बढ़ा, श्रीर एक समय ऐसा था कि द्वारिका से श्रासाम तक तथा पंजाब से नर्मदा तक का सारा देश उनके श्रधीन था एवं नर्मदा से दिल्ला के देशों में भी उन्होंने विजय का डंका बजाया था। उन्होंने वि० सं० ३७६=ई० स० ३१६ से श्रपना संवत् चलाया, जो ग्रुत संवत् के नाम से श्रतुमानतः ६४० वर्ष तक चलता रहा। पीछे से वही संवत् बलभी संवत् के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मीर्यवंशी राजा श्रशोक के समय से ही वैदिक धर्म की श्रवनित श्रीर वौद्ध धर्म की उन्नति होने लगी, परंतु गुप्तवंशियों ने वैदिक धर्म की जड़ पीछी जमा दी जिससे घौद्ध धर्म श्रवनत होता गया। चिरकाल से न होनेवाला श्रिक्तमेध यह भी उनके समय में फिर से श्रारम्भ हुआ। उनके कई शिलालेख, ताम्रपत्र श्रीर सोने, चांदी तथा तांबे के जो सिक्के मिले उनके श्राधार पर उनका थोड़ासा सारमूत बृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

श्रीगुत या गुत इस वंश का संस्थापक था, जिसके नाम पर यह वंश गुत नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुत का पुत्र घटोत्कच था। इन दोनों का खिताव 'महाराज' मिलने से अनुमान होता है कि ये दोनों (गुत और घटोत्कच) किसी वड़े राजा के सामंत रहे होंगे। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुत इस के जिल्छितियों के साथ उनका क्या संबंध था इसका पता नहीं चलता, नेपाल के खिल्छितियों के निपय में हुएन्संग लिखता है कि वे बहे विद्वान थे और बौद धमीवलंबी तथा चित्रय जाति के थे, (पृ० ३६६; और थामस् वॉटर्स; 'ऑन युवन च्वांग'; जि० २, पृ० ६४)। इन प्रमाणों से निश्चित है कि जिल्छितियों चित्रय ही थे। जिल्छितियों ने बौद्ध धमें स्वीकार कर जिया था, जिससे ब्राह्मणों ने उन(जिल्छितियों) की गणना बात्यों की संतित में की है (मनुस्मृति; १०। २२), किंतु यह कथन धमें हुप से खाली नहीं है। बौद्ध धमें के प्रहण करने से चित्रय बात्य (धमेंअष्ट; संस्कारहीन) नहीं माने जा सकते। गुजरात के सोवंकी राजा कुमारपाल ने जैन धमें स्वीकार कर जिया था, परंतु उसके पुरोहितों ने, जो नागर ब्राह्मण थे, उसको ब्राल्य मानकर उसकी पुरोहिताई छो़ नहीं थी, ऐसा गुजरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव' काव्य से पाया जाता है। कुमारपाल के साथ श्रन्य राजवंशों का संबंध भी पूर्ववन वना रहा।

<sup>(</sup>१) गुप्त संवत् के लिए देखों 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; पृ० १७४-७६।

चंश में पहला प्रतापी राजा हुआ, जिसने 'महाराजाधिराज' की पदवी धारण की और अपने नाम के सोने के सिके चलाये, जिससे उसका स्वतंत्र राजा होना अनुमान किया जा सकता है। गुप्त संबद् भी उसी के राज्यामिके के वर्ष से चला हुआ माना जाता है। चन्द्रगुप्त का विवाह लिन्छिन वंश के किसी राजा की पुत्री कुमारदेवी के साथ हुआ था, जिससे महाप्रतापी समुद्र-गुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की मृतियां होने से अनेक विद्वानों का यह अनुमान है कि उसकी अपने श्वसुर का राज्य मिला, परन्तु पेसा मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका राज्य विहार, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग और अवध के अधिकांश पर होना चाहिये। पुराणों में गुप्तवंशियों के अधीन गंगातट का प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध का होना लिखा है', जो चंद्रगुप्त के समय का राज्य-विस्तार प्रकट करता है। उसकी राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। उपर लिखे हुए तीनों राजाओं का कुछ भी संबंध राजपूताने के साथ नहीं था।

(४) समुद्रगुप्त गुप्तवंशी राजाओं में वड़ा ही प्रतापी हुआ। प्रयाग के किले में अशोक के लेखवाले विशाल स्तंभ पर उसका भी एक लेख खुदा है, जिससे पाया जाता है—"वह विद्वान और कवि था, तथा विद्वानों के साथ रहने में आनंद मानता था। उसने अपने वाहुबल से अञ्युत और नागसेन नामक राजाओं को पराजित किया। सैंकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की और उसका शरीर सैंकड़ों घावों से सुशोधित था। कोसले के राजा

<sup>(</sup>१) अनुगांगं प्रयागं च साकेतं मगघांत्तथा । एतान् जनपदान् सर्वान् भोच्यन्ते गुप्तनंशजाः ॥ 'वायुपुराण'; श्रध्याय ६६, श्लो० ३८३। 'मझांडपुराण'; ३। ७४। १६४॥

<sup>(</sup>२) यहां कोसल नाम 'दक्षिण कोसल' का सूचक है, जिसमें मध्यप्रदेश की महानदी और गोदावरी की उत्तरी आखाओं के बीच के प्रदेश का समावेश होता है (। सिरपुर और संबलपुर के निकट का प्रदेश )।

महेंद्र, महाकांतार के ज्याधराज, कौराळ के मंत्रराज, पिष्ठपुर के महेन्द्र, गिरिकोट्टूर के स्वामिद्त्त, प्रंडपक्ष के दमन, कांची के विज्युगोप, अवमुक्त के जीलराज, वेंगी के हस्तिवर्मा, पालक के उप्रसेन, देवराष्ट्र के कुवेर और कुखलपुर के धनंजय आदि दक्तियाप्थ के सब राजाओं

- (१) दक्षिण कोसल के पश्चिम का मध्यप्रदेश का लगलवाला हिस्सा, जो सोन-
- ं (२) कीराळ राज्य उद्देशि के समुद्रतट पर के कौराळ के आसपास के प्रदेश का सूचक होना चाहिये (न कि केरल का )।
- (३) मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले में पिट्टापुर की ज़मीदारी के श्रासपास का प्रदेश, जहां पीड़े से सोलंकियों का राज्य भी था (देखों मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास' प्रथम भाग में पिट्टापुर के सोलंकियों का वृत्तांत, ए० १६७-६६)
- (४) गिरिकोट्ट्र प्रयांत् पर्वती (क्रिला) कोट्ट्रर । कोट्ट्रर का राज्य मद्रास इहाते के गंजाम ज़िले में था, जिसकी राजधानी कोट्ट्रर वर्तमान कोट्टर होना चाहिये:।
- (१) एरंडपञ्च मद्रास इहाते के चिकाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिकाकोल के -निकट एरंडपालि के आसपास का प्रदेश होना चाहिये।
- (६) मद्राप्त इहाते का असिद्ध नगर कांची (कांजीवरम्)। समुद्रगुप्त के समय कांची का पश्चवंशी राजा विष्णुगोप प्रवल राजा था । उसके साथ समुद्रगुप्त की जदाई कृत्या नदी के निकट होनी चाहिये। संभव है कि अवसुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर आदि के राजा समुद्रगुप्त को कृष्णा नदी से दिन्या में आगे बढ़ने से रोकने के जिए विष्णुगोप से मिजकर जदने को आये हीं और वहीं प्रास्त हुए हों।
  - (.७.) अवसुक्त राज्य का ठीक पता नहीं चलता।
- (म) पूर्वी समुद्र तट का गोदावरी धीर कृष्णा निदेशों के बीच का प्रदेश वेंगि-राज्य कहताता था, जहां पीछें से सोलंकियों का राज्य बरसों तक था (देखों मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास', प्रथम भाग, ए० १३४)।
- ( ६ ) पालक राज्य कृष्णानदी के दक्षिण में पालक के आसपास के प्रदेश का सुचक है।
  - (१०) देवराष्ट्र राज्य मद्रास इहाते के विज्ञागापट्टम् ज़िले के एक विभाग का नाम था।
- (१३) दिल्यापथ सारा दिल्या देश। प्राचीन शिलालेखादि में उत्तरापथ और दिल्यापथ नाम मिलते हैं। नर्भदा से उत्तर का सारा आरत उत्तरापथ और उक्त नदी से दिल्या का दिल्यापथ कहताता था।

को उसने केंद्र किया, परन्तु फिर अनुग्रह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाई । उद्गदेव', मितल', नागदत्त , चंद्रवर्मा, गणपितनाग', नागसेन, अञ्युत, नंदी, बलवर्मा आदि आर्यावर्त्त के अनेक राजाओं को नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया, सब आटिवक ( जंगल के स्वामी ) राजाओं को अपना सेवक बनाया; समतट , उवाक, कामरूप', नेपाल, कर्तुपुर' आदि सीमांत प्रदेश के राजाओं को तथा मालव, अर्जुनायन, योधेय, माद्रक, अभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खपैरिक आदि जातियों को अपने अधीन कर उनसे कर उगाहा और राज्यच्युत राजवंशियों को फिर राजा बनाया। देवपुत्र शाही शहानुशाही,' शक, मुठंड तथा सिंहल आदि सब द्वीपनिवासी उसके पास उपस्थित होकर अपनी लड़िकयां मेंट करते थे। राजा समुद्रगुत दयालु था, हज़ारों गोदान करता था और उसका समय कंगाल, दीन, अनाथ और दु:खियों की सहायता करने में व्यतीत होता था। वह गांधर्व ( संगीत ) विद्या में वड़ा नियुए' और काव्य रचने में 'कविराज'

- ( ४ ) आसाम के राजा भास्करवर्मी का पूर्वज ।
- (६) विंध्याचल तथा हिमालय के वीच का देश।
- ( ७ ) विध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश ।
- ( = ) गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश, जिसमें ज़िला जस्सोर, कलकत्ता श्रादि हैं।
  - ( ६ ) श्रासाम का एक बड़ा हिस्सा।
  - (१०) इंसमें गढ़वाल, कमाऊं श्रीर श्रलमोदा ज़िलों का समावेश होता है।
- (११) देवपुत्र, शाही श्रीर शहानुशाही ये तीनों कुशनवंशी राजाश्रों के ख़िताब होने से उनके वंशजों के सूचक हों ।
  - (१२) देखो उत्तर ५० ३४ और टिप्पण ३।

<sup>(</sup>१) यह राजा संभवतः वाकाटक वंशी रुद्रसेन (प्रथम ) हो।

<sup>(</sup>२-३) श्राधुनिक विद्वान् मातिल श्रोर नागदत्त को पूर्वी मालवे और राजपूताने के राजा श्रनुमान करते हैं, परंतु ऐसा मानने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

<sup>(</sup>४) यह शायद पद्मानती (पेहोम्रा, ग्वालियर राज्य में ) का उक्क नामवालं नागवंशी राजा हो ।

कहलाता था? । दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता है कि उसके अनेक पुत्र और पौत्र थे चिरकाल से न होनेवाला अक्षमेध यज्ञ भी उसने किया। उसके कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिनसे उसके अनेक कामों का पता लगता है । उन सिक्कों की शैली में कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों का कुछ अनुकरण पाया जाता है। उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्रगुप्त( दूसरे) ने जन्म लिया, जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था।

(१) चंद्रगुप्त (दूसरे) को देवगुरु और देवराज भी कहते थे। उसने कई ख़िताब धारण किये थे, जिनमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, श्रीजितविक्रम, सिंहविक्रम और महाराजाधिराज मुख्य थे। वंगाल से लगाकर वल् विस्तान तक के देश उसने विजय किये तथा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, राजपूताना श्रादि पर राज्य करनेवाले शक जाति के स्त्रपों (पश्चिमी स्त्रपों) का राज्य छीनकर वि० सं० ४१० (ई० स० ३१३) के आसपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी। उसने अपने पिता से भी श्चिक देश अपने राज्य में मिलाये और श्रपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी उज्जैन स्थिर की। वह विद्वानों का आश्रयदाता और विज्युं का परमभक्त था। पुरानी दिज्ञी की प्रसिद्ध लोह की लाट (कीली, जो मेहरोली गांव में छुतुब-भीनार के पास एक प्राचीन मन्दिर के वीच खड़ी हुई है) चंद्रगुप्त ने बनवां कर विज्युपद नाम की पहाड़ी पर किसी विज्यु-मन्दिर के श्रागे स्वजस्तम

<sup>(</sup>१) फ्ली; गु. इं; ए० ६-१०।

<sup>(</sup>२) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा; ए० १-३७; और प्रेट १-१। समुद्दगुप्त धीर उसके उत्तराधिकारियों के कई सिक्कों पर इंदोबद लेख मिलते हैं। इतने प्राचीन काल के संसार की किसी अन्य जाति के सिक्कों पर इंदोबद लेख नहीं मिलते।

<sup>(</sup>३) यस्योद्धत्तंयतः प्रतीपमुरसा शत्त्रूनसमेलागता— नवङ्गेश्वाहवनित्तेनोभिलिखिता खड्गेन कीर्तिभुजे। तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्घोर्जिजता वाह्तिका यस्याद्याप्यधिवास्यते जलानिधिव्वीर्द्यानिलिद्दिन्त्गाः॥ विश्ली की लोह की लाट पर का लेख (पन्नी; गु. इं; ए० १४१)।

के रूप में खड़ी की थी। तंबर अनंगपाल ने उसे वहां से उखड़वाकर वर्त मान स्थान में स्थापन की ऐसी प्रसिद्धि है। चंद्रग्रुप्त के सोने, चांदी और तांबे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं। जिनमें सोने अधिक हैं। उसके समय के जो शिलालेख मिले उनमें संवत्वाले तीन लेख गुप्त संवत् दर से ६३ (वि० सं० ४४८ से ४६६=ई० स० ४०१ से ४१२) तक के हैं। उसकी दो राणियों के नामों का पता लगता है। एक तो कुयरनागा, जिससे एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ और उसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ हुआ था। प्रभावती के उदर से युवराज दिवाकरसेन ने जन्म लिया । दूसरी राणी भ्रवदेवी (भ्रवस्वामिनी ?) से दो पुत्र कुमार गुप्त और गोविंदगुत उत्पन्न हुए, जिनमें से कुमारगुत अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ।

चीनी यात्री फाहियान चंद्रग्रुप्त के राजत्व काल में मध्य पशिया के मार्ग से हिंदुस्तान में आया था। उसका उद्देश्य संस्कृत पढ़ना और महायान पंथ के विनयपिटक आदि के प्रन्थों को संग्रह करना था। वह स्वात गांधार, तच्चशिला, पेशावर, मथुरा, कभौज, आवस्ती, क्षिलवस्तु, कुशी नगर, वैशाली आदि से होता हुआ पाटलीपुत्र में पहुंचा। वहां अशोक के बनाये हुए महलों की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐसे महल मतुष्य नहीं बना सकते, वे असुरों के बनाये हुए होने चाहियें। तीन वर्ष

<sup>(</sup>१) जॉ: ऐ; कॉ. गु. डा, पृ० २४-६०; ब्रेट ६-१.१:।

<sup>(</sup>२) गुप्त सं० दर का उदयगिति (ग्नालियर राज्य के भेलसा से २ मील)। की गुफा में (इती; गु. इं; लेखसंख्या ३), गुप्त सं० ३३ का सांची (भोपाल राज्य में )। से (वही; लेखसंख्या ४)।

<sup>(</sup>३) महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्तत्य (त्स) त्युत्रः सहाराजा-धिराजश्रीचंद्रगुप्तस्तस्य दुहिता धारणसगोत्रा नागकुलसम्मूतायां श्रीमहा-देव्यां कुनेरनागायामुत्पन्नोभयकुलालंकारभूतात्यन्तभगवद्भकता वाकाटकानाः महाराजश्रीरुद्रसेनस्याग्रमहिषी युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतिगुप्ताः (ए. इं. जि॰ १४, ए० ४१) ।

याटलीपुत्र में रहकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। वहां से कई स्थानों में होता हुआ ताम्रलिति (तमलुक, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में) में पहुंचा और वहां दो वर्ष तक रहा। इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नक़ल तथा चित्र आदि का संग्रह कर समुद्र-मार्ग से चीन पहुंचा। उसकी यात्रा की पुस्तक से पाया जाता है कि चंद्रगुप्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न और सुखी थी। लोग स्वतन्त्र थे प्राण्दंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक बार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मद्य और मांस का प्रचार न था। मांस चांडाल ही बेचते थे, जो शहरों से बाहर रहते थे। धर्मशालाओं तथा औषधालयों का प्रबंध उत्तम था और विद्या का अच्छा प्रचार था।

(६) कुमारगुप्त ने भी कई खिताब धारण किये थे, जिनमें मुख्य महाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, श्रजितमहेंद्र, महेंद्रसिंह और महेंद्रादित्य हैं। उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके स्मारक सोने के सिक्के मिलते हैं। अपने पिता की नाई वह भी परम भागवत (वैष्णव) था। उसके समय के संवत्वाले ६ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से ४ गुप्त संवत् ६६ से १२६ (वि० सं० ४७२ से ४०४=ई० स० ४१६ से ४४८) तक के और एक मालव (विक्रम) संवत् ४६३ (ई० स० ४३६) का है । उसके कई मकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले , जिनमें चांदी के अनेक सिक्कों पर संवत् भी दिया है। ऐसे सिक्के गुप्त संवत् ११६ से १३६ (वि० सं० ४६६ से ४१२=ई० स० ४३८ से ४४४) तक के हैं।

<sup>(</sup>१) गुप्त सं० ६६ का बिलसड या वितासंड (पश्चिमोत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में ) के स्तंभ पर का (फ़ी; गु; इं; लेखसंख्या १०) भौर गुप्त सं० १२६ का मन्कुवार गांव (पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में ) से मिली हुई बौद्ध मूर्ति के आसन पर खुदा है (वही; लेखसंख्या २१)।

<sup>(</sup>२) मालव सं० (वि॰ सं०) ४६३ का मंद्रसोर (वही; जेखसंख्या १८) से मिला है।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; ए० ६१-११३; मेर १२-१८।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; सिक्का संख्या ३८४-८८; ३६४; ३६८; और ज. ए. सो बंगा; ई० स० १८६४, ए० १७४।

वि० सं० ४१२ (ई० स० ४४४) में उसके राज्य पर शतुत्रों (हुगों) का हमला हुत्रा, जिनके साथ लड़ने में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र घटोत्कच, स्कंद्गुत श्रीर पुरगुत थे। घटोत्कच की माता का नाम मालूम नहीं, स्कंदगुत श्रीर पुरगुत श्रनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे। घटोत्कच श्रपने पिता की विद्यमानता में गुत संवत् ११६ (वि० सं० ४६२=ई० स० ४३४) में मालव का शासन करता रहा ऐसा कुमारगुत के उक्त संवत् के तुमैन (तुंवधन) गांव (ग्वालियर राज्य) से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है । वह (घटोत्कच) कुमारगुत का ज्येष्ठ पुत्र था वा श्रन्य, यह ज्ञात नहीं हुआ। कुमारगुत का उत्तराधिकारी स्कंदगुत हुआ।

(७) स्कंदगुप्त ने अपने पिता के मारे जाने पर वीरता के साथ तीन मास तक लड़कर शत्रुश्रों (हूणों) को परास्त किया और अपनी कुलश्री को, जो कुमारगुप्त के मारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर किया<sup>2</sup>।

भिटारी के स्तंभ पर स्कंदगुप्त का खेख (ज. वंब. ए. सो; जिं० १६, ए० ३४६-४० ही; गु. इं; ए० ४३-४४ )।

<sup>(</sup>१) ई. ऐं, जि॰ ४६, ए० ११४-१५।

<sup>(</sup>२) जगित भुजबलाङ्गे (स्त्रो) गुप्तनंशैकवीरः
प्रिश्चितविपुल्यामा नामतः स्कंदगुप्तः । '''।।
विचित्तित्वल्यामाने येन नीतास्त्रिमासाः ।
समुदितबलकोषान्युध्यमित्रांश्च जित्वा
चितिपचरण्पिठे स्थापितो वामपादः ।। ''।।
पितिर दिवमुपेते विप्लुतां वंशल्दमीं
मुजबलीविजतारिय्यः प्रतिष्ठाप्य मूयः ।
जितमिति परितोषान्मातरं सास्रनेत्रां
इतिप्परिव कृष्णो देवकीमस्युपेतः ।। ''।।
इ्ग्लैर्यस्य समागतस्य समरे दोस्यी घरा कीपता
भीमावर्त्तकरस्य श्र्वुषु शरा ''''।

उसके खिताव क्रमादित्य या विक्रमादित्य, राजाधिराज श्रौर महाराजा-थिराज मिलते हैं। वह भी परम वैज्लव था, उसके समय के संवत्वालें दो शिलात्तेख गुप्त संवत् १३६ और १४१ (वि० सं० ४१२ और ४१७= ई० स० ४४४ और ४६०) के <sup>१</sup> और एक दानपत्र गुप्त सं० १४६ ( वि० सं० ४२६=ई० स० ४६४) का विला है। गढ़वा (इलाहाबाद ज़िले में) कें षिण्णुमंदिर के संबंध का एक दूटा हुआ शिलालेख गुप्त सं० १४८ (वि०सं० ४२४=ई० स० ४६७) का<sup>3</sup> मिला, जिसमें राजा का नाम हुट गया है, परन्तु बहु उसी राजा के समय का होना चाहिये, क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त (दूसरे) श्रौर क्रमारग्रत के शिलालेख विद्यमान हैं, श्रौर उसके चांदी के सिक्कों पर गुप्त सं० १४१ से १४८ ( वि० सं० ४१७ से ४२४=ई० स० ४६० से ४६७ ) तक के वर्ष श्रंकित हैं। उसके सोने और चांदी के कई प्रकार के सिक्के मिले हैं ।

- ( 🖒 ) कुमारगुप्त ( दूसरा )—संभव है कि वह स्केदगुप्त का उत्तरा-विकारी हो। उसके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है, जो गुप्त सं० १४४ (वि० सं० ४३०= ई० स० ४७३) का है ।
  - (६) बुधगुप्त-कुमारगुप्त (दूसरे) का उत्तराधिकारी हुआ। उसके

<sup>(</sup>१) गुप्त सं० १३६ (और १३७, १३८) का जूनागढ़ का लेख (छी; गु. हैं। तेखसंख्या १४) श्रीर गुप्त सं० १४१ का काहाऊं ( संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर ज़ितें में ) का बेख (वही; बेखसंख्या १४)।

<sup>(</sup>२) वही; लेखसंख्या १६।

<sup>(</sup>३) वहीं। लेखसंख्या ६६।

<sup>(</sup> ४ ) जॉ. ऐ, कॉ. गु. डा, सिह्न संख्या ४२३--३०, और ज. ए. सी, बंगी। है॰ स॰ १८८१, पु॰ १३४।

<sup>(</sup>४) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; ए० ११४-३४; ब्रेट; १६-२१ ।

<sup>(</sup>६) वर्षशते गुप्तानां सचतुः पंचारादुत्तरे मूमिम् । शासित कुमारगुप्ते मासे ज्येष्ठं द्वितीयायाम् ॥ 'सारतीय प्रांचीनिविधिमाला'; ए० १७४, दिप्पर्गी हैं ।

समय का एक लेख सारनाथ से मिली हुई एक सूर्ति के आसन पर खुदा है. जो गुत सं० १४७ (वि० सं० ४३३=ई० स० ४७६) का है 3, और इसरा परण ( मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में ) गांव से गुप्त सं० १६४ ( वि० सं० ४४ र=६० स० ४८४) का मिला है। उसका आशय यह है—"वुधगुप्त के राज्य-समय, जव कि महाराज सुरिशमचंद्र कालिंदी (यसुता) और तर्मदा निद्यों के वीच के प्रदेश का पालन कर रहा था, (गुप्त) सं०१६४ ( वि० सं० ४४१=ई० स० ४८४ ) आषाढ़ सुदि १२ के दिन महाराज मातृ-विष्णु और उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने विष्णु का यह ध्वजस्तंभ बन-वाया ।" उक्त राजा के चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनपर ग्रुप्त सं० १७४, १७४³ श्रीर १८० ( वि० सं० ४४०, ४४१ श्रीर ४४६=ई० स० ४६३, ४६४ और ४६६) के अंक हैं। उसके अन्तिम समय में गुप्त राज्य के पश्चिमी भाग पर हू एों का अधिकार हो गया और केवल पूर्वी भाग गुप्तों के अधि-कार में रह गया, क्योंकि परण गांव से एक और लेख मिला है, जिससे पाया जाता है—"महाराजाधिराज तोरमाख के राज्य के पहले वर्ष फाल्युन मास के १० वें दिन सृत महाराज मातृविज्यु के छोटे भाई धन्यविज्यु ने श्रपने राज्य के एरिकेश (एरस्) स्थान में भगवान् वराह का मंदिर बनवाया।" इम ऊपर वतला चुके हैं कि गुप्त सं० १६४ (वि० सं० ४४१ ई० स० ४५४) में मातृविष्णु एवं धन्यविष्णु दोनों जीवित थे और बुधगुप्त के आश्रितों में हो थे, और ग्रुप्त सं० १८० (वि० सं० ४४६=ई० स० ४६६) तक बुधगुप्त भी राज्य कर रहा था ऐसा उसके सिकों से पाया जाता है। उसके उपरान्त हुएों के राजा तोरमाए ने ग्रुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया श्रौर धन्यविष्णु को उसका सामंत वनना पड़ा। इस प्रकार वि० सं० ४४६

<sup>(</sup>१) गुप्तानां समितिक्रांते सप्तपंचाशदुत्तरे । शते समानां पृथिवीं बुधगुप्ते प्रशासित ॥ 'भारतीय प्राचीनिक्षिपमाला'; ४० १७४, टिप्पण ६।

<sup>(</sup>२) इी; गु. इं; बेखसंख्या १६।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; सिक्का संख्या ६१७।

श्रीर ४६७ (ई० स० ४६६ श्रीर ४१०) के बीच राजण्ताना, गुजरात, मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गुप्तों का श्रिधकार उठकर वहां हूखों का राज्य स्थापित हो गया। बुधगुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी भानुगुप्त हुआ।

(१०) भानुगुत ने हुणों के हाथ में गये हुए गुत राज्य के पश्चिमी विभाग को छीन लेने के लिए चढ़ाई की, परन्तु उसमें उसको सफलता प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चय नहीं। परण के एक शिलालेख से स्वित होता है कि गुत्त सं०१६१ (वि० सं० ४६७ = ई० स० ४१०) में पार्थ (अर्जुन) के समान पराक्रमी वीर श्रीभानुगुत के साथ राजा गोपराज यहां (एरण में) श्राया श्रोर वीरता से लड़कर स्वर्ग सिधारा। उसकी पतिवता स्त्री उसके साथ सती हुई । यह युद्ध तोरमाण के साथ होना चाहिये। तोरमाण तथा उसके पुत्र मिहिरकुल का राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया, जिससे यचे हुए गुत्त-राज्य की भी समाप्ति हो गई।

इन गुप्तवंशी राजाओं का कोई लेख अब तक राजपूताने में नहीं मिला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काम विशेष क्रिप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवत्वाले कुछ शिलालेख मिले हैं , जो उनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं। राजपूताने में गुप्तों के विशेषकर सोने के और कुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। अजमेर में ही मुक्ते उनके २० से अधिक सोने के और १ चांदी के सिक्के मिले। गुप्त राजाओं के समय में विद्या और शिल्प की बहुत कुछ उन्नति हुई। प्रजा सुख वैन से रही, बौद्ध धर्म की श्रवनित और वैदिक (ब्राह्मण्) धर्म की फिर उन्नति हुई।

<sup>(</sup>१) ही; गु. इं; बेख-संख्या ३६।

<sup>(</sup>२) गुप्त संवत् २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नागीर से २४ मील उत्तरपश्चिम के गोठ श्रीर मांगलोद गांचों की सीमा पर के दाधमती माता के मंदिर से मिला है (ए. इं. जि.० १.१, ए० २०३-४)।

### गुप्तों का वंशपृत्त

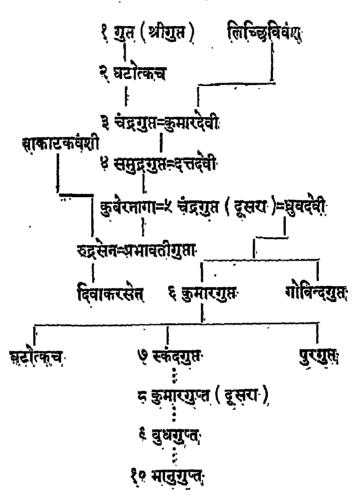

## गुप्तवंशी राजाओं की नामावली ( ज्ञात समय सहित )-

```
१-गुप्त (श्रीगुप्त)।
२-घटोत्कच ।
३-चंद्रगुप्त ।
४-समुद्रगुप्त ।
४-चंद्रगुप्त (दूसरा)—गुप्त सं० दर से ६३ (वि० सं० ४४८ से ४६६) तक ।
६-कुमारगुप्त —गुप्त सं० ६६ से १३६ (वि० सं० ४७२ से ४१२) तक।
७-स्कंद्गुप्त —गुप्त सं० १३६ से १४८ (वि० सं० ४१२ से ४२४) तक।
```

प्र-कुमारगुप्त (दूसरा) गुप्त सं० १४४ (वि० सं० ४३०)। १-वुधगुप्त-गुप्त सं० १४७ से १८० (वि० सं० ४३३ से ४४६) तक। १०-भानुगुप्त-गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७)।

#### वरीक वंश

वरीकवंशियों का राज्य भरतपुर राज्य में वयाना के श्रासपास के श्रदेश पर था। वयाने के किले विजयगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक नामक यज्ञ किया, जिसका यूप (यज्ञस्तंम) वहां खड़ा है। उसपर के लेख से पाया जाता है कि व्याघरात के प्रपात, यशोरात के पौत्र श्रीर यशोवर्धन के पुत्र वरीक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ का यह यूप वि० सं० ४२= (ई० स० ३७२) फाल्गुन बहुल (विद्) ४ को स्थापित किया। इस वंश का यही एक लेख अब तक मिला है।

### वमीत नामवाले राजा

मंदलोर (ग्वालियर राज्य) श्रीर गंगधार (भालावाड़ राज्य) से इन राजाश्रों के अब तक तीन शिलालेख मिले हैं, जिनसे उनके वंश का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके नामों के श्रन्त में वर्मन (वर्मा) पद लगा रहने से हमने उनको 'वर्मात नामवाले राजा' कहकर उनका परिचय दिया है। राजपूताने में गंगधार के श्रासपास का कुछ प्रदेश उनके श्रधीन श्रवश्य रहा, जहां से इस श्रद्धात वंश के राजा विश्ववर्मा का मालव (विक्रम) सं० ४०० (ई० स० ४२३) का शिलालेख मिला है। इस वंश के राजाशों की नामावली इस तरह मिलती है—

१—जयवर्मा—मालव (विक्रम)सं० ४६१ (ई० स० ४०४) के मंद्स्रोर से मिले हुए नरवर्मा के शिलालेख में उसको नरेन्द्र (राजा) कहा है।

२—सिंहवर्मा (संख्या १ का पुत्र )—उसको उपर्युक्त लेख में चितीशः (पृथ्वीपति ) कहा है।

<sup>(</sup>१) स्त्री; गु. इं; प्ट० २५२-४३।

<sup>(</sup>२) क्री; गु. हं; ४० ७४-७६।

३—नत्वर्मा (संख्या २ का पुत्र )—उसके समय के मालव (विक्रम) सं० ४६१ के शिलालेखं में उसको 'महाराज' किला है, जिससे अनुमान होता है कि वह किसी राजा का सामंत (सरदार) रहा होगा। उसका पाँव वंश्ववर्मा गुतवंशी राजा कुमारगुप्त (प्रथम) का सामंत था श्रतण्व वह चंद्र-गुप्त (दूसरे) का सामत रहा हो तो ग्राख्यवं नहीं।

४—विश्ववर्मा (संख्या ३ का पुत्र )—उसके समय का गंगधार का शिलालेख मालव (विक्रम) सं० ४=० (ई० स० ४२३) का है। उसका पुत्र वं नुवर्मा कुमारगुत (प्रथम) का सामत रहा होगा, क्योंकि वि० सं०४=० में कुमारगुत ही उत्तरी भारत का सम्राट् था। गंगधार के शिलालेख से पाया जाता है कि विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराक ने विल्लु का मंदिर, तांजिक शैली का मालकागृह और एक वावली वनवाई थी।

४—वंधुवर्मा (संख्या ४ का पुत्र )—उसके समय का मंद्रसीर का शिलालेख मालव (विक्रम ) सं० ४६३ (ई० स० ४३६ ) का है। उक्त लेख से २एए है कि वह कुमारगुत (प्रथम ) का सामंत था। वंधुवर्मा के पीछे इस वंश के राजाओं का कोई लेख अब तक नहीं मिला।

#### हुण वंश

मध्य एशिया में रहनेवाली एक आर्यनाति का नाम हुए था। हुएों के विषय में हम ऊपर ( पृ० ६१-६४ ) लिख चुके हैं और यह भी वतलाया जा चुका है कि हुए कुशनवंशियों की शाखा हो ( पृ० ६३ )। अल्वेन्हनी अपनी पुस्तक 'तहकीके हिंद' में काबुल (उदमांडपुर ') के शाहिबंशी हिंदू राजाओं

<sup>(</sup>१) ए, ईं जि॰ १२, ए० ३२०-२१।

<sup>(</sup>२) र्ज्ञाः गु. ईः पृ० ७४-७६।

<sup>(</sup>३) वहीः ए० द्या-दर।

<sup>(</sup>४) अल्बेस्ती ते ई० स० १०३० (वि० सं० १०८७) के झासपास अपनी अरबी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम संस्करण, और दो जिल्हों में टसका झेंक्रेज़ी अनुवाद डॉ॰ एडवर्ड सामू ने प्रकाशित किया है।

<sup>(</sup>१) उन्भांबपुर काइल के हिंदू शाहिनंशी राजाओं की राजधानी थी। कहाण पीडत ने श्रुपनी 'राजतरंगिणी' में टक्न नगर का उहेल किया है (उदमायडपुरे तेन्ट

के वर्णन में लिखता है—'इस वंश का श्रूलपुरुष बहेतकीन था। इसी वंश में किनक (किनक्क) राजा हुआ, जिसने पुरुषावर (पुरुषपुर, पेशावर) में एक विद्वार' (बौद्ध मठ) बनवाया, जो उसके नाम से किनक-चैत्य (किनिष्क-चैत्य) कहलाथा। उक्त वंश में ६० राजा हुए। श्रंतिम राजा लग-तूरमान (लघु तोरमाण<sup>3</sup>) को मारकर उसके वर्ज़ीर (मंत्री) ब्राह्मण्<sup>3</sup> (?) कल्लर

शाहिराज्यं व्यजीयत—१। २३२। उदमार्डपुरे "मीमशाहिरमृत्पुरा—७। १०८१)। अन्बेल्नी उसका नाम 'वेहंद' लिखता है और उसे कंदहार (गांघार) की राजधानी बतलाता है (एडवर्ड साचू; 'अल्बेल्नीज़ इंडिया'; जि०१, ए०२०६)। चीनी यात्री हुएन्त्संग उसका नाम उत्तो—िक्शा—हां चा (उदमांड) देता है और उसके दक्षिण में सिंधु नदी बतलाता है (बील; बु. रे. वे. व; जि०१, ए०११४)। हुएन्त्संग के जीवनचरित में लिखा है कि किपिश (काबुल) का राजा पहले उत्तो किश्रा—हां—चा (उदमांड) में रहता था, (अमगा हूली के चीनी पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद, सेन्युल बील कृत, ए०१६२)। इस समय उदमांदपुर को उंद (हुंद, ओहेंद या उहंद) कहते हैं और सिन्धु और काबुक नादियों के संगम से कुछ दूर सिंधु के पश्चिम में है।

- (१) हुएन्स्संग ने भी कुशनवंशी राजा कनिष्क के बनाये हुए इस विहार (संघाराम) का वर्णन किया है (बी; बु. रे. वे. व; जि॰ १; पृ॰ १०३)।
- (२) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को 'छघु' ( छोटा ) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलंकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो दूसरे को 'छघु भीमदेव' कहा है। ऐसे ही मेवाड़ में छमरसिंह नाम के दो राजा हुए, जिससे पहले को 'बढ़ा अमरसिंह' और दूसरे को 'छोटा अमरसिंह' कहते हैं। इसी तरह हूचा वंश में दो तोरमाण हुए हों, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल का पिता और दूसरा उदमांडपुर का उक्न वंश का लघु तोरमाण। राजतरंगिणी में भी दो तोरमाणों के नाम मिलते हैं, जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा (३। १०३। जो मिहिरकुल का पिता था) और दूसरा उदमांडपुर का शाहिवंशी (४। २३३), परंतु उक्न पुस्तक में धोनों का बुलांव असंवद्ध है।
- (३) अल्बेस्नी ने कहार के पीछे क्रमशः समंद (सामंत), कमलु, भीम, नेपाल, अनंदपाल, तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल) और भीमपाल के नाम दिये हैं और त्रिलोचनपाल की मृत्यु हि॰ स॰ ४१२ (ई॰ स॰ १०२१=वि॰ सं॰ १०७८) में और भीमपाल की पांच वरस पीछे (ई॰ स॰ १०२६=वि॰ सं॰ १०८३) होना किसा है (एडवर्ड साचु; 'अल्बेस्नीज़ इंडिया;' जि॰ २, पु॰ १३)। वह इन राजाओं को

(लिखिय) ने उसका राज्य छीन लिया।' श्रल्वेरूनी शाहिवंशी राजाओं को तुर्क (तुर्किस्तान के मूल निवासी) वतलाता है श्रीर उनका उद्गम तिन्वत से मानता है। श्रल्वेरूनी का कनिक श्रवश्य कुशनवंशी राजा कनिष्क था श्रीर लगत्रमान ह्रण्वंशी तोरमाण ( दूसरा ) होना चाहिये। श्रतपव हमारे श्रनु मान के श्रनुसार कुशन श्रीर हूण दोनों पक ही वंश की भिद्ध भिन्न शाखाशों के नाम होने चाहिये। मूटान के लोग श्रव तक तिन्वतवालों को 'हूणिया' कहते हैं, जिससे श्रनुमान होता है कि कुशन श्रीर हूण्वंशियों के पूर्वजं तिन्वत से विजय करते हुए मध्य एशिया में पहुंचे श्रीर वहां उन्होंने श्रपना श्राधिपत्य जमाया। वहां से फिर उन्होंने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में श्राकर श्रपने राज्य स्थापित किये।

हूगों के पंजाव से दिल्ला में बढ़ने पर गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त से उनका युद्ध हुन्ना, जिसमें कुमारगुप्त मारा गया, परन्तु उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने वीरता से लड़कर हूण राजा को परास्त किया। फिर राजा बुधगुप्त के समय वि० सं० ४४६ (ई० स० ४६६) से कुछ पीछे हूण राजा तौरमाण ने गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी माग, अर्थात् गुजरात, काठियावाड़ राजपूताना मालवा श्रादि छीन लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया। हूण वंश में दो ही राजा हुए हैं, जिनका संचित्त वृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

१—तोरमाण हूणों में प्रतापी राजा हुआ। उसने गुप्तसाम्राज्य का पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो इतना ही नहीं, किंतु गांधार, पंजाव, कश्मीर ब्रादि पर भी उसका राज्य था। राजपूराना ब्रादि देशों को विजय करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र मिहिरकुल (मिहिरगुल) उसका उत्तराधिकारी हुआ।

बाह्यण बतलाता है, परंतु जैसलमेर की ख्यात से कर्नल टॉड ने सलभन (शालिवाहन) के पुत्र बालंद का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा है (टॉ. रा; जि॰ २, पृ॰ १३८१)। यदि श्रल्वेरूनी का जयपाल श्रीर जैसलमेर की ख्यात का जयपाल एक ही हो तो यह श्रनुमान हो सकता है कि उदमांदपुर के राजा बाह्यण महीं, किंतु तंवर राजपूत रहे होंगे। महमूद गुज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राज्य हुआर दिल्ली तक श्रीर उधर कावुल तक होने का पता फ्रारसी तवारी हों से सगता है।

२-- मिहिरकुल ( मिहिरगुल ) का वृत्तांत हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तक', कल्हण पंडित की 'राजतरंगिणी'' तथा कुछ शिलालेखों में मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उसकी राजधानी शाकलनगर (पंजाब में ) थी। वह वड़ा बीर राजा था और सिंध म्रादि देश उसने विजय कर लिये थे। पहले तो उसकी रुचि बौद्ध धर्म पर थी, परंतु पीछे बौद्धों से श्रप्रसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारने तथा बौद्ध धर्म को नष्ट करने की आज्ञा उसने दी थी। गांधार देश में बौद्धों के १६०० स्तूप और मठ तुड्बाये श्रीर कई लाख मनुष्यों को मरवा डाला । उसमें द्या का लेश भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर श्रौर किसी के आगे सिर नहीं भुकाता था, परंतु राजा यशोधर्म ने वि० सं० ४८६ ( ई० स० ४३२) के श्रासपास उसको श्रपने पैरों पर मुकाया श्रर्थात् जीत लिया। इधर तो उसे यशोधर्म ने हराया और उधर मगध के ग्रातवंशी राजा नर्पसहिगुप्त ने पराजित किया , जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपू-ताना, मालवा आदि देश निकल गये, परन्तु कश्मीर, गांधार आदि की और उसका अधिकार बना रहा। मिहिरकुल का एक शिलालेख ग्वालियर से मिला है, जो उसके १४ वें राज्य-वर्ष का है"। उसके सिक्कों में ईरानियों के ससानियन शैली के सिक्कों का अनुकरण पाया जाता है। उनपर एक तरफ़ उसका नाम श्रीर दूसरी श्रोर बहुधा 'जयतु नृषध्यज' लेख है, जो उसका शिवभक्त होना प्रकट करता है ।

<sup>(</sup>१) बी; बु. रे. चे. च; जि॰ १, ए० १६६-१७१।

<sup>(&#</sup>x27;२) कल्ह्यः; 'राजतरंगियाी'; तरंग १, श्लोक २८६-३२४ ।

<sup>(</sup>३) मंदसोर से मिला हुआ राजा यशोधमें का शिलालेख; (क्वी; गु. ई; पृ० १८६-४७। देलो ऊपर पृ० ६१-६२ ध्रीर पृ० ६२ का टिपसा १।

<sup>(</sup>४) राजा यशोधर्म के मंद्रसोर के शिकालेख से पाया जाता है कि उसने लोहित्य (ब्रह्मपुत्र) से जगाकर महेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे (देखो ऊपर पू॰ ६२)। ऐसी दशा में नरिसहगुप्त राजा यशोधर्म का सामंत होना चाहिये, और संभव है कि वह मिहिरकुल से यशोधर्म के एक में रहकर लड़ा हो।

<sup>(</sup>४) ही; यु. इं; बेखसंख्या ३७।

<sup>(</sup>६) देखो अपर ए०६१-६२; श्रौर स्मि; के. कॉ. ई. म्यू: जि॰ १, प्०२३३।

यशोधमें से हार खाने पर भी हूण लोग श्रपना अधिकार वना रखने के लिए लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाओं के साथ उनकी जो लड़ाइयां हुई उनसे प्रकट होता है। थाणेखर और कन्नोज के वैसवंशी राजा प्रभाकर खंदन श्रीर राज्यवर्दन हुणों से लड़े; ऐसे ही मालवे का परमार राजा हवंदेव (सीयक), हैहय (कलचुरि) वंशी राजा कर्ण , परमार राजा सिंधुराज श्रीर राष्ट्रकृट (राठोड़) राजा कक्क (कर्कराज) श्रादि का हुणों से युद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगट होता है। अब तो हुणों का कोई राज्य नहीं रहा। राजपूताना, ग्रुजरात श्रादि के कुनवी लोग, जिनकी गिनती श्रच्छे कृषिकारों में है, हुण जाति के श्रनुमान किये जाते हैं।

ह्गों ने हिंदुस्तान में आने के पूर्व हरान का खज़ाना लुटा और उसे वे यहां ले आये। इसी से ईरान के ससानियन वंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना आदि देशों के अनेक स्थानों में गड़े हुए मिल जाते हैं। मिहिरकुल ने भी उनसे मिलती हुई शैली के अपने सिक्के वनवाये। हुगों का राज्य नष्ट होने पर भी गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत् की १२ वीं शताब्दी के आसपास तक बहुधा उसी शैली के चांदी और तांबे के सिक्के वनते और चलते रहे, परंतु क्रमशः उनका आकार घटने के साथ उनकी कारीगरी में भी यहां तक महापन आ गया कि उनपर राजा के चेहरे का पहचानना भी कठिन हो गया। उसकी आकृति इतनी पलट गई कि लोगों ने उसको गधे का खुर मानकर उन सिक्कों को गधिया या गदिया नाम से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई संबंध नहीं है।

<sup>(</sup>१) ए. इं. जि॰ १, ए० ६६।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १, पृ॰ ६६।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १, ए॰ २२४%

<sup>(</sup>४) वही; जि० २, ५० ६।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ १, ५० २२६।

<sup>(</sup>६) इं. ऐं; जि॰ १२, पृ० २६८ ।

<sup>(</sup>७) गधिया सिकों के लिए देखो स्मि; के. कॉ. इं. स्यू; जि॰ १, प्रेट २४, संख्या ८, ११-१४ ।

### गुर्जर ( गूजर ) वंश

इस समय गुर्जर अर्थात् गूजर जाति के लोग विशेषकर खेती या पशु-पालन से अपना निर्वाह करते हैं; परंतु पहले उनकी गणना राजवंशियों में थी। अब तो केवल उनका एक राज्य समधर (बुंदेलखंड में ) और कुछ जुमीदारियां संयुक्त प्रदेश आदि में रह गई हैं। पहले पंजाब, रातपूताने तथा गुजरात में उनके राज्य थे। चीनी यात्री हुएन्त्संग वि० सं० की सातवीं शताब्दी के उत्तराई में हिन्दुस्तान में श्राया। उसने श्रपनी यात्रा की पुस्तक में गुर्जर देश का वर्णन किया है और उसकी राजधानी भीनमाल ( भिल्लमाल, श्रीमाल, जोधपुर राज्य के दक्षिणी विभाग में ) बतलाया है। हुएन्त्संग का वतलाया हुआ गुर्जर देश महाज्ञनप खद्रदामा के राज्य के अंतर्गत था तो भी डक्त राजा के गिरनार के शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० १४० ) से कुछ ही पीछे के लेख में उसके अधीनस्थ देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुर्जर नाम नहीं, किंतु उसके स्थान में श्वभ्र श्रीर मरु नाम दिये हैं, जिससे श्रतमान होता है कि उक्त लेख के खोदे जाने तक गुर्जर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि में नहीं आया था। चत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय गुर्जर (गूजर) जाति के आधीन जो देश रहा वह गुजर देश या 'गुर्जरत्रा' (गुजरात ) कह-लाया । हुएन्त्संग गुर्जर देश की परिधि =३३ मील बतलाता है<sup>9</sup>, इससे पाया जाता है कि वह देश बहुत वड़ा था, और उसकी लंबाई अनुमान ३०० मील या उससे भी श्रधिक होनी चाहिये। प्रतिहार (पड़िहार) राजा भोजदेव (प्रथम) के वि० सं० ६०० के दानपत्र में लिखा है—'उसने गुर्जरत्रा (गुजरात) मूमि (देश) के डेंड्वानक विषय (ज़िले) का सिवा गांव दान किया । वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव के एक टूटे हुए मन्दिर से मिला था। उसमें लिखा हुआ डेंड्वानक ज़िला बोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सें का डीडवाना ही है, और सिवा गांव

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प्र॰; साग २, प्र॰ ३४२।

<sup>(.</sup>२.) गुर्जरत्रामूमौ डेएड्वानकविषयसम्ब स्व द्विसवाग्रामाग्रहारे ए. इं: जि॰ २, ए॰ २११।

डीडवाने से ७ मील पर का सेवा गांव है जहां से वह ताम्रपत्र मिला है। कार्लिजर से मिले हुए वि॰ सं॰ की नवीं शताब्दी के आखपास के एक शिला-लेख में शुर्जरत्रा मंडल (देश) के मंगलानक गांव से श्राये हुए जेंद्रक के वेटे वेहुक की बनाई हुई मंडिपका के प्रसंग में उसकी स्त्री लक्ष्मी के द्वारा उमाम-हेक्दर के पट्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उल्लेख है। मंगलानक जोधपुर राज्य के उत्तरी विभाग का मंगलाना गांव है, जो मारोठ से १६ मील पश्चिम और डीडवाने से थोड़े ही अन्तर पर है। हुएन्संग के कथन और इन दोनों बेखों से पाया जाता है कि वि० सं० की ७वीं से ६ वीं शताब्दी तक जोधपुर राज्य का उत्तर से दिल्ला तक का सारा पूर्वी हिल्ला गुर्जर देश (गुर्जरत्रा, गुजरात ) के अन्तर्गत था । इसी तरह दिल्ला और लाट के राठोड़ों तथा प्रतिहारों के बीच की लड़ाइयों के वृत्तान्त से जाना जाता है कि गुर्जर देश की दिल्लाणी सीमा लाट देश<sup>र</sup> से जा मिलती थी । ज्ञतपन जोधपुर<sup>(</sup>राज्य का सारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दक्षिण लाट देश तक का वर्तमान गुजरात देश भी उस समय गुर्जर देश के अन्तर्गत था। अब तो केवल राजपूताने से दिच्छ का हिस्सा ही गुजरात कहलाता है। देशों के नाम बहुधा उनपर श्रधिकार करनेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं, जैसे कि मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखावाटी, राजपूतों से राजपूताना श्रादि। बेसे ही गुर्जरों ( गूजरों ) का अधिकार होने से गुर्जरत्रा ( गुजरात ) नाम प्रसिद्ध हुआ। गुर्जरदेश पर गुर्जरों (गूजरों ) का श्रधिकार कव हुआ श्रीर कब तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो भी इंतना तो निश्चित है कि रुद्रदामा के समय अर्थात् वि० सं० २०७ (ई० स० १४०) तक गुर्जरों का राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था। संभव है कि चत्रपों का राज्य नप्ट होने षर गुर्जरों का अधिकार वहां हुआ हो। वि० सं० ६८४ ( ई० स० ६२८ )के पूर्व उनका राज्य वहां से उठ चुका था, क्योंकि उक्त संवत् में वहां चाप-

<sup>(</sup> १ ) श्रीमद् गुज्जेरत्त्रामग्डलान्तः पातिमंगलानकविनिग्गेत०

ए. इं; जि॰ ४; पृ॰ २१०, टिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) खाटदेश की सीमा के लिए देखों ना॰ प्र॰ ए; साग २, ए॰ ३४६, टिप्पण ३।

(चावड़ा)वंशी राजा व्यात्रमुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहनेवाले (भिन्नमालकाचार्य) प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फुटासिद्धांत' से पाया जाता है'। लाट देश के चालुक्य (सोलंकी) सामंत पुलकेशी (अवनिजनाश्रय) के कलचुरि संवत् ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपात्र से जान पड़ता है कि चावोटक (चाप, चावड़ा) वंश गुर्जर वंश से भिन्न था'।

भीनमाल का गुर्जर-राज्य चावड़ों के हस्तगत होने के पीछे वि० सं० की ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलवर राज्य के पश्चिमी विभाग तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों पर गुर्जरों के एक और राज्य होने का भी पता चलता है। अलवर राज्य के राजोरगढ़ नामक प्राचीन किले से मिले हुए वि० सं० १०१६ (ई० स० ६६०) माघ सुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता है कि उस समय राज्यपुर (राजोरगढ़) पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र, महाराजाधिराज परमेश्वर मधनदेव राज्य करता था और वह परम महारक महाराजाधिराज परमेश्वर चितिपालदेव (महीपाल) का सामंत था । यह चितिपाल कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार राजा था। उस शिलालेख में मधनदेव को महाराजाधिराज परमेश्वर लिखा है, जिससे अनुमान होता है कि वह चितिपालदेव (महीपाल) के बड़े सामंतों में से रहा होगा। उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां गुर्जर (गूजर) जाति के किसान भी थे ।

वर्तमान गुजरात के भड़ौच नगर पर भी गुर्जरों का राज्य वि० सं० की सातवीं और आठवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्रों से लगता है। संभव है कि उक्त संवतों के पहले और पीछे भी उनका राज्य वहां रहा

<sup>(</sup> ३ ) देखो अपर ए० ६४ और टिप्पण २ ।

<sup>(</sup>२) तरलतरतारतरवारिविदारितोदितसैन्धवकच्छेह्मसौराष्ट्रचावोटक-मौर्यगुर्जरादिराज्ये (ना॰ प्र॰ पः भाग १, ए॰ २१० भौर ए॰ २११ का टिपण २३)।

<sup>(</sup>३) ए इं; जि॰ ३, ए० २६६।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि॰ ३, पृ॰ २६६।

हो । आश्चर्य नहीं कि भीनमाल के गुर्जरों (गृजरों) का राज्य ही भड़ीच तक फैल गया हो और भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाते: पर भी भड़ीच के राज्य पर उनका या उनके कुटुंवियों का अधिकार वना रहा हो। भड़ीच के गुर्जर राजाओं के दानपत्रों से प्रकट होता है कि उस गुर्जर राज्य के अंतर्गत भड़ीच ज़िला, सूरत ज़िले के ओरपाड, चौरासी और वारडोली के परगने तथा उनके पासवाले वड़ौदा राज्य, रेवाकांठा: और सचीन राज्य के इलाके भी रहे होंगे।

गुर्जर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने अनेक करपनाएं की हैं। जनरल किंगहाम ने उनका यूची अर्थात् कुशन-वंशी होना अनुमान किया है । वी० ए० स्मिथ ने उनकी गणना हुणों में की है । सर जैम्स केंपवेल का कथन है कि ईसवी सन् की छठी शताब्दी में यूरोप और एशिया की सीमा पर खज़र नाम की एक जाति रहती थी; उसी जाति के लोग गुर्जर या गूजर हैं और मि० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर है ।

<sup>(</sup>१) क; आर. स. रि; जि॰ २, पृ॰ ७०।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर ए० ४७।

<sup>. (</sup>३) ई. ऍ; जि॰ ४०, ए० २० ३

<sup>(</sup>४) श्रीयुत मंडारकर ने तो साथ में यह भी लिखा है—''वंबई इहाते में। गूजर (गुजर) नहीं हैं: ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दु श्रों में मिल गई। वहां गूजर (गुजर) वाणिये (विनये, महाजन), गूजर (गुजर) कंमार घोर गूजर (गुजर) सिलावट हैं। खान देश में देशी कुनवी श्रोर गूजर (गुजर) कुनवी हैं। एक मराज कुंदुंव गुजर कहलाता है, जो महाराष्ट्र के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। करहाड़ा ब्राह्मणों में भी गुजर नाम मिलता है। राजपूताने में गूजरगोंड़ (गुजरगोंड़) ब्राह्मण हैं। ये सब गूजर (गुजर) जाति के हैं (इं. एं; जि० ४०, ए० २२)।'' मंद्यारकर महाशय को इन नामों की मामूली उत्पत्ति ज्ञानने में भी भारी श्रम हुआ श्रोर उसी से इन सबको गूजर ठहरा दिया है, परंतु वास्तव में ऐसी वात नहीं है। जैसे श्रीमाल नगर (भीनमाल, जोधपुर राज्य में) के ब्राह्मण, महाजन, जाड़िये श्रादि वाहर जाने पर श्रपने मूल निवासस्थान के नाम से अन्य ब्राह्मणों श्रादि से श्रपने को भिन्न वतलाने के लिए. श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन श्रादि कहलाये; इसी तरह मारवाड़ में दिमती (दाहिम) चेन्न के रहनेवाले ब्राह्मण, राजपृत, जाट श्रादि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजन

कैंपबेल का कथन स्वीकार किया है ', परन्तु ये कथन कल्पनामात्र हैं क्योंकि उनमें से कोई भी सप्रमाण यह नहीं बतला सका कि अमुक समय में अमुक कारण से यह जाति बाहर से यहां आई। खज़र से गुर्जर या गुज़र जाति की उत्पत्ति मानना वैसी ही कपोलकल्पना है जैसा कि कोई यह कहें कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैक्सन् जाति से निकले हैं। नवसारी से मिले हुए मड़ीच के गुर्जरवंशी राजा जयभट (तीसरे) के कलचुरि संवत् ४४६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में गुर्जरों का महाराज कर्ण (मारतप्रसिद्ध) के वंश में होना लिखा है।

#### बड़गूजर

कर्नल टॉड ने लिखा है—"वड़गुजर स्वयंशी हैं और गुहिलोतों को छोड़कर केवल यही एक वंश ऐसा है, जो अपने को रामचंद्र के वड़े वेटे जाव<sup>न</sup> से निकलना बतलाता है। बड़गुजर लोगों के बड़े-बड़े इलाक़े ढूंढाड़

ंपूत, दाहिमें लाट श्रादि कहलाये; श्रीर गीड़ देश के ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ श्रादि बाहर जाने पर गीड़ ब्राह्मण, गीड़ राजपूत, गीड़ कायस्थ श्रादि प्रसिद्ध हुए; वैसे ही प्राचीन गुर्जर देश के रहनवाले ब्राह्मण, महालन, कुंभार, सिलावट श्रादि गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर (गूजर) क्षेत्रकार ) ब्राह्मण, गुर्जर (गूजर) क्षेत्रकार ) ब्राह्मण श्रादि का श्रामेप्राय यह नहीं है कि गुर्जर (गूजर) जाति के ब्राह्मण श्रादि । उनके नाम के पूर्व लगनेवाला गुर्जर (गूजर) शब्द उनके श्रादि निवास का सूचक है, जा कि जाति का । उन्न महाशय ने एक करहाड़ा ब्राह्मण कुटुंब के यहां के ई० स० १९६१ (वि० सं० १२४८) के दानपत्र से थोड़ासा अवतरण भी दिया है, जिसमें दान लेनेवाले गोविंद ब्राह्मण को काश्यप, श्रमत्सार श्रीर नेश्चन, इन तीन प्रवरवाले नेश्चन गोत्र का श्रीर गुर्जर जाति होना माना जाय तो क्या उनके यहां भी गोत्र श्रीर प्रवर का प्रचार था ? उन्होंने गूजरगोड़ों की उत्पत्ति के विषय में भी लिखा है—'इस नाम का ताल्य गूजर जाति के गोड़ ब्राह्मण हैं', परंतु वास्तव में गुर्जरगोड़ का श्रथ यही है कि गुर्जर देश के रहनेवाले गीड़ ब्राह्मण, न कि गूजर जाति के गीड़ ब्राह्मण।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि० ४०, पृ० ३०।

<sup>(</sup>२) गुहिलोतवंशी राजा अपने को रामचंद्र के पुत्र लव के वंश में नहीं, किंतु कुश के वंश में मानते हैं। कर्नल टॉड ने यह अम से लिखा है।

( जयपुर राज्य ) में थे, श्रीर माचेड़ी ( श्रलवर के राजाश्रों का मूलस्थान ) के राज्य में राजोर (राजोरगढ़ ) का पहाड़ी क्रिला उनकी राजधानी था। राजगढ़ श्रौर श्रलवर भी उनके श्रिधकार में थे। जब बढ़गूजरों को कछु-बाहों ने उनके निवासस्थानों से निकाल दिया तो उस वंश के एक दल ने गंगा किनारे जाकर शरण ली श्रौर वहां पर नया निवासस्थान श्रनूपशहर वसाया ।" कर्नल टॉड ने वड़गूजरों की राजधानी राजोरगढ़ वतलाई है। इम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से बतला चुके हैं कि प्रतिहार गोत्र के गुजेर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बङ्गूजरों का राज्य उस प्रदेश पर बहलोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिला-लेखों से निश्चित है, इसके पीछे कछवाहों ने उनकी जागीरें छीनी होंगी। लेखों में बङ्गूजर नाम पहले पहल माचेड़ी की बावलीवाले वि० सं० १४३६ (ई० स० १३=२) के शिलालेख में देखने में आया। उस लेख से पाया जाता है कि उक्त संवत् में वैशाख सुदि ६ को सुरताए (सुल्तान) पेरोज-साहि ( फ्रीरोज़शाह तुग्रलक ) के शासन-काल में, जब कि माचाड़ी (माचेड़ी) पर बङ्गूजर वंश के राजा श्रासलदेव के पुत्र महाराजाधिराज गोगदेव का राज्य था, वह बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुढुंब ने बनवाई र । उसी गोगदेव के समय के वि० सं० १४२१ और १४२६ (ई० स० १३६४ और १३६६) के शिलालेख भी देखने में त्राये हैं । गोगदेव फ्रीरोज़शाह तुग्रलक का सामंत था। वहीं दूसरी बावली में एक शिलालेख वि० सं० १४१४, शांके १३८० ( ई० स० १४४% ) का सुरताग ( सुल्तान ) वहलोलसाहि (बहलोल लोदी) कें समय का बिगड़ी हुई दशा का है। उस समय माचेड़ी में बड़गूजरवंशी महाराज रामसिंह के पुत्र महाराज रजपालदेव (राज्यपालदेव) का राज्य

<sup>(</sup>१) टाँ; रा; जि॰ १, प्र० १४०-४१।

<sup>(</sup>२) राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई० स० १६१८-१६ की रिपोर्ट; ए० २, केससंख्या ८।

<sup>(</sup>३) वही; ई॰ स॰ १६१८-१६ (की रिपोर्ट); प्र॰ २, छेलसंस्या ६-७।

होना लिखा है । उक्त लेख का महाराज रामसिंह गोगदेव का पुत्र या पौत्र होना चाहिये।

गुर्जरों (गृजरों ) के साथ इस समय राजपूतों का शादी-व्यवहार नहीं है, किंतु बढ़गुजरों के साथ है। जयपुर के राजाओं की अनेक राणियां इस वंश की थीं। जनरल कर्निगहाम का कथन है कि ग्वालियर के तंबर राजा मानसिंह की गृजरी राणी के नाम पर उसने गृजरी, बहुलगुजरी, मालगूजरी और मंगलगुजरी नाम की चार रागनियां बनाई।

राजा यशोधर्म

यशोधर्म, जिसको विष्णुवर्धन भी कहते थे, बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, परंतु उसके वंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी पता नहीं। उसके शिलालेख मंद्सोर और वहां से दो मील पर के सौंदणी नामक स्थान में मिले हैं, जिनसे अनुमान होता है कि उस प्रतापी राजा की राजधानी मंद्सोर रही होगी। सौंदणी में ही उसने अपने दो विजयस्तम खड़े करवाये, जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं। इन दोनों विजयस्तमों पर एक ही लेख खुदवाया गया था, जो इस समय एक पर तो पूर्णतया सुरिलत है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नष्ट हो गया है। उक्त पूरे लेख का आशय यह है—"जो देश गुप्त राजाओं तथा हुणों के अधिकार में नहीं आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया; लौहित्य (अक्षपुत्र) नदी से महेंद्र पर्वत (हिन्दुस्तान के पूर्वी भाग का पूर्वी घाट) और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत बनाया । राजा मिहिरकुल ने भी, जिसने शंभु (शिव) के सिवा किसी के आगे सिर नहीं

<sup>(</sup>१) राजपूताना स्यूज़ियस् (श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१८-१६ की रिपोर्ट; ए॰ ३, खेखसंख्या ११।

<sup>(</sup>२) देखी उपर ए० ३६ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>३) ये मुक्ता गुप्तनार्थेर्ज्ञ सकलवसुधाक्क्रान्तिदृष्टप्रतापै— क्रीज्ञा हूग्णाधिपानां चितिपतिमुकुटाध्यासिनी यान्प्रविष्टा । देशांस्तान्धन्वशैलद्भमश्(ग)हनसरिद्धीरबाहूपगूढा— न्वीर्यावस्कन्नराज्ञः स्वगृहपरिसरावज्ञया यो मुनक्ति ॥

कुकाया था, उसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अर्थात् उससे हारा ।" विजयस्तं अपर के दोनों लेखों में संवत् नहीं है, परंतु मंदसोरवाला उसका शिलालेख मालव (विक्रम) संवत् ४८६ (ई० स० ४३२) का है । उसमें पूर्व और उत्तर के बहुतसे राजाओं को वश करने का कथन तो है, परंतु मिहिरकुल को हराने का उज्ञेख नहीं है, जिससे अनुमान होता है कि विजयस्तं भ वि० सं० ४८६ के पीछे खड़े किये गये होंगे।

# बैस वंश

वैसवंशी राजपूत स्यंवंशी माने जाते हैं। वाण्मट्ट ने अपने 'हर्षचरितं' में वैसवंशी राजा प्रमाकरवर्द्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के सुखर( मोकरी )वंशी राजा अवंतिवर्मा के पुत्र प्रहवर्मा के साथ होने को स्थ्ये और चंद्रवंशों का मिलाप वतलाया है । इस वंश का इतिहास वाण्मट्ट के 'हर्षचरित', राजा हर्ष के दानपत्र, चीनी यात्री हुएन्संग की यात्रा की पुस्तक तथा दिलाए के सोलंकियों के शिलालेखादि से मिलता है, जिसका सारंशमात्र नीचे लिखा जाता है—

पुष्यभूति श्रीकंठ प्रदेश (थाणेश्वर) कां स्वामी श्रीर परम शिवभक्त

स्रालोहित्योपक्रपठात्तलनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा— दागङ्गाक्षिष्ठसानोस्तुहिनशिखरियाः पश्चिमादापयोघेः । सामन्तैर्यस्य वाहुद्रविख्हृतमदैः पादयोरानमद्भि— श्चूडारत्नाङ्शुराजिन्यतिकरश्चला भूमिभागाः क्रियन्ते ॥ संद्सोर हा शिकालेख, प्रती; गु. इं; ए० १४६॥

- (१) देखो जपर ए० ६२, टिप्परा १।
- . ( २ ) प्रली; सु. ई; पृ० १४२-४४।
- (३) तात त्वां प्राप्य चिरात्खलु राज (ज्य) श्रिया घटितो तेजोमयौ सक्तलजगद्गीयमानवुधक्षरागिनंदकारिगुरागरागै सोमसूर्यवंशाविव पुष्प (ष्य) मृतिमुखरवंशौ (हर्षचरित, उच्छ्वास ४, १० १४६; निर्णयसागर-संस्करण)।
- (४) ऋस्ति पुर्यकृतामधिवासो वासवावास इव वसुघामवतीर्यः '' ''श्रीकरो नाम जनपदः (वही, ४० ६४–६६)।

था। उसके पुत्र नरवर्द्धन की राणी विज्ञिणीदेवी से राज्यवर्द्धन उत्पन्न हुन्ना, जो सूर्य का परम उपासक था। राज्यवर्द्धन की राणी अप्सरादेवी से आदित्यवर्द्धन का जन्म हुन्ना। वह भी सूर्य का भक्त था। उसकी राणी महासेत्रग्राता से प्रभाकरवर्द्धन ने जन्म लिया, जिसको प्रतापशील भी कहते थे। आदित्यवर्द्धन तक के नामों के साथ केवल 'महाराज' पद मिलता है, अत- एव वे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरों (गुप्तों) के सामंत रहे होंगे। उनका राजपूताने के साथ कुछ भी संबंध नहीं था।

प्रभाकरवर्धन की पद्वियां 'परप्रभट्टारक' और 'महाराजाधिराज' मिलती हैं, जो उसका स्वतंत्र राजा होना प्रकट करती हैं'। हर्ष के ताझ-पत्रों में उसको अनेक राजाओं को नमानेवाला तथा 'हर्षचरित' में हुखों एवं गांधार, सिंधु, गुजैर (गुजैर देश ऊपर बतलाया हुआ प्राचीन गुजैर देश होना चाहिये) और लाट देशों को विजय करनेवाला लिखा हैं । वह भी सूर्य का परम भक्त था और प्रतिदिन 'आदित्यहृद्य' का पाठ किया करता था। उसकी राखी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री खज्यश्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह कन्नीज के मोखरीवंशी राजा अवंतिवर्मा के पुत्र शहवर्मा के साथ हुआ। मालवे के राजा ने प्रहवर्मा को मारा और उसकी राखी राज्यश्री के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे कन्नीज के कैदलाने में रक्ता'। उसी समय प्रभाकरवर्धन का देहांत हुआ और उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शाखेश्वर के राज्य-सिहासन पर बैठा।

राज्यवर्द्धन अपने पिता के देहांत-समय उत्तर में हूगों से लड़ने की

<sup>(</sup>१) ए. हैं। जि० ४, पृ०-३१०।

<sup>(.</sup> २-) वहीं; जि० ४, पृ० २१०।

<sup>(</sup>३) ह्याहरियाकेसरी सिंघुराजज्वरो गुर्जरप्रजागरो गान्धाराधिपग-न्धद्विपक्टपालको लाटपाटवपाटचरो मालवलच्मीलतापरशुः प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवर्द्धनो नाम राजाधिराजः (हर्षचरित; ए० १२०)।

<sup>(</sup> ४.) वही; उच्छ्वास ६, ए० १८२-८३ / .

गया थाः उनके साथ युद्ध में वह घायल हुआ, परंतु विजय प्राप्तकर उसी दशा में थागेश्वर पहुंचा। अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण कर उसने राज्यसिंहासन पर श्रारूढ़ होना पतंद न किया, किंतु भदंत ( वौद्ध साधु ) होने के विचार से अपने छोटे भाई हर्षवर्द्धन (हर्ष) को राज्य-सिंहासन पर विठाना चाहा। हर्ष ने भी भदंत होने की इच्छा प्रकट की श्रौर राज्य की उपाधि को श्रस्वीकार करना चाहा। इतने में राज्यश्री के क़ैद होने की खबर मिली, जिससे राज्यवर्द्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ दिया और १००० सवारों को साथ ले मालवे के राजा पर चढाई कर दी। संग्राम में विजय पाकर उसने उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रतन, राणियों के श्राभूषरा, छुत्र, चंवर, सिंहासन श्रादि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके श्रंत:पुर की बहुत सी सुंदर सियों, श्रौर मालवे के सव राजाओं (सामंतों) को क़ैद कर लिया। लौटले समय गौड़ (बंगाल) के राजा नरेंद्रगुप्त (शशांक) ने उसे अपने महलों में लेजाकर विश्वासघात कर मार डाला । यह घटना वि॰ सं॰ ६६३ (ई॰ स॰ ६०६ ) में हुई। हर्षवर्द्धन के दानपत्र में राज्यवर्द्धन का परम सौगत ( बौद्ध ) होना, देवगुप्त आदि अनेक राजाओं को जीतना तथा सत्य के अनुरोध से शत्रु के घर में प्राण देना लिखा है?। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हर्षवर्द्धन हुन्ना !

हर्षवर्द्धन को श्रीहर्ष, हर्ष श्रीर शीलादित्य भी कहते थे। राज्यसिंहासन पर बैठते ही उसने गौड़ के राजा को, जिसने उसके वड़े भाई को विश्वास-घात कर मारा था, नष्ट करने का संकल्प किया श्रीर श्रपने सेनापित सिंह-नाद तथा स्कंदगुप्त की संमित से सब ही राजाश्रों के नाम इस श्रमिप्राय के

<sup>(</sup>१) हर्षचरितः; उच्छ्वास ६, ४० १८६।

<sup>(</sup>२) राजानो युघि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः कृत्वा येन कशाप्रहारिवमुखास्सर्वे समं संयता ॥ उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुघाङ्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्रागानुजिमतवानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः ॥ हवे का दानपत्रः, ए. इं: जि॰ ४, ए॰ २१० ।

पत्र भेजे कि या तो तम मेरी अधीनता स्वीकार करलो या मुक्त से लड़ने को तैयार हो जाओ। फिर दिन्विजय के लिए प्रस्थान कर पहला मुक्ताम राज-धानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया। वहां प्राग्ज्योतिष (वंगाल के राजशाही ज़िले का नगर) के राजा भास्करवर्मा (कुमार) के दूत इंस-वेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छत्र भेट कर प्रार्थना की कि भास्करवर्मा आपसे मैत्री चाहता है। उसने दृत का निवेदन स्वी-कार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने के लिए कहलाया। वहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री भंडि भी उससे आ मिला और उसने मालवराज के यहां से लाया हुन्ना लूट का माल नज़र कर निवेदन किया कि राज्यश्री कन्नीज के क्रेंद्रखाने से भागकर विध्याटवी में पहुंच गई है। यह समाचार पाते ही उस(हर्ष)ने भंडि को तो गौड़ के राजा को दंड देने के लिए भेंजा और स्वयं विंध्याटवी की ओर चला और अपनी वहिन को लेकर यष्ट्रिप्रह स्थान में पहुंचा । अनुमान ३० वर्ष तक लगातार युद्ध कर उसने कश्मीर से आसाम तक और नेपाल से नर्मदा तक के सब देश अपने अधीन कर विशाल राज्य स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी श्रपने श्रधीन करना चाहा, परंतु बादामी (वातापी, बंबई इहाते के बीजापुर ज़िले के वादामी विभाग का मुख्य स्थान) के चालुक्य (सोलंकी) राजा पुलकेशी (दूसरे) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ।

(२) अपिरिमितिविभूतिस्फीतसामन्तसेना-मुकुटमिएामयूखाककान्तपादारिवन्दः। युधि पतितगज(जे)न्द्रानीकवी(बी)मत्सभूतो— भयविगळितहर्षी येन चाकारि हर्षः॥ [२३]॥

पुलकेशी ( दूसरे ) के आहोळे के शिलालेख से, ए. ई, जि॰ ६, पृ॰ ६। समरसंसक्तसकालोक्तरापथेश्वरश्रीहर्षवर्द्धनपराजयोपलब्चपरमेश्वरनामधेयस्य • • • पुलकेशी के क्येष्ठ पुत्र चंद्रादिस की राखी विजयभद्वारिका के दानपत्र से। ई. ऐं; जि॰ ७, पृ॰ १६३।

हुएन्स्यंग ने भी हर्ष के इस प्राजय का उद्वेख किया है ( देखो अपर पृ० ६३-६४ )।

<sup>(</sup>१) हर्षचरितः उच्छ्वास ६-७।

उसकी राजधानी थागेश्वर श्रौर कन्नौज दोनों थीं। चीनी यात्री हुएन्त्संग, जो इस प्रतापी राजा के साथ था, लिखता है कि हर्पवर्द्धन में श्रपने भाई के-शबुर्क्रों को दंड देने तथा श्रासपास के सब देशों को श्रपने श्रधीन करने के: समय तक दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रण किया था। ४००० हाथी, २००० सवार श्रीर ४०००० पैदल सेना सहित उसने निरंतर युद्ध किया श्रौर पूर्व से पश्चिम तक श्रपनी श्रधीनता स्वीकार न करनेवाले सव राजाश्रों को जीतकर ६ वर्ष में हिंदुस्तान (नर्मदा से उत्तर के सारे देश). के पांचों प्रदेशों ( पंजाय, सिंध, मध्यप्रदेश, बंगाल, गुजरात क राजपूताना श्रादि ) को श्रपने श्रधीन किया । इस प्रकार राज्य वढ़ जाने पर अपनी सेना में भी वृद्धि कर लड़ाई के हाथियों की संख्या ६०००० और सवारों की १०००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष के वाद उसके शस्त्रों के विश्राम पाया, फिर उसने शांतिपूर्वक राज्य किया। उस समय वह धर्मः प्रचार के कामों में निरंतर लगा रहता था। श्रपने राज्यभर में जीवहिंसा तथा मांसभन्तरा की मनादी कर दी थी। इसके प्रतिकृत चलनेवाले को प्रारा दंड मिलता था। तमाम बड़े मार्गी पर यात्रियों तथा ग्ररीबों के लिए पुरायः शालाएं वनवाई, जहां पर खाने-पीने के अतिरिक्त रोगियों को औषधि भी मिला करती थी। प्रति पांचवें वर्ष वह 'मोत्तमहापरिषद्' नामकःसभा करः श्रपना खज़ाना दान से ख़ाली कर देता, धर्मगुरुश्रों में परस्पर विवाद करवा-कर उनके प्रमाणों की स्वयं परीचा करता; सदाचारियों का सम्मान करता; दुष्टों को दएड देता; बुद्धिमानों को उत्साहित करता; सदाचारी धर्मवेत्ताओं से धर्म अवरा करता और दुराचारियों को निकाल देता था। वि॰ सं० ७०१ ( ई० स० ६४४ ) के ब्रासपास उसने प्रयाग में धर्ममहोत्सव किया, जिसमें वड़े वड़े २० राजा उसके साथ थें ।रगुरसिंक होने के अतिरिक्त वह विद्वार भी था। उसके रचे हुए 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' श्रीर 'नागानंद' नाटक उसकी विद्वता के उज्ज्वल प्रमाणहें । जैसा वह विद्वान था वैसा ही चित्र-

<sup>(</sup>१) बी; ब्र. रे. वे. व; जि० १, ए० २१३-१६।

<sup>(</sup>२) 'काच्यप्रकारा' की किसी हस्तलिखित प्रति में 'यथा श्रीहर्पादेधीयकादीनां

विद्या में भी बढ़ा निपुण था, क्योंकि बंसखेड़ा से मिले हुए उसके दानपत्र में उसने अपने हस्ताक्तर चित्रलिपि में किये हैं, जो उसकी चित्रनिपुणता की साक्षी दे रहे हैं? । विद्वानों का बढ़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके समय में कई बढ़े बढ़े विद्वान हुए । सुप्रसिद्ध बाण्मह उसका आश्रित था, जिसने 'हर्षचरित' नामक गद्य-काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम अमर कर दिया और 'कादंबरी' नामक अपूर्व गद्य-कथा का पूर्वाई रचा । इस (कादंबरी) ग्रंथ का उत्तराई उसके पुत्र पुलिंद (पुलिन) भट्ट ने अपने पिता के देहान्त होने के पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया । बाण्मह को वहां समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके (वाण के) तथा पिछले विद्वानों के कथन से पाया जाता है। राजशेखर कि की 'स्किमुक्तावली'

- (१) ए. इं; जि॰ ४, पृ॰ २१० के पास के फ्रोटो में राजा हुए के हस्ताचर देखिये।
- (२) अविशक्त पुनरिप नरपितभवनम् । स्वल्परेव चाहोभिः परम-अतिन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेम्णो विसम्भस्य द्रविशास्य नर्भगाः प्रभावस्य च परां कोटिमानीयत नरेन्द्रेगोति (हर्षचरितः उच्छ्वास २ का श्रंत, ए० ८२)।
  - (३) 'सारसमुचय' नामकी पुस्तक में 'काल्यप्रकाश' के उपर्युक्त कथन के

भनं' ( श्रीहर्ष श्रादि से धावक श्रादि को धन मिला ) पाठ देखकर कुछ विद्वानों की यह करपना है कि 'रत्नावली' श्रादि नाटक श्रीहर्ष ( हर्षवर्द्धन ) ने नहीं लिखे, किंतु धावक पांडेत ने लिखकर धन के लालच से श्रीहर्ष को उनका रचिता बतलाया और उससे धन लिया । प्रथम तो उक्त कथन का श्रर्थ यही है कि काव्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा लोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहर्ष ने धावक को दिया था ! दूसरी बात यह कि 'धावक' पाठ ही श्रशुद्ध है । डाक्टर कूछर को करमीर की प्राचीन प्रतियों में उपर्युक्त पाठ के स्थान में 'यथा श्रीहर्षादेशीयादीनों धनं' पाठ मिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ माना इतना ही नहीं, किंतु यह भी जिला कि 'धावक' का नाम करमीर में श्रज्ञात है, इसालिए उसे भारत के कवियों की नामाचली में से निकाल देना चाहिये ( डा॰ बूलर की करमीर, राजपूताना श्रीर मध्यभारत की संस्कृत हस्तिलिखित पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट; पृ० ६६ ) । कान्यप्रकाश (उल्लास १) के उक्त कथन का श्राशय यही है कि वाण कि ने हर्ष का चरित लिखा, जिसपर राजा ने उसको बहुतसा द्रन्य दिया था जैसा कि वाण ने स्वयं लिखा है । श्रीहर्ष स्वयं वड़ा ही विद्वान् था यह वाण शादि के लेखों से हिसद्ध है।

नामक पुस्तक में लिखा है कि वाण्मह (और पुलिद्भह) के अतिरिक्त मयूर (सूर्यशतक का कर्ता) और दिवाकर (मातंग दिवाकर) भी उसी राजा के द्रवार के पंडित थे । सुवंधु ('वासवदत्ता' का कर्ता) का उसी के समय में होना माना जाता है। जैनों का कथन है कि जैन विद्वान मानतुंगाचार्य ('मक्तामरस्तोत्र' का कर्ता) भी उसी के समय में हुआ।

चीनी यात्री हुएन्त्संग के अनुसार हर्षवर्द्धन की पुत्री का विवाह वलभीपुर (वळा, काठियावाड़ ) के राजा भ्रवमट (भ्रवसेन दूसरे) के साथ हुआ था । राजा हर्षवर्द्धन ने चीन के बादशाह से मैत्री कर अपने एक ब्राह्मण राजदूत को उसके पास मेजा, जहां से वह वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) में लौटा। उसीके साथ चीन के वादशाह ने भी अपना दूतदल हर्षवर्द्धन के दरवार में मेजा। वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४७) में चीन के बादशाह ने दूसरी वार अपने दूतदल को, जिसका मुख्या

उदाहरण में नीचे लिखा हुआ श्लोक दिया है-

हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिनां श्रीहर्षेण् समर्पितानि कवये वाणाय कुत्राद्य तत्। या बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकौरेरुद्दक्किताः कीर्तय-स्ताः कल्पप्रलयेपि यान्ति न मनाङ्मन्ये परिम्लानताम्।। पीटर्सन की पहली रिपोर्टः, पृ० २१।

(१) ऋहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातंगिदवाकरः । श्रीहर्षस्यामवत्सभ्यः समो बाग्गमयूरयोः ॥ 'सुमाषितावित्त' की श्रंग्रेज़ी भूमिका; ए० द्रह् ।

(२) चीनी यात्री हुएन्संग की भारतयात्रा की पुस्तक 'सीयुकि' के अंग्रेज़ी अनुवाद में बीछ ने शीलादित्य (हर्षवर्द्धन) के पुत्र की राजकन्या का विवाह वलभी के राजा श्रुवमट के साथ होना छिखा है (बी; बु. रे. वे. व; जि०२, पृ०२६७) श्रीर ऐसा ही अनुवाद जुलियन ने किया है, परंतु शॉमस वॉटर्स उक्त पुस्तक के अनुवाद एवं उसकी विस्तृत टिप्पणी में शीळादित्य (हर्षवर्द्धन) ही की पुत्री का विवाह श्रुवमट के साथ होना बतळातां है (वॉटर्स; ऑन युश्चन च्वांग'; जि०२, पृ०२४७) जो श्रिधिक विशास के योग्य है।

वंगहुएन्से था, हर्षवर्द्धन के दरबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने से पूर्व ही वि० लं० ७०४ (ई० स० ६४८) के आसपास हर्ष का देहांत हो गया और उसके सेनापित अर्जुन ने राज्यसिंहासन छीनकर चीनी दृतदल को लूट लिया, तथा कई चीनी सिपाही मारे गये। इसपर उक्त दूतदल का मुख्या (वंगहुएन्से) अपने साथियों सिंहत नेपाल में भाग गया, किन्तु थोड़े ही दिनों वाद वह नेपाल तथा तिन्वत की सेना को साथ लेकर लौटा तो अर्जुन भागा, परंतु पराजित होकर केंद्र हुआ और वंगहुएन्से उसको चीन ले गया । इस प्रकार हर्षवर्द्धन के स्थापित किये हुए महाराज्य की समाप्ति उसी के देहान्त के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब राजा फिर स्वतंत्र वन बैठे।

वि० सं० ६६४(ई० स०६०७) में हर्षवर्द्धन का राज्यामिषेक हुआ था उस समय से उसने अपने नाम का संवत् चलाया, जो हर्ष या श्रीहर्ष संवत् नाम से प्रसिद्ध हुआ, श्रीर अनुमान २०० वर्ष तक चलकर अस्त हो गया। राजपूताने में हर्ष संवत्याले शिलालेख मिले हैं । हर्षवर्द्धन पहले शिव का

श्रवचर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में कुटिल निपि में खुदी हुई एक प्रशस्ति का नीचे का श्रंश लगा हुआ है, जिसमें संवत् १८२ दिया है। लिपि के आधार पर वह हर्ष-संवत् ही माना जा सकता है (राजपुताना म्यूजियम् (श्रजमेर) की ई० स० १६१६-२० की रिपोर्ट, प्र०२, लेखसंख्या १)।

उदयपुर के विक्टोरियाहाँ के म्यूजियम में एक शिलालेख रक्खा हुआ है, जो राजा घवलपदेव के समय का संवत् २०० का है और मुक्कों हमोक गांव में कर्नेल जेम्स टॉड के बंगले के पीछे खेत में पड़ा हुआ मिला था। उसकी लिपि के आधार पर उसका संवत् हर्ष-संवत् ही माना जा सकता है। मैंने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान

<sup>(</sup>१) चननेज़; मैसॉयर; ए० १६, टिप्पण् २।

<sup>(</sup>२) हर्ष संवत् के लिए देखों 'भारतीय प्राचीनालिपिमाला', पृ० १७७।

<sup>(</sup>३) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक कुटिलाझरवाले शिलालेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय लाइबेरी (पुस्तकालय) में रक्खा हुआ है, संवत् ४ दिया है। छिपि के आधार पर यह संवत् भी हर्ष-संवत् ही हो सकता है (राजपुताना म्यूजियम् (अजमेर) की हैं० स० १६१६-१७ की रिपोर्ट; ए० २, लेखसंख्या १)।

भक्त था, परंतु बौद्ध धर्म की तरफ़ श्रद्धा श्रधिक होने के कारण सम्भव है कि पीछे से वह बौद्ध होगया हो। श्रीहर्ष के पीछे उसके वंश का श्रंखला- बद्ध इतिहास नहीं मिलता है। श्रवध में बैसवाड़े का इलाक़ा बैसवंशी राजपूर्तों का मुख्य स्थान है श्रीर उनमें तिलकचन्दी बैस श्रपने को मुख्य मानते हैं।

# चावड़ा वेंश

संस्कृत लेखों में उक्त वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक लिखा मिलता है और भाषा में उसको चावड़ा कहते हैं। अब तक चावड़ों के तीन राज्यों का पता लगा है। सब सेपुराना राज्य राजपूताने में भीनमाल पर था; दूसरा काठियावाड़ में बढ़वाण पर, जैसा कि वहां के राजा धरणीवराह के शक सं० द३६ (वि० सं ६७१ ई० स० ६१४) के दानपत्र से पाया जाता है और तीसरा राज्य चावड़े वनराज ने वि० सं० द२१ (ई० स० ७६४) में अणहिलवाड़ा (पाटन) बसाकर बहां स्थापित किया। इनमें से राजपूताने का संबंध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है।

चावड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में हड़ाला (काठियावाड़ में) से मिले हुए वढ़वाण के चाप (चावड़ा-)वंशी राजा धरणीवराह के वि॰ सं॰ ६७१ (ई॰ स॰ ६१४) के दानपत्र में लिखा है—''पृथ्वी ने शंकर से प्रणाम कर निवंदन किया कि हे प्रभो । आप जब घ्यान में मग्न होते हैं उस समय असुर मुसको दु:ख देते हैं, यह मुस्त से सहन नहीं हो सकता। इसपर शंकर ने अपने चाप (धनुष) से पृथ्वी की रचा करने के योग्य एक पुरुष उत्पन्न किया, जो 'चाप' कहलाया और उसका धंश उसी नाम से प्रसिद्ध

हाँ० बूलर के पास सम्मति के लिए भेजी तो उक्त विद्वान ने भी उसके संवत को हुप-संवत ही माना । श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने उक्त लेख के संवत को ८०७ पड़कर उसको विक्रम संवत माना है (प्रोग्नेस रिपोर्ट श्राव दी श्राकियालां जिकल सर्वे श्राव हांडिया, वेस्टर्न सर्वल; ई०-स० १६०४-६, प्र० ६१), परंतु यह सही नहीं क्यों कि उक्त जेख में ८ के श्रंक का कहीं नामनिशान भी नहीं है ।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि॰ १२, पृ॰ १६३-४।

हुआ। "यह कथन वैसा ही किएयत और चाप नाम का संबंध मिलाने के लिए गढ़ा गया है जैसा कि किसी ने चौलुक्य नाम की उत्पत्ति बतलाने के वास्ते ब्रह्मा के चुलुक ( खुह्म ) से चौलुक्यों के मृत पुरुष चालुक्य के उत्पन्न होने की कल्पना की है। चावड़ों के पुराने दोहों श्रादि से उनका परमारों के अंतर्गत होना पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने उनकी इत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं। कर्नल टॉड ने उनका सीथियन अर्थात् शक होना अनुमान किया है । कोई-कोई ब्रिद्धान् उनकी मणना गुर्जरों ( गूजरों ) में करते हैं, परंतु लाट देश के चालुक्य(सोलंकी)-वंशीःसामन्तः पुलकेशीः (अवनिजनाश्रय) के कलचुरी संवत् ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपत्र में ताज़िकों ( अरबों) की चढ़ाई के प्रसंग में चांबोटक (चापोत्कट, चावड़ा ) श्रौर गुर्जर दो भिन्न भिन्न वंश बतलाये हैं, और भीनमाल के जावड़ों ने गुजेरों ( गुजरों ) से ही वहां का राज्य लिया था, इसलिए उक्त विद्वानों का कथन विकास के योग्य नहीं है। चीनी यात्री हुएन्संग वि० सं० ६६७ (ई० स० ६४१) के आसपास भीनमाल में श्रीया था। वह वहां के राजा को चत्रिय बतलाता है, जो श्रधिक विश्वास के योग्य है। उस समय भीनमाल पर चावड़ों का ही राज्य था। हमारा श्रानुमान है कि चाप ( चापा, चपक ) नामक किसी मूल पुरुष के नाम से उसके वंशज व्यावड़े कहलाये हों । संस्कृत के विद्वान लौकिक नामों को संस्कृत शैली के बना देते हैं, इसीसे चावड़ा नाम के ऊपर लिखे हुए भिन-भिन्न रूप संस्कृत में मिलते हैं।

भीनमाल के बावड़ों का शृंखलाबद्ध इतिहास श्रंब तक नहीं मिला। वसंतगढ़ (सिरोही राज्य में ) से एक शिलालेख राजा वमेलात के समय का विश् संश् ६८२ (ई० स० ६२४) का मिला है; उससे पाया जाता है कि उस संवत् में उक्त राजा का सामत राजिल, जो वज्रभट (सत्याश्रय) का

<sup>(&#</sup>x27;१-) ई. ऐं; जि० १२, ए० १६३ ।

<sup>(</sup>२):ना । प्रव पर्ः भाग १, प्रव २१० :श्रीरः पूरः २१.१ का दिल्या २३ ।

पुत्र था, अर्बुद देश (आबू और उसके आसपास के प्रदेश) का स्वामी था। भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध गांव कवि ने, श्रापने रचे हुए 'शिश्रुपालवध' ( माघकाव्य ) में अपने दादा सुप्रमदेव को वर्मलात राजा का सर्वाधिकारी (मुख्य मंत्री) बतलाया है<sup>२</sup>, श्रातप्व वर्मलात भीनमाल का राजा होना चाहिये। वसंतगढ़ के शिलालेख तथा 'शिशुपालवध' में राजा वर्मलात के वंश का परिचय नहीं दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी ने शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में, अर्थात् वर्मलात के समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ं प्रथ रचा, जिसमें वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा)-वंशी व्याघ्रमुख था<sup>3</sup>, श्रतएव या तो व्याघ्रमुख वर्मलात का उत्तराधिकारी रहा हो, या वर्मलात और व्याव्रमुख दोनों एक ही राजा के नाम रहे हों, अथवा व्याद्रमुख उसका बिरुद् हो। भीनमाल के चावड़ों का अब तक तो इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर वि० सं० ७६६ (ई० स॰ ७३६) तक रहना तो निश्चित ही है, क्योंकि लाट देश के सोलंकी सामत पुंतकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के कलचुरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६= ई० स० ७३६) के दानपत्र में श्ररबों की चढ़ाई का वर्शन है श्रौर वहां 'उनका चावोटकों ( चावड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा है । उस ्रसमय चावड़ों का राज्य भीतमाल पर ही था। वढ़वाण और पाटण ( श्रण-िहिलवाड़ा) में तो चावड़ों के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुई थी। 'फतूहुल-ः वलदान' नामक फ़ारसी तवारीस में लिखा है कि वह चढ़ाई सलीका हशाम के समय सिंध के हाक़िम जुनैद ने की थी श्रौर उसने मरुमाड़ (मारवाड़) के अतिरिक्त अल् बेंलमाल (भीनमाल) पर भी हमला किया

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ ६, पृ॰ १६१-६२।

<sup>(</sup>२) 'शिशुपालवधकाव्य'; सर्ग २० के ग्रंत में 'कविवंशवर्शन', श्लोक १।

<sup>(</sup>३) देखो ऊपर पृ० ६४ और टिप्पेग र ।

<sup>(</sup>४) तरलतरतारतरवारिदारितोदितसैन्धवकच्छेह्मसौराष्ट्रचावोटकमी-र्वगुर्जरादिराज्ये (ना॰ प्र॰ प॰; माग १, प्र॰ २१२, टिप्पण २३)।

था<sup>9</sup>। चावड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवंशी प्रतिहारों (पड़िहारों) ने छीन लिया।

### प्रतिहार वंश

गुहिल, चौलुक्य (सोलंकी), चाहमान (चौहान) श्रादि राजवंश श्रपने मूल पुरुषों के नाम से प्रचलित हुए हैं, परन्तु प्रतिहार नाम वंशकर्त्ता के नाम से चला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद से बना हुआ है। राज्य के भिन्न भिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी था, जिसका कार राजा के बैठने के स्थान या रहते के महल के द्वार (ड्योड़ी) पर रहकर उसकी रज्ञा करना था। इस पद के लिए किसी खास जाति या वर्ण का विचार नहीं रहता था, किंतु राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद पर नियुक्त होते थे। प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम मिलता है और भाषा में उसे पिड़हार कहते हैं। प्रतिहार नाम वैसा ही है जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकुल राजकर वसूल करनेवाले राजसेवकों की एक संस्था थी, जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन दानपत्रों, शिलालेखों तथा प्रवंधचिंतामिश श्रादि पुस्तकों में पंचकुल का उह्लेख मिलता है। राजपूताने में ब्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन पंचोली श्रीर गुजर पंचोली हैं, जिनमें श्रधिकतर कायस्थ पंचोली हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां श्रहलकारी का पेशा ही करते थे। पंचकुल का पंचडल (पंचोल) श्रौर उससे पंचोली शब्द वना है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सूचक नहीं, किंतु पद का सूचक है, वैसे ही प्रतिहार शब्द भी जाति का नहीं, किंतु पद का सूचक है। इसी कारण शिलालेखादि में ब्राह्मण प्रतिहार, चत्रिय (रघुवंशी) प्रतिहार, श्रीर गुर्जर ( गूजर ) प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है । श्राधुनिक शोधकों ने प्रतिहार मात्र को गुजर मान लिया है, जो भ्रम ही है।

मंडोर (जोधपुर से ४ मील ) के प्रतिहारों के कुछ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से तीन में उनके वंश की उत्पत्ति तथा षंशावली दी है। उनमें

<sup>(</sup>१) इालियट, हिस्टी ग्राव इंडिया; जि॰ १, पृ० ४४१-४२।

से एक जोधपुर शहर के कोट (शहरपनाह) में लगा हुआ मंडोर के मिला, जो मूल में मंडोर के किसी विष्णुमंदिर में लगा था। प्रतिहार् यह शिलालेख वि० सं० ६६४ ( ६० स० ६३७ ) चेत्र सुदि ४ का हैं। दूसरे दों शिलालेख घटियाले (जोधपुर से २० मील उत्तर ) में मिले हैं, जिनमें से एक प्राफ़त (महाराष्ट्री) मांबा का स्टोकवद्ध और दूसरा उसी का आशयसप संस्कृत में हैं। ये दोनों शिलालेख वि० सं० 'हर्द (ई० स० दूरर) चैत्र सुदि २ के हैं। इन तीनों लेखों से पाया जाता है कि 'हरिश्चंद्र' नामक वित्र (ब्राह्मण्), जिसको रोहिल्लक्टि भी कहते थे, वेद श्रीर शास्त्रों का अर्थ जानने में पारंगत था। उसके दो स्त्रियां थीं,एक दिक (ब्राह्मण)वंश की और दूसरी बड़ी गुणवती चत्रिय कुल की थी। ब्राह्मणी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये और संत्रिय वर्ण की राज्ञी (राणी) भद्रा से जो पुत्र जन्मे वे मद्य पीनेवाले हुए । इस प्रकार मंडोर के प्रतिहारों के उन तीनों शिलालेखों से हरिश्चंद्र का ब्राह्मण एवं किसी राजा का प्रतिहार होना पाया जाता है। उसकी दूसरी स्त्री भद्रा को राज्ञी 'तिखा है, जिससे संभव है कि हिश्चेद के पास जागीर भी रही हो। उसकी ब्राह्मण वंश की स्त्री के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये । जोधपुर राज्य में श्रव तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं, जो उसी हरिश्चंद्र प्रतिहार के वंशज होने चाहियें। उसकी चत्रिय वर्णवाली स्त्री भद्रा के पुत्रों की गणना उस समर की प्रधा के अनुसार मद्य पीनेवालों अर्थात् जित्रयों में हुई है। मंडोर के

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सां, ई० स० १=६४, ए० ४-६। इसके संवद् में सेकड़े और दहाई के श्रेंक प्राचीन श्रम्भरत्रणाठी से दिये हैं, जिससे पढ़ने में अन होकर देश के स्थान में केवल ४ छ्या है। वास्तव में इसेका संवत् दर ही है।

<sup>(</sup>२) ज. रॉ. ए. सो; ईं सं १८६४, ४० ४१६-१८:

<sup>(</sup>३) ए. इं: जि॰ ६, पृक्त २७६-५०।

<sup>(</sup>४) देखो उपर पु॰ १४ का टिप्पण २.। (४) ई॰ स॰ १६११ की जोधपुर राज्य की मनुख्याणना की हिंदी रिपोर्ट, हिस्सा तीसरा, जिल्द पहेली, पृष्ठ १६०।

<sup>(</sup>६) प्राचीन काल में प्रत्येक वर्षी का पुरुष अपने तथा अपने से नीचे के वर्षी

### प्रतिहारों की नामावली उनके उपयुक्त शिलालेखों में इस प्रकार मिलती है—

में विवाह कर सकता और ब्राह्मण् पति का अन्य वर्ण की स्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण ही माना जाता था। ऋषि पराश्चर के पुत्र वेदन्यास की, जो धीवरी सत्यवती (योजनगंधा) से उत्पन्न हुए थे, गण्पना ब्राह्मणों में हुई। ऋषि जमदिन ने इच्चाहुवंशी ( सूर्यवंशी ) क्षत्रिय रेण्ड की पुत्री रेण्डका से विवाह किया, जिससे परश्राम का जन्म हुआ और उनकी भी गण्मा ब्राह्मणों में हुई। मजु के समय कामवश ब्राह्मण चारों वृश्वे में विवाह कर सकता था। चित्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण्डल के समान माना जाता, परन्तु वैश्यजाति की स्त्री से उत्पन्न होनेवाला संबध श्रीर श्रुद्धा से उत्पन्न होनेवाला निषाद कहलाता था।

श्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितानसुतान् । सद्दशानेव तानाहुर्मातृदोषितगिर्हितान् ॥ ६ ॥ स्त्रनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । द्वियेकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥ ब्राह्मसाद्वेशयकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषादः शूद्रकन्यायां यः पारश्व उच्यते ॥ ८ ॥

मनुस्हति, श्रध्याय १०। पित्रे से याज्ञवस्त्रय ने द्विजों के लिए शृद्धवर्ण की कन्या से विवाह करने का निषेध किया-यदुच्यते दिजातीनां शूद्राहारीपसंग्रहः । नैतन्म म मतं यसान्तत्रायं जायते स्वयम् ॥

याज्ञवलभ्यस्पृति, आचाराध्यायः।

फिर तो चात्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मण के पुत्र की गुणना चित्रय वर्ण में होने लगी जैसा कि शंस और औशनस आहि स्पृतियों से पाया जाता है-

यतु ब्राह्मग्रेन चित्रयायामुत्पादितः चित्रय एव भवति चित्रयेगा वैश्यायामुत्पादितो वैश्य एव भवति वैश्येन शुद्रायामुत्पादितः शूद्र एव भवतीति शंखसारग्रम्।

> याज्ञवल्यस्मृतिः आचाराच्यायः स्टोकः ६१ पर मिताचरा टीका । नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्मृतः ।

पूना की आनंदाश्रम अंथानली में प्रकाशित 'स्मृतीनां समुख्य' में श्रीशनस स्मृति, ए० ४७, श्लोक २८।

- (१) हरिश्चंद्र (रोहिस्सिंह)—प्रारंभ में किसी राजा का प्रतिहार था। उसकी राणी भद्रा से, जो स्विय वंश की थी, चार पुत्र मोगभट, कक, रिजल और दह हुए। उन्होंने अपने बाहुबल से मांडव्यपुर (मंडोर) का दुर्ग (क्रिला) लेकर वहां ऊंचा प्राकार (कोट) बनवाया।
  - (२) रजिल (सं०१ का ज्येष्ठ पुत्र)।
- (३) नरभट (सं०२ का पुत्र)—उसकी वीरता के कारण उसकी 'पेल्लापेल्लि' कहते थे।
- (४) नागभट (सं०३ का पुत्र)—उसको नाहड़ भी कहते थे। उसने मेडंतकपुर (मेड़ता, जोधपुर राज्य)में श्रपनी राजधानी स्थिर की। उसकी राखी जिक्ककादेवी से दो पुत्र—तात और भोज—हुए।
- (४) तात (सं०४ का पुत्र)—उसने जीवन को विजली के समान चंचल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और आप मांडव्य के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ।
  - (६) मोज (सं० ४ का छोटा भाई)।
  - (७) यशोवर्द्धन (सं०६ का पुत्र )।
  - ( 🛮 ) चंदुक ( सं० ७ का पुत्र )।
- (६) शीलुक (सं० म का पुत्र)—उसने त्रवणी और वल्ल' देशों में अपनी सीमा स्थिर की अर्थात् उनको अपने राज्य में मिलाया, और वल मंडल (वल्लदेश) के स्वामी महिक (भाटी) देवराज को पृथ्वी पर पक्लाइ-) कर उसका छत्र छीन लिया<sup>२</sup>।

<sup>(</sup>१) इन देशों के लिए देखों जपर पृ० २, टिप्पण १।

<sup>(</sup>२) ततः श्रीशिलुको जातः पुत्त्रो दुर्व्वारिवक्त्रमः । येन सीमा कृता नित्मास्त्र (त्र)वर्णावस्त्रदेशयोः ॥ भट्टिकं देवराजं यो वस्त्रमण्डलपालकं । निपात्य तत्त्वणं भूमौ प्राप्तवान् छ (वांश्क्र)त्रिचहनकं ॥ ज. रॉ. ए. सो, ई० स० १८६४, प्र०६ ।

- (१०) भोट (सं०६ का पुत्र)—उसने राज्य सुख भोगने के पीछे गंगा में मुक्ति पाई!
- (११) मिल्लादित्य (सं०१० का पुत्र)— उसने युवावस्था में राज्य किया, फिर अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वह गंगाद्वार (हरिद्वार) को चला गया जहां १८ वर्ष जीवित रहा और अन्त में उसने अनशन वत से शरीर छोड़ा।
- (१२) कक (सं० ११ का पुत्र)—उसने मुद्गिगिर (मुंगेर, विद्वार)
  में गौड़ों के साथ लड़ने में यहा पाया। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क (न्याय)
  श्रीर सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। उसकी भष्टि (भाटी) वंश
  की महाराणी पश्चिनी से वाउक श्रीर दूसरी राणी दुर्लभदेवी से कड़कुक
  का जन्म हुआ। उसका उत्तराधिकारी वाउक हुआ। कक्क रघुवंशी
  प्रतिहार राजा वत्सराज का सामंत होना चाहिये, क्योंकि गौड़ों के साथ
  सड़ने में उसके यहा पाने के उसेल से यही मालूम होता है कि जब वत्सराज
  ने गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलदमी श्रीर दो श्वेत छुत्र
  छीने, उस समय कक्क उसका सामंत होने से उसके साथ लड़ने को गया
  होगा।
- (१३) वाउक (सं० १२ का पुत्र )—जव शतुओं का अतुल सैन्य नंदावल को मारकर भूअकूप में आ गया और अपने पत्तवाले द्विजनुपकुल के प्रतिहार साग निकले, तथा अपना मंत्री एवं अपना छोटा भाई भी छोड़ भागा, उस समय उस राण (राणा, वाउक) ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार उठाई। फिर जब नवों मंडलों के सभी समुदाय भाग निकले और अपने शत्रु राजा मयूर को एवं उसके मनुष्य(सैनिक) सपी मुगों को मार गिराया तब उसने अपनी तलवार स्थान में की । वि० सं० द्व १४ (ई० स० दश्) की अपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति उसी ने खुदवाई थी।

<sup>(</sup>१) नन्दावल्लं प्रहत्वा रिपुवलमतुलं भूत्रक्षपप्रयातं दृष्ट्वाभग्नां(न्)स्वपचां(न्)द्विजनृपकुलाजां(न्)सत्प्रतीद्वारमूपां(न्)। २२

(१४) कक्कुक (सं० १३ का भाई)—घटियाले से मिले हुए वि० सं० ६६ के दोनों शिलालेख उसी के हैं, जिनके अनुसार उसने अपने सक्चरित्र से मक, माड, यहा, तमणी (त्रवणी), अज्ञ (आर्य) एवं गुर्जिश के लोगों का अनुराग प्राप्त किया; वडणाण्य मंडल में पहाड़ पर की पहियों (पालों, भीलों के गांवों) को जलाया; रोहिन्सकूप (घटियाले) के निकट गांव में हुट (हाट, वाज़ार) वनवाकर महाजनों को वसाया और महोक्षर (मंडोर) तथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्तंम स्थापित किये । कक्कुक न्यायी, प्रजापालक एवं विद्वान था और संस्कृत में काव्यरचना भी कस्ता था। घटियाले के वि० सं० ६१० के संस्कृत शिलालेख के अन्त में एक स्थोक उसका वनाया हुआ खुदा है और साथ में यह भी लिखा है कि यह स्थोक स्वयं कक्कुक का वनाया हुआ खुदा है और साथ में यह भी लिखा है कि यह स्थोक स्वयं कक्कुक का वनाया हुआ हुवा है

मंडोर के प्रतिहारों की कक्कुक तक की शृंखलावद वंशावली उप-र्युक्त तीन शिलालेखों से मिलती है। संवत् केवल वाउक और कक्कुक के

धिरमूर्तेकेन तिसान्प्रकाटितयशासा श्रीमता बाउकेन
स्फूर्जन्हत्वा मयूरं तदनु नरमृगा घातिता हेतिनैव ॥
कस्यान्यस्य प्रभग्नः ससिचवमनुजं त्यज्य राग्य्(गः) सुतंत्रः
केनैकेनातिभीते दशदिशि तु वले (बले १) स्तरम्य चात्मानमेकंः।
ध्रैयान्मुक्तवाश्चपृष्ठं चितिगतचरग्रोनासिहस्तेन शत्रुं
छित्वा(त्त्वा)भित्वा(त्त्वा)श्मशानं कृतमितमयदं बाउकान्येन तिमन्॥
नवमंडलनवनिचये भग्ने हत्वा मयूरमितगहने ।
तदनु[ह]तासितरंगा श्रीमद्वाउकनृसिंघे(हे)न ॥
ज. रॉ. ए. सो; ई॰ स॰ १८६४, प्र० ७-६१

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सो; ई० स० १८६४, ए० ४१७-१८ ।

<sup>(</sup>२) यौवनं विविधेर्मोगैर्सिध्यमं च वयः श्रिया । वृद्धभावश्च घर्मेगा यस्य याति स पुण्यवान् ॥ अयं श्लोकः श्लीकककुकेन स्वयं कृतः ॥ ए. हं, जि॰ ६, ए॰ २म॰ ।

ही मालूम हुए हैं, जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र कव हुआ यह निश्चित कप से ज्ञात नहीं, किंतु वाउक के निश्चित संवत् द्रश्य से प्रत्येक का राज्य समय औसत हिसाब से २० वर्ष मानकर पीछे हरते जावें तो हरिश्चंद्र का वि० सं० ६१४ (ई० स० १६७) के आसपास विद्यमान होना स्थिर होता है। विक्रम सं० ६१८ के पीछें भी मंडोर के राज्य पर प्रतिहारों का अश्विकार रहा, परन्तु उस समय की श्रंखलावद नामा- चलीवाला कोई शिलालेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। एक लेख जोधपुर राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुर्लभराज के पुत्र जसकरण का (१ नाम कुछ संदिग्ध है) वि० सं० ६६६ (ई० स० ६३६) ज्येष्ठ सुदि १० का मिला है। दुर्लभराज और जसकरण शायद वाउक और कक्छक के वंश्वधर रहे हों। वि० सं० १२०० के आसपास नाडौल के चौहान रायपाल ने, जिसके शिलालेख वि० सं० १८८६ से १२०२ तक के मिले हैं, मंडोर पिडहारों से छीन लिया। उसके पुत्र सहजपाल का एक शिलालेख (१६ दुकड़ों में) मंडोर से मिला है, जिससे मालूम होता है कि वि० सं० १२०२ (ई०स० ११४४) के आसपास सहजपाल वहां का सजा थां।

वंशमास्कर में प्रतिहार से लगाकर इपाल तक की प्रतिहारों की नामावली में १६५ नाम दिये हैं, परन्तु बहुधा पुराने सब नाम कल्पित हैं और भाटों की ख्यातों से लिये हैं। उनमें से १४५ वें राजा अनुप्रमणल का समय संवत् ३५० दिया है, और १७१ वें अर्थात् अनुप्रमणल से २६ वें राजा नाहरराज की पुत्री पिंगला का विवाह चित्तोड़ के राजा तेजसिंह से होना, तथा उस समय कन्नोज पर राठोड़ (गहरवार) जयचन्द का, चित्तोड़ पर सीसोदिये (गुहिल) समरसिंह रावल का, दिन्नी पर अनगपाल तंवर का, अजमेर पर सोमेश्वर चौहान का, गुजरात पर भोलाराय भीम (भोला भीम) सोलंकी का तथा दूसरे स्थानों पर अन्य-अन्य राजाओं का राज्य करना लिखा है। यह सब पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है।

<sup>! (</sup>१) आर्कियालाजिकत्त सर्वे झाँव् इंडिया; एन्युअल श्विटे, ई० स० १६०६-१०; पृ॰ १०२-३।

न तो रावल समरसिंह, जिसका वि॰ सं॰ १३३० से १३४८ तक विद्यमान होना शिलालेखादि ले निश्चित हैं, नाहरराव का समकालीन था, और न जयचंद, अनंगपाल, सोमेश्नर, भोला भीम आदि उस(नाहरराव) के समकालीन थे। प्राय: उस सारी वंशावली के कृत्रिम होने से हमने उसको इतिहास के लिए निरुपयोगी समसकर पुराना वृत्तान्त उससे कुछ भी उद्धृत नहीं किया। मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उनके शिलालेखों में मिलते हैं, वे भाटों की ख्यातों में नहीं मिलते।

रघुवंशी प्रतिहारों (पिंड्हारों ) ने चावड़ों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया। उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के

विषय में ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोज (प्रथम)
रमुवंशी
अतिहार
के समय की प्रशस्ति में लिखा है—'सूर्य वंश में मनु, इच्वाकु,

ककुतस्थ श्रादि राजा हुए। उनके वंश में पौलस्त्य (रावल्) को मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार (ड्योड़ीवान) उनका छोटा भाई सौभित्रि (लदमण्), इन्द्र का मानमर्दन करनेवाले मेघनाद श्रादि को हरानेवाला था। उसके वंश में नागभट हुश्रा । श्रागे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज को इस्वाकु वंश की उन्नति करनेवाला कहा है। उस प्रशस्ति में संवेत् नहीं है, परंतु भोज (प्रथम) के शिलालेखादि वि० सं० ६०० से ६३८ (ई० स० ८४३ से ८८१) तक के श्रीर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल (प्रथम) का सब से पहला लेख वि० सं० ६४० (ई० स० ८६३) का है, श्रतएव भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति वि० सं० ६०० श्रीर ६४० के बीच के किसी संवत् की होनी चाहिये।

काव्यमीमांसा आदि अनेक प्रंथों के कर्ता प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने, जो कन्नोज के प्रतिहार राजा भोज (प्रथम) के पुत्र महेन्द्रपाल (प्रथम) का गुरु (उपाध्याय) था और महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के समय में भी कन्नोज में था, श्रपनी 'विद्यशालभंजिका' नाटिका में श्रपने

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प्॰; साग १, प्र॰ ६२; और प्र॰ ४१३ का टिप्पण ४७।

<sup>(</sup>२) देखो उत्पर ५० ७४ का डिप्पय २।

शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भयनेरेंद्र) को रघुकुलतिलक और 'बालभारत' में रघुग्रामणी (रघुवंशियों में अप्रणी) कहा है। उसी किव ने 'बालभारत' नाटक में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को 'रघुवंशमुक्तामणि' (रघुवंशस्पी मोतियों में मणि के समान) एवं आर्यावर्त का महाराजाधिराज लिखा है'। राजशेखर के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पृष्टि करते हैं।

शेखावाटी (जयपुर राज्य) के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) श्राषाढ़ सुदि १४ की सांभर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है, उक्त विग्रहराज के पिता सिंहराज के वर्णन में लिखा है—'उस विजयी राजा ने, सेनापित होने के कारण उद्धत तोमर (तंबर) नायक सलवण को मारा (या हराया, मूल लेख में 'हत्वा' या 'जित्वा' शब्द होगा, जो नष्ट होगया है, केवल 'श्रा' की मात्रा बची है) श्रीर चारों श्रोर युद्ध में राजाश्रों को मारकर बहुतेरों को उस समय तक केंद्र में रक्खा जब तक कि उनको छुड़ाने के लिए पृथ्वी प्रर का चक्रवर्ती रघुवंशी (राजा) स्वयं उसके यहां न श्राया रां

इससे स्पष्ट है कि सांभर का चौहान राजा सिंहराज किसी चक्रवर्ती आर्थात् बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रवल राज्य मितहारों का ही था, जिसके अधीन राजपूताने का बड़ा अंश ही नहीं, किंतु गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर बिहार तक के प्रदेश थे। सांभर के (चौहान) भी पहले कन्नोज के प्रतिहारों के अधीन थे, क्योंकि उसी हर्षनाथ की प्रशस्ति में सिंहराज के पूर्वज गृवक (प्रथम) के संबंध में लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक (कन्नोज का

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर ए० ७४-७४, दिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) ''' तोमरनायकं सलवणं सैन्याधिपत्योद्धतं
युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निर्का(एण्)शिता जिब्णुना ।
कारावेश्मनि भूरयश्च विधृतास्तावद्धि यावद्गृहे
तन्मुक्तयर्थमुपागतो रघुकुले भूचऋवर्ती स्वयम् ॥
प. ई; जि॰ २, पृ० १२१-२२।

राज्य छीननेवाला प्रतिहार राजा नागमट-दूसरा) की समा में 'बीर' कहलाने की प्रतिष्ठा पाई थीं'। ऐसी दशा में सिंहराज की क़ैद सें उन राजाओं को छु- इनिवाला रघुवंशी राजा कन्नोज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है। सिंहर राज का समकालीन कन्नोज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई विजयपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि०सं० १०३० (ई०स० ६७३) में सांभर के चौहान:भी कन्नोज के प्रतिहारों को रघुवंशी मानते थें।

श्राधुनिक विद्वान् कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहार राजाओं को गुर्जर या गूजर मानते हैं, जिसका संचित्त वृत्तान्त हम पाठकों के संमुख इस श्रीभ-प्राय से रखना चाहते हैं कि उसके द्वारा वे स्वयं निर्णय कर सकें कि प्रति-हारों को गूजर ठहराना केवल उनकी कल्पना श्रीर भ्रममूलक श्रनुमान ही है या वास्तव में वह कथन ठीक हैं।

पहले पहल डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी जव गुजरात देश का प्राचीन इतिहास लिखने लगा तो गुजरात नाम वहां गुजर जाति के बसने या राज्ञ करने से पड़ा, ऐसा निश्चय कर उसने लिखा—"गुजर भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर मार्ग द्वारा वाहरी प्रदेश से श्राई हुई एक विदेशी जाति है, जो प्रथम पंजाव में श्राबाद होकर शनैः शनैः दिलाए में गुजरात, खानदेश, राज्ञ पूताना, मालवा श्रादि देशों में बढ़ती गई। गुजरों का मुख्य श्रंथा पशुपालन, कृषि श्रीर सिपाहीगीरी था; यद्यपि यह मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु संभव है कि गुजर कुशनवंशी राजा कनिष्क के राज्य में (ई० स० ७६-१०६) इधर श्राये हों। फिर दो सौ वर्ष पीछे जब गुप्तवंशियों का प्रताप वढ़ा तब पूर्वी राजपूताना, गुजरात श्रीर मालवे में गुप्त राजाशों की तरफ से उनको जागीरें मिली हों। सातवीं शताब्दी (ईसवी) में चीनीं यात्री हुएन्त्संग उत्तरी गुजर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता है। दिलाणी गुजरों के प्राचीन शिलालेखों में उनका परिचय गुजर वंश

<sup>(</sup>१) आद्यः श्रीगूवकाख्याप्रिश्वतनरपतिश्चाहमानान्वयोभूत् श्रीमन्नागावलोकप्रवरनृपसमालव्ध(ब्ध)वीरप्रतिष्ठः। ए. इं; जि॰ २, पृ॰ १२१।

के रूप में दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर श्रपनी वंश-परम्परा पौराणिक राजा कर्ण से जा मिलाई। चौथी शताब्दी से श्राठवीं शताब्दी तक मध्य गुजरात में शिक्तशाली राज्य वलभी का था, परंतु बहां के दान- हजों श्रादि से यह नहीं पाया जाता कि वलभी के राजा किस वंश के थे। हुएन्संग उनका सित्रय होना लिखता है तथा उनका विवाह-संबंध मालवें श्रीर कन्नोंज के राजाओं के साथ बतलाता है तथापि संभव है कि वे गुर्जर वंश के रहे हों। हुएन्संग उस समय श्राया था जब कि बलभीवालों का प्रताप बहुत बढ़ चुका था; श्राश्चर्य नहीं कि काल वीतने पर वे श्रपने मूल- वंश को भूलकर पीछे से सित्रय बन गये हों श्रीर विवाह-संबंध तो राजपृत सदा श्रपने से बढ़े-चढ़े कुल में करने से नहीं चूकते हैं। गुजरात में गुजरों की कई जातियां हैं जैसे गुजर बनिये, गुजर सुतार (सूत्रधार), गुजर सोनी, गुजर कुम्भार, गुजर सिलावट श्रादि। गुजर जाति के लोगों के पृथक्-पृथक् धन्धे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद हुए। गुजरों की वड़ी संख्या में कुनवी लोग हैं'।"

मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गैज़ेटियर में भीनमाल एर जो निवन्ध लिखा उसमें गुर्जर जाति का पेतिहासिक हुत्त देते हुए लिखा है— 'वे लोग पांचवीं शताब्दी (ईसवी) में भारतवर्ष में आये, क्योंकि पहले पहल सातवीं शताब्दी में लिखे हुए श्रीहर्णचरित में उनका उज्लेख मिलता है। भीनमाल में उनके वसने का समय अनिश्चित है, परंतु हुएन्त्संग ने वहां के राजा को चित्रय लिखा है। उन्होंने वलमी के राजा को उनकी सत्ता स्वीकार करने के लिए वाध्य किया। किव पंप ने ई० स० ६४१ (वि० सं० ६६८) में 'पंपमारत' नामक काव्य लिखा, जिसमें वह लिखता है—'श्चरिकेसरी सोलंकी के पिता ने गुर्जरराज महीपाल को पराजित किया।' यह महीपाल धरणीवराह (चावड़े) के ई० स० ६१४ (वि० सं० १०७१) के दानपत्र का

<sup>(</sup>१) वंव. गै; जि॰ १, भाग १, ए॰ २-४।

<sup>(</sup>२) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए० २०७ और उसी प्रष्ठ का टिप्पण है।

महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों में तो कोई महीपाल हुआ ही नहीं। अतः वह गुर्जर देश (भीनमाल ) का राजा होना चाहिये ।"

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने गुर्जर (जाति) पर एक निबन्ध छुपवाया, जिसमें मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखा—"राजोर ( श्रलवर राज्य ) के प्रतिहार मधनदेव का ई० स० ६६० (वि० सं० १०१६) का लेख स्पष्ट कह देता है कि वह ( मधनदेव ) प्रतिहार वंश का गूजर था, श्रतएव कन्नोज के प्रतिहार राजा भी गूजर वंश के थे ।"

कुशनवंशी राजा किनष्क के समय में गुर्जरों का भारतवर्ष में श्राना प्रमाण्यत्य बात है, जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी ने स्वीकार किया है, श्रीर गुप्तवंशियों के समय में गूजरों को राजपूताना, गुजरात श्रीर मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । न तो गुप्त राजाश्रों के लेखों में श्रीर न भड़ीच के गूजरों के दानपत्रों में इसका कहीं उन्नेख है । यह केवल उक्त पंडितजी का श्रुग्रमानमात्र है । चीनी यात्री हुएन्त्संग ने गुर्जर जाति का नहीं, किंतु गुर्जर देश का वर्णन कर श्रपने समय के भीनमाल के राजा को चित्रय जाति का बतलाया है श्रीर उस देश की परिधि भी दी है । ऐसे ही बलभी के राजाश्रों को हुएन्त्संग ने चित्रय बतलाया श्रीर श्राजकल के विद्वान उनको मैत्रक (सूर्यवंशी) मानते हैं । उनको केवल श्रपनी कल्पना के श्राधार पर गुर्जरवंशी कहने श्रीर पीछे से वे चित्रय बन गये हों ऐसा निर्मूल श्रुग्रमान करने एवं उनके विवाह संबंध के विषय में ऐसे खयाली घोड़े दौड़ाने को इतिहास कब स्वीकार कर सकता है।

इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हर्षचरित के वर्णन से भीनमाल के राजा को गुर्जरवंशी कहा, यह भी उसका अममान है, क्योंकि हर्षचरित के रचियता का अभिप्राय वहां गुर्जरदेश (या वहां के राजा) से है न कि गुर्जर जाति के राजा से। बड़ोदे के जिस दानपत्र की साल्वी मिस्टर जैक्सन

<sup>(</sup>१) बंब. मैं; जि०१, भाग १, पृ० ४६५-६६।

<sup>(</sup>२) बंब. ए. सो. ज., ई० स० १६०४ ( एक्स्ट्रा नंबर ), ४० ४१३-३६ ।

ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसको 'गुर्जरेश्वर'' लिखा है। फिर न मालूम उक्त महाशय ने इससे गुर्जर जाति का श्रमुमान कैसे कर लिया। दक्तिण के राष्ट्रकूट राजा गोविन्द्राज तीसरे के शक संवत् ७३० (वि० सं० ८६४=ई० स० ८०८) के वणी श्रीर राधन-पुर से मिले हुए दानपत्रों में उसी (गुर्जरेश्वर) का नाम वत्सराज दिया है,

(१) गौडेंद्रवंगपतिनिज्जियदुर्व्विदग्धसद्गूर्ज्जरेश्वरिदगर्गलतां च यस । नीत्वा मुजं विहतमालवरम्बणात्धै स्वामी तथान्यमपि राज्यछ(फ)लानि मुंक्ते॥

बड़ोदे का दानपत्र, इं. ऐं, जि॰ १२, पृ॰ १६०; और ना. प्र. पः, साग २, पृ॰ ३४४ का टिप्पण १।

उक्क ताम्रपत्र के 'गुजरेश्वर' पद का अर्थ 'गुर्जर (गुजरात ) देश का राजा' स्पष्ट है, जिसको खींच तान कर गुर्जर जाति वा वंश का राजा मानना सर्वथा असंगत है। संस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिळते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

लाटेश्वरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः । दुर्वारं वारपं हत्वा हास्तिकं यः समग्रहीत् ॥ ३ ॥ महेच्छकच्छभूपालं लच्चं लच्चीचकार यः ॥ ४ ॥ जगाम मालवेशस्य करवालः करादिप ॥ १० ॥ बद्धः सिंघुपतिर्येन वैदेहीदियतेन वा ॥ २६ ॥ चक्रे शाकंमरीशोपि शङ्कितः प्रस्ततं शिरः ॥ २६ ॥ मालवस्वामिनः प्रौढलच्मीपरिवृदः स्वयं ॥ ३० ॥

कीर्तिकौसुदी; सर्ग २ ।

ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही सर्ग के श्रंशमात्र से उद्धृत किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक्त देश के राजा के लिए भी होता है—

अपारपौरुषोद्गारं खङ्गारं गुरुमत्सरः । सौराष्ट्रं पिष्टवानाजौ करियां केसरीव यः ॥ २५ ॥ 'कीर्तिकौसुदी'; सर्ग १।

इस श्लोक में 'सौराष्ट्रं' पद सौराष्ट्र देश के राजा ( खंगार ) का सूचक है, न कि देश का । ऐसे ही इस टिप्पण के प्रारंभ के श्लोक के तीसरे चरण का 'मालव' शब्द मालवे के राजा का सूचक है, न कि मालव जाति या मालव देश का । जिसका रघुवंशी होना हम सप्रमाण श्रागे बतलाते हैं। 'पम्पभारत' काव्य में भी राजा महीपाल को गुर्जर जाति का नहीं, किंतु गुर्जर देश का स्वामी कहा है।

श्रीयुत देवद्त्त रामरुज्य भंडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की पुष्टि करते हुए कन्नौज के प्रतिहार राजाओं को गुर्जरवंशी सिद्ध करने का प्रयत किया है; परंतु कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति में, जो राजोरगढ़ के गुर्जर प्रतिहार राजा मथनदेव के लेख से अनु-मान १०० वर्ष से भी भ्राधिक पूर्व की है, कड़ीज के प्रतिहारों को रघुवंशी बतलाया है। ऐसे ही हर्षनाथ के चौहानों के लेख में भी उनको रघवंशी लिखा है, जिसको अंडारकर ने भी पीछे से स्वीकार किया है'। विक्रम संवत् ६५० के लगभग होनेवाले कवि राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिहारों को रघुवंशी वतलाया है । प्रतिहार शब्द सूल में जाति सूचक नहीं, किंतु पंचोली, महता श्रादि के समान पदसूचक था जैसा कि∵पहले बतलाया जा चुका है। ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर गूजर इन चारों जातियों के प्रतिहार होने के उत्लेख मिलते हैं। यदि केवल मथनदेव के लेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द आने से प्रतिहारमात्र गुर्जर जाति के मान लिये जावं, तो उक्त लेख से अनुमानतः १२४ वर्ष पहले के लेखों में कहे हुए ब्राह्मण प्रातिहार शब्द से सब प्रतिहार ब्राह्मण जाति के और रघुवंशी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहारों को चात्रिय ही मानना चाहिये। अतएव यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है कि प्रतिहार-मात्र गुर्जरवंशी हैं।

रघुवंशी प्रतिहारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना, फिर कन्नीज के महाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी स्थापित की, जिससे उनको कन्नीज के प्रतिहार भी कहते हैं। अब तक के शोध के अनुसार उनकी नामावली तथा संचित्र बुत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि॰ ४२, पृ॰ ४८-४६।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर ५० ७४, टिप्पण ३।

- (१) नागभट—उस से ही उनकी नामावली मिलती है। उसकी नागावलोक भी कहते थे। हांसोट (भड़ीच ज़िले के श्रंहरेशर तालुके में) से एक दानपत्र चौहान राजा भर्टवहु (भर्नृतृद्ध) दूसरे का मिला है, जो नि॰ सं॰ द१३ (ई॰ स॰ ७४६) का है । उक्त ताल्रपत्र से पाया जाता है कि भर्टि चृद्ध (दूसरा) राजा नागावलोक का सामंत था। उक्त दानपत्र का नागावलोक यही प्रतिहार नागभट (नागावलोक) होना चाहिये। यदि यह अनुमान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से लगाकर दिल्ए में भड़ीच तक मानना पड़ताहै। उसके राज्य पर म्लेच्छ (मुसलमान) वलचों (बिलोचों) ने श्राक्रमण किया, परंतु उसमें वे परास्त हुए। मुसलमानों की मारवाड़ पर की यह चढ़ाई सिंध्र की और से हुई होगी।
  - (२) ककुस्थ (संख्या १ का भतीजा)—उसको कक्कुक भी कहतेथे।
  - (३) देवराज (सं०२ का छोटा भाई)—उसको देवशक्ति भी कहते थे श्रौर वह परम वैष्णव था। उसकी राणी भूयिकादेवी से वत्सराज का जन्म हुआ।
  - (४) वत्सराज (सं० ३ का पुत्र)—उसने गौड़ श्रीर बंगाल के राजाश्रों पर विजय प्राप्त की। गौड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका सामंत मंडोर का प्रतिहार कक भी उसके साथ था। जिस समय उसने मालवे के राजा पर चढ़ाई की उस समय दिल्ला का राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा धुवराज अपने सामंत लाट देश के राठोड़ राजा कर्कराज

देवो नागभटः पुरातनमुनेर्मूर्तिर्व्वभूवाद्भुतम् । येनासौ सुक्ततप्रमाथिवलचम्लेच्छाधिपाचौहिर्गाः चुन्दानस्फुरदुग्रहेतिसचिरेहोभिश्चतुर्भिर्व्वभौ ॥ ४ ॥

प्रतिहार राजा मोजदेव की ग्वात्तियर की प्रशस्ति; श्रार्कियालॉजिकल सर्वे झाँच् इंडिया; ई॰ स॰ १६०३-४ की रिपोर्ट, पु॰ २८०।

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि॰ १२, पृ० २०२-३।

<sup>(</sup>२) तद्दन्शे (वंशे ) प्रतिहारकेतनभृति त्रैलोक्यरचारपदे

<sup>(</sup>३) देखो अपर ए० १६६ में कझ का वृत्तांक

सिंहत, जो इन प्रतिहारों का पड़ोसी था, मालवे के राजा को बचाने के लिए गया, जिससे वत्सराज को हारकर मरु (मारवाड़) देश में लौटना पड़ा और गौड़ देश के राजा के जो दो श्वेत छुत्र उस (वत्सराज) ने छीने थे वे राठोड़ों ने उससे ले लिये । उस स्तियपुंगव ने बलपूर्वक मंडि के वंश का राज्य छीनकर इस्वाकु वंश को उन्नत किया। शक सं० ७०४ (वि० सं० ८४०=ई० स० ७८३) में दिगंबर जैन आचार्य जिनसेन ने 'हरिवंश पुराण' लिखा, जिसमें उक्त संवत् में उत्तर (कन्नोज) में इंद्रायुध और पश्चिम (मारवाड़) में वत्सराज का राज्य करना लिखा है । वह परम माहेश्वर (शैव) था, उसकी राणी सुंदरीदेवी से नागभट का जन्म हुआ।

(४) नागभट दूसरा (सं०४ का पुत्र)—उसको नागावलोक भी कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नीज का साम्राज्य उससे

(२) ख्याताङ्गीपडकुलान्मदोत्कटकरिप्राकारदुर्ह्मघतो यः साम्राज्यमधिज्यकारमुकसखा संख्ये हठादग्रहीत्। एकः चित्रयपुङ्गवेषु च यशोगुव्विन्धुरं प्रोद्वह-किस्वाकोः कुलमुन्नतं सुचीरतैश्चके स्वनामाङ्कितम्॥ ७॥ राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्तिः, श्वार्कियालॉजिक् सर्वे श्रॉव् इंडियाः, सन् १६०३-४ की रिपोर्टः, ए० २८०।

मंडि का वंश कहां राज्य करता था इसका ठीक-ठीक निर्माय नहीं हो सका। एक मंडि तो प्रसिद्ध वैसवंशी राजा हर्ष ( हर्षवर्द्धन ) के मामा का पुत्र श्रीर उक्त राजा ( हर्ष ) का मंत्री भी था। यहां उससे श्राभिप्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। शायद मंडि के वंश से यहां श्राभिप्राय भीनमाल के चावड़ों के वंश से हो। यदि यह श्रनुमान ठीक हो तो यह मानना श्रनुचित न होगा कि मंडि भीनमाल के चावड़ों का मूल पुरुष था।

(३) शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधिनास्नि कृष्णनृपजे श्रीवह्मभे दिख्याम् । पूर्वी श्रीमदवन्तिभूभृति नृपे वत्सादि (धि)राजेऽपरां वंव॰ गै; जि॰ १, भाग २, ए॰ १६७, टि॰ २ ।

(४) चकायुध कन्नीज के उपर्युक्त राजा इंद्रायुध का उत्तराधिकारी था। ये दोनों किस वंश के थे यह ज्ञात नहीं हुआ।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः भाग २, प्र० ३४४-४६; श्रीर प्र० ३४४ का दिप्पण १।

छीना । उसी के समय से गुर्जर देश के इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज स्थिर होनी चाहिये। उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने म्रांभ, सैंधव, विदमें(बरार), किलंग भीर बंग के राजाओं को जीता, तथा श्रानते, मालव, किरात, तुरुक, वत्सश्रीर मत्स्य श्रादि देशों के पहाड़ी किले ले लिये। राजपूताने में जिस नाहड़राव पड़िहार का नाम बहुत प्रसिद्ध है और जिसके विषय में पुष्कर के घाट बनवाने की ख्याति चली श्राती है, वह यही नागमट (नाहड़) होना चाहिये, न कि उस नाम का मंडोर का प्रतिहार। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ८०२ (ई० स० ८११) का बुचकला (जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने में) से मिला है । नागमट भगवती (देवी) का परम मक्त था। उसकी राणी ईसटादेवी से राममद्र उत्पन्न हुआ। नागमट का स्वर्गवास वि० सं० ८६० भाद्रपद सुदि १ (ई० स० ८३६ ता० २३ अगस्त) को होना जैन चंद्रप्रभस्ति ने अपने 'प्रमावक चित्त' में लिखा है । कई जैन लेखकों ने कन्नौज के राजा नागमट के स्थान में 'श्राम' नाम लिखा है, परंतु चंद्रप्रभस्ति ने श्राम श्रीर नागावलोक दोनों एक ही राजा के नाम होना बतलाया है।

(६) रामभद्र (सं०४ का पुत्र)— उसको राम तथा रामदेव भी कहते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त

<sup>(</sup>१) त्रार्कियाळाँजिकल सर्वे स्राव् इंडिया; ई॰ स॰ १६०३-४ की रिपेर्ट; ए॰ २८१; श्लोक ८-११।

<sup>(</sup>२) ए. इं; जि॰ ६, पु० १६६-२००।

<sup>(</sup>३) विक्रमतो वर्षाणां शताष्टके सनवती च माद्रपदे । शुक्रे सितपंचम्यां चन्द्रे चित्राख्यऋच्हरथे ॥ ७२० ॥ मामूत्संवत्सरोऽसौ वसुशतनवतेर्मा च ऋच्छेषु चित्रा धिग्मासं तं नमस्यं च्ह्रयमि स खलः शुक्लपच्छोपि यातु । संक्रांतियी च सिंहे विश्वतु हुतमुजं पंचमी यातु शुक्रे गंगातोयाग्निमध्ये त्रिदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ॥७२५॥ 'प्रभावक चितत' में बणभदिष्रबंध; पृ॰ १०७।

था; उसकी राखी अप्पादेवी से भोज का जन्म हुआ।

- (७) भोजदेव (सं० ६ का पुत्र)—उसको मिहिर और ब्रादिवराह भी कहते थे। वह अपने पड़ोसी लाट देश के राठोड़ राजा ध्रुवराज (दूसरे) से लड़ा, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार वह हार गया। उसके समय के ४ शिलालेखादि वि० सं० ६०० से लगाकर ६३८ (ई० स० ८४३ से ८६१) तक के मिले हैं और चांदी व तांबे के सिके भी मिले, जिनके एक तरफ 'श्रीमदादिवराह' लेख और दूसरी और 'वराह' (नरवराह ) की मूर्ति बनी है । वह भगवती (देवी) का भक्त था। उसकी राखी चंद्रभद्दारिकादेवी से महेन्द्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेव के युवराज का नाम नागमट मिलता है, परंतु महेन्द्रपाल और विनायकपाल के दानपत्रों में उसका नाम राजाओं की नामावली में न मिलने से अनुमान होता है कि उसका देहान्त भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया, जिससे भोजदेव का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुआ:।
- (द) महेन्द्रपाल (सं०७ का पुत्र)—उसको महेन्द्रायुध, महिंद्पाल, निर्भयराज और निर्भयनरेन्द्र भी कहते थे। उसके समय के दो शिलालेख और तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो वि० सं० ६४० से ६६४ (ई० स० ६६३ से ६०७) तक के हैं। उन तीन ताम्रपत्रों में से दो काठियावाड़ में मिले, जिनसे पाया जाता है कि काठियावाड़ के दिल्ली हिस्से पर भी उसका राज्य था, जहां उसके सोलंकी सामंत राज्य करते थे और उसकी तरफ से वहां का शासक धीइक था। काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी,

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ ६०० का दौलतपुरे का दानपत्र (ए. ई; जि॰ ४, प्ट॰ २११) श्रीर पेहेचा (पेहोश्रा, कर्नाल ज़िले में ) से मिला हुश्रा हर्ष संवत् २७६ (वि॰ सं॰ ६३६ का शिलालेख (ए. ई; जि॰ १, प्ट॰ १८६—८८)।

<sup>(</sup>२) स्मि; के. कां. इं. स्यू: ए० २४१-४२; ग्रेट २४, संख्या १८।

<sup>(</sup>३) वलभी संवत् १७४ (वि० सं० ६१०) का ऊना (काठियावाद के जूनागढ़ राज्य) गांव से मिला हुआ दानपत्र (ए. इं; जि० ६, ए० ४–६) और वि० सं० ६६४ का सीयडोनी का शिलालेख (ए. इं०; जि० ६, ए० ३७३)।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. पः, मा० १, पृ० २१२-१४।

विद्यशालभंजिका, बालरामायण, बालभारत श्रादि प्रन्थों का कर्चा प्रसिद्ध किन राजशेखर उसका गुरु था। महेन्द्रपाल भी श्रपने पिता की नाई भगवती (देवी) का भक्त था। उसके तीन पुत्रों—महीपाल (चितिपाल), भोज श्रीर विनायकपाल के नामों—का पता लगा है। भोज की माता का नाम देह-नागादेवी श्रीर विनायकपाल की माता का नाम महीदेवी मिला है।

- (६) महीपाल (सं० द्र का पुत्र)—उसकी चितिपाल भी कहते थे। उसके समय काञ्यमीमांसा श्रादि का कर्चा राजशेखर किव कन्नीज में विद्य-मान था, जो उसकी श्रार्थावर्त का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, कर्लिंग, केरल, फुलूत, कुंतल श्रीर रमठ देशवालों को पराजित करनेवाला लिखता है। महीपाल दिल्ला के राठोड़ इंद्रराज (तीसरे, नित्यवर्ष) से भी लड़ा था, जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार उसकी हार हुई थी। उसके समय का एक दानपत्र हड़ाला गांव (काठियावाड़) से शक सं० ६३६ (वि० सं० ६७१=ई० स० ६१४) का मिला, जिसके श्रमुसार उस समय वढ़वाण में उसके सामंत चाप(चावड़ा)वंशी धरणीवराह का श्रधिकार था, श्रीर उसका एक शिलालेख वि० सं० ६७४ (ई० स० ६१७) का भे मिला है।
- (१०) भोज-दूसरा (सं०६ का भाई)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया। अब तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज (दूसरा) बड़ा था या महीपाल।
- (११) विनायकपाल (सं० १० का छोटा भाई)—उसके समय का यक दानपत्र वि० सं० ६८६ (ई० स० ६३१) का मिला है। उसकी राणी प्रसाधनादेवी से महेंद्रपाल (दूसरे) का जन्म हुआ। उसके अंतिम समय से कन्नीज के प्रतिहारों का राज्य निर्वल होता गया और सामत लोग स्वतंत्र वनने लगे।

<sup>(</sup>१) ई. ऐं; की० १२, प्र० १६३-६४।

<sup>(</sup>२) वही; जि॰ १६, पृ० १७४-७४।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि॰ १४, ए॰ १४०-४१। छुपी हुई प्रति में सं॰ १८८ पढ़ा जाकर उसको हुपें संवत् माना है, जो अशुद्ध हैं; शुद्ध संवत् १८८ है।

(१२) महेन्द्रपाल दूसरा (सं०११ का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है, जो वि० सं०१००३ (ई० स०१४६) का है। उससे पाया जाता है कि घोंटावर्षिका (घोटासीं, प्रतापगढ़ से अनुमान ६ मील पर) का चौहान इंद्रराज उसका सामंत था, उस समय मंडिपका (मांडू) में बलाधिकत (सेनापित) कोकट का नियुक्त किया हुआ श्रीशर्मा रहता था और मालवे का तंत्रपाल (शासक, हाकिम) महासामंत, महादंडनायक माधव (दामोदर का पुत्र) था जो उज्जैन में रहता था। चौहान इंद्रराज के बनवाये हुए घोंटावर्षिका (घोटासीं) के 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्यमंदिर को 'धारापद्रक' (ध्रयावद) गांव महेन्द्रपाल (दूसरे) ने भेट किया, जिसकी सनद (दानपत्र) पर उक्त माधव ने हस्ताज्ञर किये थे'।

(१३) देवपाल (संख्या ६ वाले महीपाल का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १००४ (ई० स० ६४६) का विला है, जिसमें उसके विरुद् परममहारक, महाराजाधिराज और परमेखर दिये हैं। उसको चितिपालदेव (महीपालदेव) का पादानुष्यात (उत्तराधिकारी) कहा है। यदि देवपाल उपर लिखे हुए चितिपालदेव (महीपालदेव) का पुत्र हो तो हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी वाल्यावस्था के कारण उसका चचा विनायकपाल उसका राज्य दवा बैठा हो, और महेन्द्रपाल (दूसरे) के पीछे वह राज्य का स्वामी हुआ हो।

(१४) विजयपाल (सं०१३ का माई)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१०१६ (ई० स० ६६०) का अलवर राज्य में राजोरगढ़ से मिला है, उस समय उसका सामंत गुर्जर (यूजर) गोत्र का प्रतिहार वहां का स्वामी था (देखो ऊपर गुर्जर वंश का इतिहास, पृ०१४६)।

)

(१४) राज्यपाल (सं०१४ का पुत्र)—उसके समय कन्नौज के प्रतिहारों का राज्य निर्वल तो हो ही रहा था इतने में महमूद ग्रज़नवी ने कन्नौजपर चढ़ाई कर दी। श्रल् उत्वीने श्रपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा है—

<sup>(</sup>१) ए. हुं; जि॰ १४, पृ॰ १८२–८४।

<sup>(</sup>२) सीयदोनी का शिलाबेख; ए. ई; जि॰ १, ए॰ १७७ ।

"मथुरा लेने के बाद सुलतान कन्नीज की तरफ़ खला। वहां के राय जैपाल ( राज्यपाल ) ने, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर श्रपने सामतों के यहां शुरण लेने की तैयारी की। सुलतान ता० प्रशाबान हि० सन् ४०६ (वि० सं० १०७४ मार्गशीर्ष सुदि १०) को कन्नीज पहुंचा। राय जैपाल (राज्यपाल) सुलतान के श्राने की खबर पाते ही गंगा पार भाग गया। सुलतान ने वहां के सातों किले तोड़े और जो लोग वहां से नहीं भागे वे क्रतल किये गये ।" फ़िरिश्ता बिखता है—''हि० स० ४०६ (वि० सं० १०७४=ई० स० १०१≈) में सुलतान महमूद १०००० चुर्निदा सवार श्रीर २०००० पैदल सेना लेकर कन्नीज पर चढ़ा। वहां का राजा कुंबरराय ( नाम श्रशुद्ध है राज्यपाल चाहिये ) बढ़े राज्य श्रीर समृद्धि का स्वामी था, परंतु श्रचानक उसपर हमला हो जाने के कारण सामना करने या श्रपनी सेना एकत्र करने का उसकी अवसर न मिला। उसने शत्रु की वड़ी सेना से डरकर संधि करनी चाही और सुत-तान की श्रधीनता स्वीकार की । सुलतान तीन दिन वहां रहकर मेरठ की तरफ़ चता गया। हि० स० ४१२ (वि० सं० १०७८=ई० स० १०२१) में सुलतान के पास हिंदुस्तान से यह खबर पहुंची कि सुसलमानों से सलह करने तथा उनकी अधीनता स्वीकार करने के कारण कन्नीज के राजा कुंवरराय पर सुलतान के चले जाने के बाद पड़ोसी राजाओं ने हमला किया है। खुलतान तुरंत ही उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही कार्लिजर के राजा नंदराय (गंड, चंदेल) ने कन्नीज को घेरकर कुंवरराय (राज्यपाल) को मार डाला ।" फ़िरिश्ता कन्नीज के राजा का नाम कुंवरराय लिखता है, परंतु उससे लगभग ६०० वर्ष पूर्व का लेखक श्राल् उत्वी उसको रायजैपाल या राजपाल लिखता है, जो राज्यपाल का कुछ बिगड़ा हुआ रूप है। ऐसे ही फ़िरिश्ता राज्यपाल को मारनेवाले कार्लिजर के राजा का नाम नंदराय लिखता है; वह भी गंड होना चाहिये, क्योंकि महोवा से मिले हुए चंदेलों के एक शिलालेख में राजा गंड के पुत्र विद्याधर

f

į

j

Í

1

<sup>(</sup>१) इतियद्; हिस्ट्री स्राव् इंडिया; जि॰ २, ए० ४४।

<sup>(</sup>२) त्रिग; क्रिरिश्ता; जि॰ १, ए० १७ और ६३।

के हाथ से कन्नीज के राजा का मारा जाना लिखा है। राज्यपाल को मारते में विद्याधर के साथ दुवकुंड का कच्छपघात (कछवाहा ) सामंत अर्जुन भी था। दुवकुंड से मिले हुए कच्छपघात (कछवाहा )वंशी सामंत विक्रमसिंह के समय के वि० सं० ११४४ (ई० स० १०८८) के शिलालेख में उसके प्रिपतामह (परदादा) अर्जुन के वर्णन में लिखा है कि उसने विद्याधरदेव की सेवा में रहकर वह युद्ध में राज्यपाल को मारा । राज्यपाल वि० सं० १०७० या १०७८ में मारा गया होगा।

(१६) त्रिलोचनपाल (सं०१४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक झनपत्र वि० सं०१०८४ (ई० स०१०२७) का मिला है ।

(१७) यश:पाल (१) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १०६३ (ई० स० १०३६) का मिलाः है । उसके पीछे वि० सं० ११४० (ई० स० १०६३) से कुछ पूर्व गाहड्वाल (गहरवार) महीचंद्र का पुत्र चंद्रदेव कन्नौज का राज्य प्रतिहारों से छीनकर वहां का स्वामी वन गया। प्रतिहारीं का कन्नौज का वड़ा राज्य गाहड़वालों (गहरवारों) के हाथ में चले जाने पर भी उनके वंशजों को समय-समय पर जो इलाक़े जागीर में मिले थे, वे उनके अधिकार में कुछ समय तक वने रहे। कुरेठा ( वालियर राज्य) से एक दानपत्र मलयवर्म प्रतिहार का वि० सं० १२७७ का मिला है, जिसमें उस (मलयवर्म )को नद्धल का प्रपौत्र, प्रतापसिंह का पौत्र और विग्रह का पुत्र बतलाया है। मलयवर्ष की माता का नाम लाल्हराहेवी दिया है, जो केल्हण्देव की पुत्री थी। यह केल्हण्देव शायद नाडोल का चौद्दान केल्हण् रहा हो। उस दानएत्र में मलयवर्ग के पिता का म्लेच्छों से लड़ना लिखा है। जो कृतवुद्दीन ऐवक से संबंध रखता होगा। मलयवर्म के सिक्के भी मिले हैं, जो वि० सं० १२८० से १२६० तक के हैं; वहीं से एक दूसरा दानपत्र वि०सं० १३०४ चैत्र सुदि १ (ई० स० १२४७ ता० ६ मार्च) का भी प्राप्त हुन्ना, जो मलय-वर्म के भाई नुवर्मा (नरवर्मा ) का है। नुवर्मा के पीछे यज्वपाल के वंशज

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि॰ २, ए॰ २३७। (३) इं. ऐं; जि॰ १८, ५० ३४।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ २; प्र॰ २३७।

(अजपेसवंशी) परमाडिराज के पुत्र चाहड़ (चाहड़देव) ने प्रतिहारों से नलगिर (नरवर) श्रादि छीत लिये। श्रव तो कशीज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागौद का राज्य एवं श्रिलपुरा का टिकाना तथा कुछ श्रीर छोटे-छोटे टिकाने रह गये हैं। नागौद के राजाश्रों की जो वंशावली भाटों की पुस्तकों में मिलती है उसमें पुराने सब नाम छित्रम हैं।

जैसे मारवाड़ में ब्राह्मण प्रतिहार अब तक हैं वैसे ही अलवर राज्य शर्जर (गूजर) के राजोरगढ़ तथा उसके आसपास के इलाक़ों पर गुजैर जाति के प्रतिहारों का राज्य था। उनका हाल हम ऊपर गूजरों के इतिहास (पू॰ १५६) में लिख चुके हैं।

रघुवंशी प्रतिहारों का वंशवृत्त ( ज्ञात संवत् साहत)

```
|नागभट ( नागावलोक ) 🤊
       वि० सं० ८१३
                                  ३ देवराज (देवशकि)
                                  ४ वत्सराज वि० सं० ८४०
                                    नागभट (नागावलोक) दूसरा
                                       वि० सं० ८७२-८६०
                                   ६ राम ( रामभद्र )
                                    ﴿भोज ( मिहिर, श्रादिवराहः)
                                    ें विं सं ६००--६३८
                                    (महेंद्र्पाल ( महेंद्रायुध, निर्भय-
                                       नरेंद्र ) विंक संकृ ६४०-६६४
६ (महीपालं (चितिपास)
                          १० मोज (दूसरा)
 (वि० सं०
           803-803
                  १४ विजयपाल वि० सँ० १०१६: १२ (वि० सं० १००३)
   (वि॰ सं० १००५
                  १४ राज्यपाल वि० सं० १०७४०
                  १६ त्रिलोचनपाल वि० सं० १०८४.
                  १७ यश:पाल ज़ि० सं० १०६३
```

1

कर्नल टॉड ने लिखा है-"पिहहारों ने राजस्थान के इतिहास में कासी कोई नामवरी का काम नहीं किया। वे सदैव पराधीन ही रहे और दिली के तंवरों या अजमेर के चौहानों के जागीरदार होकर कार्य करते रहे। उनके इतिहास में सब से उज्ज्वल बृत्तांत नाहबूराव का अपनी स्वतं-श्रता की रज्ञा के लिए पृथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है। " कर्नल टॉड ने यह वृत्तांत अनुमान १०० वर्ष पूर्व लिखां था। उस समय प्राचीन शोध का प्रारंभ ही हुआ था, जिससे प्रतिहारों के प्राचीन इतिहास पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ा था। वास्तव में गुप्तों के पीछे राजपूताने में श्रीहर्ष के श्रतिरिक्त प्रतिहारों के समान प्रतापी कोई दूसरा राजवंश नहीं हुआ। जिन तंवर श्रौर सौहान वंशों के श्रधीन प्रतिहारों का होना टॉड ने लिखा है वे वंश प्रारंभ में प्रतिहारों के ही मातहत थे। प्रतिहारों का साम्राज्य नष्ट होने के पीछे उन्होंने दूसरों की श्रधीनता स्वीकार की थी। जितना शोध इस समय हुआ है उतना यदि टॉड के समय में होता तो टॉड के 'राजस्थान' में प्रतिहारों का इतिहास और ही रूप से लिखा जाता। नाहडू-राव न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ और न उससे लड़ा था। यह कथा नाहड़राव ( नांगभट, नाहड़ ) का नाम राजपूताने में प्रसिद्ध होने के कारण पृथ्वीराजरासे में इतिहास के अन्ध्रकार की दशा में घर दी गई, जो सर्वथा विश्वास के योग्य नहीं है।

सुंह्योत नैयासी ने श्रापनी स्थात में, जो वि० सं० १७०४ श्रीर १७२४ के बीच लिखी गई थी, भाट तीलिया के पुत्र खंगार के लिखाने के श्राप्त सार पड़िहारों की निम्नलिखित २६ शाखाएं दर्ज की हैं --

१--पिहहार । २-ईदा, जिसकी उपशाखा में मलसिया, काल्पा, घड़िसया और बूलगा हैं। ३-लूलोरा, ये मिया के वंशज हैं। ४-रामावट। ४-बोथा, जो मारवाड़ में पाटोदी के पास हैं। ६-बारी, ये मेवाड़ में राजपूत और मारवाड़ में तुर्क हैं। ७-धांधिया, ये जोधपुर इलाक़े में राजपूत हैं।

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा; भाग १, ए० २६०-६१ ।

<sup>(</sup>२) मुंहणोत नैयासी की मूल ख्यात, और छपी हुई पुस्तक, जि॰ १, पु॰ २२१-२२।

द-खरवड़, ये मेवाड़ (उद्यपुर राज्य) में बहुत हैं। ६-सीधका, ये मेवाड़ श्रीर बीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में बहुत हैं। ११-फल, ये सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाक़े), में बहुत हैं। १२-चेनिया, फलोदी की तरफ़ हैं। १३-बोजरा। १४-फांगरा, ये मारवाड़ में भाट हैं श्रीर धनेरिया, मूंभिलया श्रीर खीचीवाड़े में राजपूत हैं। १४-बापणा, ये महाजन हैं। १६-चौपड़ा, ये महाजन हैं। १७-पेसवाल, ये खोखरियावाले रैवारी (ऊंट श्रादि पशु पालनेवाले) हैं। १८-गोढला। १६-टाकसिया, ये मेवाड़ में हैं। २०-चांदारा (चांदा के वंश के), ये नींवाज में कुंभार हैं। २१-माहप, ये राजपूत हैं श्रीर मारवाड़ में बहुत हैं। २२-द्रुराणा, ये राजपूत हैं। २३-सवर, ये मारवाड़ में राजपूत हैं। २४-सामोर। २६-जेडवा, पड़िहारों में मिलते हैं।

'वंशभास्कर' में दी हुई पिड़हारों की वंशावली में प्रसिद्ध नाहड़राव' (नागभट) का प्रतिहार से १७१ वीं पीढ़ी में होना वतलाया है। नाहड़राव से छुठी पीढ़ी में अमायक हुआ, जिसके १२ पुत्रों से १२ शाखाओं का चलना

<sup>(</sup>१) राजपूताने में जिस नाहब्राव पिब्हार का नाम प्रसिद्ध है वह मंद्रोर का पिब्हार नहीं, किंतु मारवाइ (भीनमाळ) का नागभट (दूसरा) होना चाहिये, जो बदा ही प्रतापी थीर वीर राजा हुआ। उसीने मारवाइ से जाकर कक्षीज का महाराज्य अपने अधीन किया था। मंद्रोर के प्रतिहार अर्थात् वाह्मण हरिश्चंद्र के वंशज प्रथम चावदों के धीर पिछे से रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत बने। उनके लेखों में जो वीरता के काम बत- जाये हैं, वे उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहियें। जैसे कि कक्ष (बाउक के पिता) का मुद्गगिरि (मुंगेर) के गोदों के साथ की जबाई में यश पाना जिखा है, परंतु वास्तव में कक्ष अपने स्वामी मारवाइ के प्रतिहार वत्सराज का सामंत होने से उसके साथ मुंगर के युद्ध में गोड़ों से जदा था। ऐसे उदाहरण बहुतसे मिल आते हैं कि सामंत जोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो उक्ष विजय को अपने शिलाजेलादि में अपने नाम पर श्रीकेत कर देते हैं। भाटों की ख्यातों में केवल मंद्रोर के पिड़हारों का ही उन्नेल मिलता है और मारवाइ तथा कन्नोज के प्रतापी रघुवंशी प्रतिहारों के संबंध में कुछ भी नहीं जिला, जिसका कारण यही है कि भाट लोग बहुत पीछे से ख्यातें जिल्हा लगे श्रीर नाहइराव (नागभट दूसरे) का नाम राजपुताने में अधिक प्रसिद्ध होने से उसके उन्होंने मंद्रोर का पिह्हार मान लिया।

माना है। उनमें से सोधंक नाम के एक पुत्र का बेटा इंदा हुआं, जिससे प्रसिद्ध इंदा नाम की शाखा चली। इस शाखा के पड़िहारों की ज़र्मीदारी ईदावाटी— जोधपुर से १४ कोस पश्चिम में —है। मंडोर का गढ़ इंदा शासा के पहिहारों: ने पड़िहार राणा हंमीर से, जो दुराचारी था, तंग आकर राव वीरम के पुत्र राठोड़ चूंडा को वि० सं० १४४१ ( ई० स० १३६४ ) में दहेज में दिया। फिर राणा हंमीर बीकटंकनपुर में जा रहा। हंमीर के एक भाई दीपसिंह के वंशज सोंधिये पड़िहार हैं, जो श्रब मालवे की तरफ़ सोंधवाड़े में रहते हैं। हमीर के एक दूसरे भाई गुजरमल ने एक मीला जाति की स्त्री से विवाह कर लिया जिसके वंशज पहिद्वार मीखे खैराड़ में हैं (जो ऊजले मीखे कहलाते हैं)। हंमीर के पुत्र कुंतल ने रान ( राख ) नगर ( भिखाय ) लेकर वहां राजधानी स्थापित की। कुंतल के पुत्र बाघ और निंबदेव थे। बाघ ने बुढ़ापे में/ ईहडदेव सोलंकी (शायद यह राण अर्थात भिणाय का सोलंकी हो) की पुत्री जैमती से विवाह किया। वह कुलटा निकली और अपने बूढ़े पित को छोड़कर गोठण गांव के गूजर बध्वराव (बावराव) के पुत्र भोज के घर जा बैठी, इसलिए पिंड्हिंगों ने गूजरों को मारकर उनका गांव लूट क्षिया ( जैमती के गीत श्रब तक राजपूताने में गाये आते हैं )। गूजर भोज के बेटे उदल ने अपने पिता का बैर लेने को बाध पिइहार के पुत्र भुद्ध पर चढाई की, राण नगर को लूटा श्रीर पहिहार वहां से भाग निकले। भुदा से चौथी पीढ़ी में होनेवाले भीम के पुत्र किशनदास ने (१) उचेरे ( उचहरा, नागौद, बघेलखंड ) में राजधानी जा जमाई। इस समय प्रतिहारों का एकः छोटा राज्य नागौद है और उनकी ज़मीदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाब में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी हैं।

## परमार वंश

परमारों के शिलालेखों तथा कवि पद्मगुप्त (परिमल )रिचंत 'नवसाहः सांकचरित' काव्य श्रादि में परमारों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है— 'श्राब पर्वत पर वसिष्ठ ऋषि रहते थे उनकी गौ (नंदिनी) को विश्वामित्र हुल से हर ले गये इसपर वसिष्ठ ने ऋद हो मंत्र पढ़कर श्रपने ह अग्निकुंड में आहुति दी, जिससे एक बीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, जो शञ्ज को परास्त कर गौ को लौटा लाया; इसपर प्रसन्न होकर ऋषि ने असका नाम 'परमार' अर्थात् शञ्ज को मारनेवाला रक्खा। उस बीर पुरुष के वंश का नाम परमार हुआ?। इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज, अमोधवर्ष) के पीछे के शिलालेखों तथा संस्कृत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित हलायुध ने राजा मुंज को ब्रह्मचन्न कुल का कहा है। परमारों की उत्पत्ति के विषय में हम उत्पर (पृ०७४-७६ और उनके टिप्पणों में) विस्तार से लिख आये हैं।

परमारों का मूल राज्य आबू के आसपास के प्रदेश पर था, जहां से जाकर उन्होंने मारवाड़, सिंध, वर्तमान गुजरात के कुछ अंश तथा मालवे आदि में अपने राज्य स्थापित किये।

श्राबू के परमारों का सूल पुरुष घूमराज हुश्रा, परंतु वंशावली उससे नहीं, किंतु उसके वंशधर उत्पलराज से नीचे लिखे श्रनुसार मिलती है—

- (१) उत्पत्तराज (धूमराज का वंशज)—वसंतगढ़ (विसष्ठपुर, वट-नगर, सिरोही राज्य) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के शिलालेख में वंशायली उत्पत्तराज से शुरू होती है।
  - (२) श्रारायराज (सं०१ का पुत्र )।
  - (३) कृष्णराज (सं०२ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।
- (४) धरणीवराह (सं० ३ का पुत्र)—कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने पर उनके सामंत स्वतंत्र होने लगे। मूलराज नामक सोलंकी ने अपने मामा चावड़ावंशी सामंतिसिंह (भूयड़) को मारकर उसका राज्य छीना अगर वह गुजरात की राजधानी पाटण (अगहिलवाड़े) की गद्दी पर वैठ गया। उसने धरणीवराह पर भी चढ़ाई की थी, जिससे उस (धरणीवराह) ने हस्तिकुंडी (हथुंडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा धवल की शरण ली, पेसा धवल के वि० सं० १०४३ (ई० स० ६६७) के शिलालेख से पाया जाता है । मूलराज ने वि० सं० ६६८ से १०४२ (ई० स० ६४२—६६६) तक राज्य किया, अतपव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संवतों के बीच किसी वर्ष में होनी चाहिये। राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार धरणीवराह के ६ माई थे, जिनको उसने अपना राज्य वांट दिया, और उनकी ६ राजधानियां

<sup>(</sup>१) हिं. टा. रा; खंड १, ४० ४३२। ( खङ्गविजासंग्रेस का संस्करण )।

<sup>(</sup>२) यं मूलादुदमूलयद्गुरुवलः श्रीमूलराजो नृषो दर्णाघो घरणीवराहनृपति यद्दद्वि (द्द्वि) पः पादपं । स्त्रायातं सुवि कांदिशीकमिको यस्तं शर्एयो दघौ दंष्ट्रायामिव रूढमूदमहिमा कोलो महीमगडलं ॥ १२ ॥ ए. इ. जि॰ १०, १० २१।

नवकोटी मारवाड़ कहलाई। इस विषय का एक छुप्पय भी प्रसिद्ध हैं, परन्तु उसमें कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती। अनुमान होता है कि वह छुप्पय किसीने पीछे से बनाया होगा। उसके बनानेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था।

- (४) महीपात (सं०४ का पुत्र)—ितसको धूर्भट<sup>२</sup>, ध्रुवसट और देवराज भी कहते थे। उसका एक दानपत्र वि० सं०१०४६ (ई० स०१००२) का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ।
- (६) धंधुक (सं० ४ का पुत्र)—उसने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) की सेवा स्वीकार न की, जिससे भीमदेव उसपर कुद धुत्रा (श्रर्थात् चढ़ आया), तब वह आवू छोड़कर धारा (धारा नगरी, धार) के राजा भोज के पास चला गया, जब कि वह चित्तोड़ में रहता था। भीमदेव ने प्राग्वाटवंशी (पोरवाड़) महाजन विमल (विमलशाह) को आबू का द्एडपित (हाकिम) नियत किया, जिसने धंधुक को चित्तोड़ से बुलाकर भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया; फिर उस(धंधुक)की आबा से वि० सं० १०८८ (ई० स०१०३१) में आबू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती (विमलवसही) नामक करोड़ों रुपयों की लागत का आदिनाथ का मंदिर
  - (१) मंडोबर सामंत, हुनो ऋजमेर सिद्धसुन ।
    गढ पूंगला गजमल्ल, हुनो लोद्रने भारामुन ॥
    ऋल्ह पल्ह ऋरबद्द, मोजराजा जालंघर ।
    जोगराज घरघाट, हुनो हांसू पारक्तर ॥
    नवकोट किराडू संजुगत, थिर पंनार हर थिपया ।
    घरणीनराह घर माइयां, कोट नांट जू जू दिया ॥
  - (२) श्रीघरणीवराहोमूत्प्रभुर्ममेस्तदंगजः। श्रीघूर्मटमहीपालो तत्सुतोदघतुर्मही॥

श्रावृ के किसी परमार राजा के एक दानपत्र का पहला पत्रा (रा॰ म्यू॰ श्रजमेर की ई॰ स॰ १६३२ की रिपोर्ट; प्ट॰ २-३)। यह श्रव तक श्रप्रकाशित है। वनवाया । कारीगरी में उस मंदिर की समता करनेवाला दूसरा कोई मंदिर हिन्दुस्तान में नहीं है । धंधुक की राणी श्रमृतदेवी से पूर्णपाल नामक पुत्र श्रोर लाहिनी नामक कन्या हुई। लाहिनी का विवाह विश्रहराज के साथ हुआ था, जिसको संगमराज का प्रपोत्र, दुर्लभराज का पौत्र श्रोर चच का पुत्र वसलाया है। लाहिनी विधवा हो जाने पर श्रपने भाई पूर्णपाल के पास श्राकर रहने लगी श्रोर वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) में उसने विस्पृप् (वसंतगढ़, सिरोही राज्य) में सूर्य के मंदिर श्रोर सरस्ती वापी (वावली) का जीर्णोद्धार कराया । लाहिनी के नाम से श्रव तक

(१) तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यर्थिमंडलीकानां ।

चंद्रावतीपुरीशः समजिन वीराग्रणीर्थन्षः ॥ ५ ॥

श्रीभीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमानः किल धंघुराजः ।

नरेशरोषाच्च ततो मनस्वी धाराधिपं भोजनृपं प्रपेदे ॥ ६ ॥

प्राग्वाटवंशामरणं वभूत्र रत्नप्रधानं विमलाभिधानः। "॥॥

ततश्च भीमेन नराधिपेन प्रतापवह् निर्विमलो महामितः ।

कृतोर्वुदे दंडपितः सतां प्रियो प्रियंवदो नंदतु जैनशासने ॥८॥

श्रीविक्रमादित्यनृपाद्वचतीतेऽष्टाशीति याते शरदां सहस्रे ।

श्रीत्रादिदेवं शिखरेर्वुदस्य निवेशितं श्रीविमलेन वंदे ॥१९॥

श्चातृ पर विमलशाह के मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वि॰ सं॰ १३७८ के शिलालेख से।

राजानकश्रीघांघूके ऋदं श्रीगूर्जरेश्वरं । प्रसाद्य भक्त्या तं चित्रकूटादानीय तिद्वरा ॥ ३६ ॥ वैक्रमे वस्रुवस्वाशा १०८८ मितेऽब्दे सूरिरैव्ययात् । सत्प्रासादं स विमलवसत्याहं व्यधापयत् ॥ ४०॥ जिनप्रमस्रिरिचेत 'तीर्थकल्प' मं श्रर्नुदक्रप ।

<sup>(</sup>२) इस मंदिर की सुंदरता के लिए देखो अपर ए० २७।

<sup>(</sup>३) वसंतगढ़ का वि० सं० १० ६६ का शिलालेख (ए. इं; जि० ६, ए० १२-१५)

वह वावली लाणवाव (लाहिंनी वापी) कहलाती है। धंधुक के तींन पुत्रं पूर्णपाल, दंतिवर्मा और कृष्णराज हुए।

- (७) पूर्णपाल (सं०६ का पुत्र)—उसके समय के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो वि० सं०१०६६ (ई० स०१०४२) के श्रीर तीसरा वि० सं०११०२ (ई० स०१०४४) का है।
- ( = ) दंतिवर्मा ( सं० ७ का छोटा भाई )—उसके पुत्र योगराज के विद्यमान होतें हुए भी उस( दंतिवर्मा )का छोटा भाई कृष्णदेव राज्य का स्वामी बन वैठा, जिससे दंतिवर्मा के वंशज कुछ वर्ष तक राज्य से वंचित रहे।
- (१) कृष्ण्देव (कृष्ण्याज दूसरा, सं० म का छोटा भाई)—गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) ने उसको क़ैद किया, परंतु नाडौल के चौहान राजा बालप्रसाद ने उसे मुक्त करा दिया?। उसके समय के दो शिलालेख भीनमाल से मिले हैं, जो वि० सं० १११७³ और ११२३ (ई० स० १०६० और १०६६) के हैं।
  - (१०) काकलदेव (सं०६ का पुत्र)।
  - (११) विक्रमसिंह (सं०१० का पुत्र)—हेमचन्द्र (हेमाचार्य) ने

:

<sup>(</sup> १:) श्रीघ( घं) घूका(को) घराघीशो महीपालतनू इवः । । ।।।।।।। तत्सुतः पूर्यापालो मृद्दंतिवर्मा द्वितीयकः । तृतीयः कृष्यादेवो मूद्राज्यं चकुः ऋमेगा ते ॥ ५ ॥ परमारों के उपर्शंक दानपत्र का पहला पत्रा ।

<sup>(</sup>२) जज्ञे भूमृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो भीमदमामृच्चरण्युगलीमईनव्याजतो यः । कुर्वन् पीडामितव(ब)लतया मोचयामास कारा— गाराद् भूमीपितमिप तथा कृष्णदेवाभिघानम् ॥ १८ ॥ ए. इं: जि० ६, ए० ७१-७६ ।

<sup>(</sup>३) बंब. गैज़ेटियर; जि॰ १, सा॰ १, पृ० ४७२-७३।

<sup>(</sup> ४ ) वही; जि॰ १,सा॰ १, प्र॰ ४७३-७४।

अपने 'द्वयाश्रयमहाकाच्य' में लिखा है-"गुजरात के सोलंकी राजा क्रमार-पाल ने अजमेर के चौद्दान राजा आना ( अणींराज, आनल्लदेव, आनाक ) पर चढ़ाई की उस समय श्रावू का राजा विकमसिंह कुमारपाल के साथ था।"।" जिनमंडनोपाध्याय ने अपने 'कुमारपाल-प्रबंध' में लिखा है-"विक्रमसिंह लड़ाई के समय म्राना ( ऋषोंचज ) से मिल गया, जिससे कुमारपाल ने उसको क़ैद कर श्राबू का राज्य उसके भतीजे यशोधवल (योगराज के पौत्र और रामदेव के पुत्र ) को दिया।" सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर पर द्ये चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछले जैन-लेखकों ने दोनों को मिलाकर गड़बड़ कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० सं० १२०१ (ई० स० ११४४) के आसपास हुई, जिसमें कुमारपाल की सफलता पर सन्देह होता है, परंतु दुसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में हुई, जिसमें वह विजयी हुआ । विक्रमसिंह के समय पहिली चढ़ाई हुई होगी, क्योंकि श्रजारी गांव (सिरोही राज्य) से यशोधवल के समय का एक शिलालेख<sup>3</sup> वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४४) का मिला, जिसमें उसको महामंडलेश्वर कहा है। विक्रमसिंह के एक पुत्र रणसिंह हुआ, जिसको आवू का राज्य नहीं मिला। (१२) यशोधवल ( दंतिवर्मा का वंशज श्रौर रामदेव का पुत्र )—

<sup>(</sup>१) 'ह्रवाश्रयमहाकाच्य'; सर्ग १६, श्लो॰ ३३-३४।

<sup>(</sup>२) इं॰ ऐं; जि॰ ४९, प्र॰ १६४-६६।

<sup>(</sup>३) यह शिलालेख राजपूताना म्यूजिश्रम् (अजमेर) में सुराहित है।

<sup>(</sup>४) दंतिवर्मात्मजः श्रीमान् योगराजो जगज्जयी ।
राजा काकलदेवोभूत् कृष्णदेवतनूद्भवः ॥ ६ ॥
योगराजांगसंभूतो रामदेवो रखोत्कटः ।
जातः काकलदेवांगाद्विक्रमसिंहच्माधिपः ॥ ७ ॥
रामदेवतनोर्जातः श्रीयशोधवलो नृपः ।
येन मालवभूपालो बह्नालो दलितो रखे ॥ ८ ॥
परमारों के उपर्धुक दानपत्र का पहना पत्रा।

उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा बल्लाल को मारा था? । बल्लाल का माम मालवे के परमारों के शिलालेखादि में नहीं मिलता । संभव है कि वह उनका कोई वंशधर रहा हो, जिसने अपने पुरुखाओं का सोलंकियों के हाथ में गया हुआ राज्य छुड़ा लेने का बीड़ा उठाया हो और उसमें मारा गया हो; अथवा किसी राजा का उपनाम (खिताव) हो, जिसका निर्णय अब तक नहीं हुआ। उस(यशोधवल) के समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १२०२ और १२०७ (ई० स० ११४४ और ११४०) के हैं। यशोधवल के दो पुत्र धारावर्ष और प्रलहादनदेव थे।

(१३) धारावर्ष (सं०१२ का पुत्र)—वह आबू के परमारों में वड़ा प्रसिद्ध और पराक्रमी हुआ। गुजरात के राजा कुमारपाल ने जब कोंकण (उत्तरी) के राजा (मिलकार्जुन) पर दो चढ़ाइयां कर उसको मारा उस समय कुमारपाल की सेना के साथ वह भी था और उसने भी अपनी वीरता दिखाई थी '। 'ताजुल मुआसिर' नाम की फ़ारसी तवारीख से पाया जाता है कि हिजरी सन् ४६३ के सफ़र (वि० सं०१२४३ पौष या माघ=ई० स०११६६) महीने में कुतवुद्दीन पेवक ने अणहिलवाड़े पर चढ़ाई की। उस समय आबू के नीचे (कायद्रां गांव के पास) बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें धारावर्ष गुजरात की सेना के दो मुख्य सेनापतियों में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात की सेना हारी, परंतु उसी जगह थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें शहाबुद्दीन गोरी घायल होकर भागा था '। उस लड़ाई में भी

म्राबू पर के तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति (ए० इं;

<sup>(</sup>१) रोदःकंदरवर्त्तिकािर्तिलहरीिलामतांशुद्धते— रप्रद्युम्नवशो यशोधवल इत्यासीत्तनूजस्ततः । यश्चौलुक्यकुमारपालपनितप्रत्यर्थितामागतं मत्वा सत्वरमेष मालवपितं बह्चालमालब्धवान् ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>२) वही प्रशस्ति; श्लोक ३६।

<sup>(</sup>३) इजियट्; हिस्ट्री श्राव् इंडिया; जि० २, पृ० २२६-३०।

धारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात में कुमारपाल, अजय-पाल, मूलराज (दूसरा) श्रौर भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलंकी राजा हुए। बालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उस-का राज्य धीरे-धीरे दबा लिया रश्रीर वे स्वतंत्र वन बैठे. तब धारावर्ष भी स्वतंत्र हो गया, परंतु जब गुजरात पर दिच्चिण के यादव राजा सिंहण ने तथा दिल्ली के सुलतान शमशुद्दीन त्राल्तमश ने चढ़ाइयां कीं, उस विंकट समय में थोलका के बबेल (सोलंकी) सामंत वीरधवल तथा उसके मंत्री पोरवाड़ (प्राग्वाट) महाजन वस्तुपाल और तेजपाल के आग्रह से मारवाड़ के अन्य राजाओं के साथ वह भी गुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तैयार हो गया<sup>र</sup>। वह बड़ा वीर श्रीर पराक्रमी राजा था। पाटनारायण के मंदिर के वि०सं० १३४४ (ई० स० १६८७) के शिलातेख में लिखा है—'धारावर्ष एक बाग से तीन मैंसों को बींघ डालता था<sup>3</sup>।' इस कथन की साची श्रावृ पर श्रचलेश्वर के मंदिर के बाहर मंदािकनी नामक वड़े कुंड के तट पर धनुष सहित पत्थर की बनी हुई राजा धारावर्ष की खड़ी मूर्ति दे रही है, जिसके क्रागे पूरे क़द के तीन भैंसे पास-पास खड़े हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के शरीर के ब्रारपार समान रेखा में एक-एक छिद्र बना है। उसकी दो राणियां-ऋंगा-रदेवी और गीगादेवी-नाडोल के चौहान राजा केल्हण की पुत्रियां थीं, जिनमें से गीगादेवी उसकी पटराखी थी। उसके राज्यकाल का एक दानपत्र और कई शिलालेख वि० सं० १२२० से १२७६ (ई० स० ११६३ से १२१६) तक के

<sup>(</sup>१) मन्त्रिमिमीडलीकैश्च बलवद्मिः शनैः शनैः । बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यभज्यत ॥ ६१ ॥ कीर्तिकौसुदीः सर्ग २ ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प॰; साग ३, प्र॰ १२३-२४, और प्र॰ १२४ के टिप्पण १, इ और ४।

<sup>(</sup>३) एकबार्गानिहतं त्रिलुलायं यं निरीद्धय कुरुयोधसहत्तं । पाटनारायग् की प्रशस्ति; श्लो॰ १४ (मूल्लेख की झाप से )। (४) धारावर्ष का वि॰ सं॰ १२२० ज्येष्ठ सुदि १ का शिलालेख कायद्रा गांव

मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उसने कम से कम ४७वर्ष तक राज्य किया था।

'पृथ्वीराज रासो' में लिखा है कि आबू के परमार राजा सलख की पुत्री इच्छनी से गुजरात के राजा मीमदेव (दूसरा, मोलाभीम) ने विवाह करना चाहा, परंतु यह बात सलख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार नहीं की और इच्छनी का संबंध चौद्यान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर फुद्ध होंकर भीम ने आबू पर चढ़ाई करदी। गुद्ध में सलख मारा गया। उसके पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आबू का राज्य जैतराव को दिया और इच्छनी से विवाह कर लिया। यह सारी कथा किएत है, क्योंकि आबू पर सलख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा हुआ ही नहीं। पृथ्वीराज ने वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से १२४६ (ई० स० ११६२) तक राज्य किया, और वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) से १२७६ (ई० स० ११६२) तक आबू काराजा धारावर्ष था, जिसके कई शिलालेख मिल चुके हैं।

धारावर्ष का छोटा माई प्रह्लादनदेव (पालनसी) वीर एवं निद्वान् था। उसकी विद्वत्ता और वीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध किन सोमेश्वर ने अपनी रची हुई 'कीर्त्तिकौमुदी' नामक पुस्तक 'तथा तेजपाल के बनवाये हुए लू एवसही की प्रशस्ति में की है। यह प्रशस्ति वि० सं० १२८७ में आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंतिसंह और गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, जिसमें अजयपाल घायल हुआ, प्रह्लादन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात की रच्ना की थी राज का सामंत्र से प्राप्त का रचा हुआ 'पार्थपराक्रमव्यायोग का (नाटक)

<sup>(</sup>सिरोही राज्य ) से मिला है, जो राजपूताना म्यूजिश्रम् (अजमेर) में सुरिवत है श्रीर १२७६ का मकावल गांव (सिरोही राज्य) से थोड़ी दूर एक होटे से ताजाव की पाल पर खड़े हुए संगमरमर के अठपहलू स्तंभ पर खुदा है।

<sup>(</sup>१) श्रीप्रह्लादनदेवोभूद्द्वितयेन प्रसिद्धिमान् । पुत्रत्वेन सरस्वत्याः पतित्वेन जयश्रियः ॥ २०॥ कीर्तिकौसुदीः सर्ग १।

<sup>(</sup>२) प्० ई; जि॰ =, प्० २११, श्लोक सं० ३= १

<sup>(</sup>३) संस्कृत में नाटकों के मुख्य १० मेद माने गये हैं, जिनमें से एक 'व्यायोग'

भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रत है। उसने अपने नाम से प्रह्लादनपुर नगर बसाया, जो अब पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है। उत्पलराज से लगाकर धारावर्ष तक के आबू के परमार राजाओं की शृंखलाबद्ध पूरी वंशावली उपर्युक्त आबू के किसी परमार राजा के ताम्रपत्र के पहले पत्रे में दी हुई है।

(१४) सोमसिंह (सं०१३ का पुत्र)—उसने अपने पिता से शक्षविद्या और चचा (प्रव्हादन) से शक्षविद्या पढ़ी थीं । उसके समय में
मंत्री चस्तुपाल के छोटे माई तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ा गांवमें लूणवसही
नामक नेमिनाथ का मंदिर, जो आबू के सुंदर मंदिरों में दूसरा है , करोड़ों
रुपये लगाकर अपने पुत्र लूणसिंह (लावएयसिंह) तथा अपनी स्त्री अनुपमादेवी के श्रेय के लिए वि० सं०१२८७ (ई० स०१२३०) में बनवाया। उसकी
पूजा आदि के लिए सोमसिंह ने बारठ परगने का डबाणी गांव उक्त मंदिर को
मेंट किया । उसी गांव से मिले हुए वि० सं०१२६६ (ई० स०१२३६) आवण
सुदि ४ के शिलालेख में उक्त मंदिर तथा तेजपाल और उसकी स्त्री अनुपमादेवी
के नामों का उल्लेख है। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अब तक मिले
हैं, जो वि० सं०१२८७ से १२६३ (ई० स०१२३० से १२३६) तक के हैं ।

कहताता है। ज्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता है, जिसमें युद्ध का प्रसंग श्रवस्य रहता है, परंतु वह की के निमित्त न हो। उसमें एक ही श्रंक, धीरोद्धत चीर पुरुष नायक, पात्रों में पुरुष श्रधिक श्रीर खियां कम श्रीर मुख्य रस चीर तथा रौद्र होते हैं। 'पार्श्वपराक्रमच्यायोग' 'गायकवाड श्रोरिपेंटल सीरीज़' में छुप चुका है।

<sup>(</sup>१) धारावर्षस्रतोऽयं जयित श्रीसोमसिंहदेवो यः। पितृतः शौर्यं विद्यां पितृव्यकाद्दानमुभयतो जगृहे॥ ४०॥ ए० ई; जि० ८, ए० २११।

<sup>(</sup>२) उक्र मंदिर की सुंदरता आदि के लिए देखों उपर ए० २७।

<sup>(</sup>३) ए० इं, जि० ८, ए० २२२, पंक्ति ३१।

<sup>(</sup>४) वि॰ सं॰ १२८७ की दो प्रशस्तियां आबू पर वस्तुपाल के मंदिर में लगी हुई हैं (ए॰ ई; जि॰ ८, ए॰ २०८-२२) और वि॰ सं॰ १२६३ का शिलालेख देव केत्र (देवचेत्र, सिरोही राज्य) के मंदिर में लगा हुआ (आप्रकाशित) है।

वह गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरे) का सामंत था। उसने जीतेजी अपने पुत्र कृष्णराज (कान्हड़देव) को युवराज बना दिया था और उसके हाथ खर्च के लिए नाणा गांव (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाके में) दिया था।

- (१४) कृष्ण्राज-तीसरा (सं० १४ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।
- (१६) प्रतापसिंह' (सं० १४ का पुत्र)—उसके विषय में पाट-नारायण के मंदिर के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में लिखा है—"उसने जैत्रकर्ण को परास्त कर दूसरे वंश में गई हुई चंद्रावती का उद्घार किया अर्थात् दूसरे वंश के राजा जैत्रकर्ण ने चंद्रावती ले ली थी, उसको परास्त कर वहां पर उसने परमारों का राज्य पीछा जमाया।" जैत्रकर्ण शायद मेवाड़ का राजा जैत्रसिंह हो। प्रतापसिंह का मंत्री ब्राह्मण देल्हण था, जिसने वि० सं० १३४४ में पाटनारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसपर ध्वजा-दंड चढ़ाया।
- (१७) विक्रमासिंह (सं० १६ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १३४६ (ई० स० १२६६) का वर्माण गांव (सिरोही राज्य) के ब्रह्माणस्वामी नाम के सूर्यमंदिर के एक स्तंभ पर खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'महाराजकुल' (महारावल) लिखा है।

<sup>(</sup>१) सिरोही राज्य के काळागरा नामक गांव से एक शिखालेख वि० सं० १३०० का मिला है, जिसमें चंद्रावती के महाराजाधिराज श्रावहण्यासिंह का नाम है। वह किस वंश का था इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उक्षेख नहीं है। पाटनारायण के मंदिर के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में कृष्णराज के पीछे प्रतापिंद का नाम है, आव्हणसिंह का नहीं; ऐसी दशा में संभव है कि आव्हणसिंह कृष्णराज का ज्येष्ठ पुत्र हो श्रोर उस( आव्हणसिंह )के पीछे प्रतापिंसह राजा हुआ हो। शिलालेखों में ऐसे उदाहरण कभी-कभी मिल जाते हैं कि एक भाई के पीछे दूसरा भाई राजा हुआ हो तो वह (दूसरा) अपने वहे भाई का नाम छोद अपने पिता के पीछे अपना नाम लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तब तक हम आव्हणसिंह को आबू के परमारों की वंशावली में स्थान देना उचित नहीं सममते।

श्रावू पर तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) की दूसरी प्रशस्ति में श्रावू के परमार राजा सोमिंसह को भी राजकुल (रावल) लिखा है, जिससे श्रमुमान होता है कि जैसे मेवाड़ के राजाओं ने पीछे से राजकुल (रावल) श्रीर महाराजकुल (महारावल) खिताव धारण किये वैसे ही श्रावू के परमारों ने भी किया था। विक्रमसिंह के समय जालोर के चौहानों ने श्रावू के परमार राज्य का पश्चिमी श्रंश दवा लिया श्रीर उसके श्रंतिम समय में, श्रथवा उसके पुत्र या वंशज से वि० सं० १३६८ (ई० स० १३११) के श्रासपास राव लुंभा ने श्रावू तथा उसकी राजधानी चंद्रावती छीनकर श्रावू के परमार राज्य की समाप्ति की श्रीर वहां चौहानों का राज्य स्थापित किया।

श्रावृ के परमारों के वंशधर दांता (श्रावृ के निकट) के परमार हैं। उनका जी इतिहास गुजराती 'हिंदराजस्थान' में छुपा है उससे पाया जाता है कि उसके संग्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी झान न था, जिससे 'प्रवंधर्चितामिंग' श्रादि में मालवे के परमारों का जो कुछ इतिहास मिला उसे संग्रह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का वंशधर लिख दिया। फिर मुंज, सिंधुल श्रीर प्रसिद्ध राजा भोज के पीछे क्रमशः उद्यकरण (उदयादित्य), देवकरण, खेमकरण, संताण, समरराज श्रीर शालिवाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० सं० १३४ (ई० स० ७८) में होना श्रीर शक संवत् चलाना भी लिखा है। यह सब इतिहास के अंधकार में वहुधा कल्पित वृत्तान्त लिख मारा है। दांता के परमार श्रावृ के राजा कृष्णराज (कान्हड़देव) दूसरे के वंशधर होने चाहियें।

## श्राबू के परमारों का वंशवृत्त

```
(धूमराज के वंश में )
                       १-- उत्पत्तराज
                         -श्रारएयराज
                       ३–कुप्सराज
                      ४-धरसीवराह
                       ४-महीपाल (धूर्भट, ध्रुवमट श्रीर देवराज )
वि० सं० १०४६
                      ६-धंधुक
                                         ६--कृष्यादेव (कृष्ण्राराज
                          दंतिवर्मा
-पूर्णपाल
बिं सं १०६६-११०२
                                            दूसरा)
                          योगराज
                                         वि० सं० १११७-२३
                         रामदेव.
                                         १०-काकलदेव
                     १२-यशोधंवल
                                         ११-विक्रमसिंह
                       वि० सं० १२०२-७
                                            विं० सं० १२०१ (?)
                                                    रणसिंह
          १३-धारावर्ष
                                        प्रल्हादन.
              वि० सं० १२२०-७६
           १४-सोमसिंह
              वि० सं० १२८७-६३
           १४-छन्णराज (तीसरा)
           १६-प्रतापासिंह वि० सं० १३४४
           १७-विक्रमसिंह (दूसरा) वि० सं० १३४६
```

जालोर (जोधपुर राज्य) से परमारों का एक शिलालेख वि० सं० जालोर के ११४४ (ई० स० १०८७) का मिला है, जिसमें वहां के परमारों परमार के कमश: ये सात नाम मिलते हैं—

(१) वाक्पतिराज, (२) चंदन, (३) देवराज, (४) अपराजित, (४) विज्ञल, (६) धारावर्ष और (७) वीसल। वीसल की राणी मेलर-देवी ने सिंधुराजेश्वर के मंदिर पर उक्त संवत् में सुवर्ण का कलशचढ़वाया। ये राजा आबू के परमारों की छोटी शासा में होने चाहियें। यह शासा आबृ के कौन से राजा से निकली इसका कुछ भी हाल अब तक मालूम नहीं हुआ, परंतु जालोर का वाक्पतिराज आबू के महीपाल (ध्रुवभट) का समकालीन प्रतीत होता है, ऐसी दशा में जालोर की शास्त्रावाले आबू के परमार धरणीवराह के वंशज रहे हों तो आक्षर्य नहीं।

किराडू (जोधपुर राज्य) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां के परमारों का एक लेख है, जो वि॰ सं॰ १२१ श्राखिन सुदि १ (ई॰ स॰ ११६१ ता॰ २२ सितम्बर) का है। उसका एक तिहाई किराडू के परमार श्रंश नष्ट हो गया है तो भी जो कुछ रचित है, उसमें राजा कुष्णराज के वंशधरों के नीचे लिखे हुए नाम मिलते हैं—

- (१) सोच्छराज ( कृष्णराज का पुत्र )।
- (२) उदयराज (सं०१ का पुत्र)—यह गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) का सामंत था और उसके लिए चोड, गौड, कर्णाट और मालवे में लड़ाइयां लड़ा था!
- (३) सोमेखर (सं०२ का पुत्र)—यह प्रारंभ में जयसिंह (सिद्धराज) का सामंत श्रीर कृपापात्र था। उसने जयसिंह की कृपा से सिंधुराजपुर के राज्य को, जो पहले छूट गया था, फिर से प्राप्तकर कुमारपाल (सिद्धराज जयसिंह का उत्तराधिकारी) को कृपा से उसे सुदृढ़ किया श्रीर किराह में बहुत समय तक वह राज्य करता रहा। वि० सं०१२१८ (ई० स०११६१) श्राधिक सुदि १ गुरुवार को उसने राजा जज्जक से १७०० घोड़े दंड में लिये श्रीर उसके दो किले तसुकोह (तंनौट, जैसलमेर राज्य) श्रीर नवसर

(नीसर, जोधपुर राज्य) भी छीन लिये। अंत में जज्जक को चौलुक्य (सोलंकी) राजा (कुमारपाल) के अधीन कर वे क्रिले आदि उसको पीछे दे दियें, जिसकी यादगार में किराडू का वह लेख खुदवाया गया था।

श्राब् के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाश्रों के श्रतिरिक्त जोधपुर राज्य में कहीं-कहीं श्रीर भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशा-धली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया।

मालवे के परमारों के शिलाले जो तथा 'नवसाहसांकचरित' आदि पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान आबू पर्वत बतलाया है, जिससे अनुमान होता है कि वे आबू से उधर गये हों। मालवेके परमारों के अधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दिल्लिणी विभाग, भालावाड़ राज्य, वागड़ तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग होना पाया जाता है। उनकी मूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन हुई और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। उनकी नामावली नीचे लिखे अनुसार मिलती है—

- (१) कृष्णराज—उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है। उदयपुर की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने कई यह किये और अपने ही पराक्रम से बड़ा राजा होने का सम्मान प्राप्त किया'। 'नवसाहसांकचरित' में लिखा है—'उसका यश जो सीता के आनन्द का हेतु था, हनुमान की नाई समुद्र को उहांघन कर गया'।' इसका अभिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम की विदुषी और किवत्वशालिनी स्त्री ने उसके यश का कोई ग्रंथ लिखा हो। सीता नाम की विदुषी स्त्री का 'प्रबंधचिंतामणि' और 'भोजप्रबंध' में भोज के समय में होना लिखा है, परंतु उसका कृष्णराज के समय में होना विशेष संभव है। कृष्णराज के दो पुत्र—वैरिसिंह और उंबरसिंह—थे, जिनमें से वैरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ और उंबरसिंह को वागड़ (इंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्य) का इलाक्षा जागीर में मिला।
  - (२) वैरिसिंह (सं०१ का पुत्र)।
  - (३) सीयक (सं०२ का पुत्र)।
- (४) वाक्पतिराज (सं०३ का पुत्र)—उसके विषय में उदयपुर (ग्वालियर राज्य) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्र (गंगासागर या गंगा और समुद्र) का जल पीते थे, श्रर्थात् वहां तक उसने धावा किया होगा।
- (४) वैरिसिंह (दूसरा, सं०४ का पुत्र)—उसको वज्रटस्यामी भी कहते थे। उसने अपनी तलवार की धारा (धार) से शत्रुओं को मार-कर धारा (धारानगरी) का नाम सार्थक कर दिया।
- (६) श्रीहर्ष (सं०४ का पुत्र )—उसको सीयक (दूसरा) श्रीर सिंहभट भी कहते थे। प्रारंभ में कुछ समय तक वह दित्तण के राठोड़राजा

<sup>(</sup>१) ए. ई; की० १, ए० २३४।

<sup>(</sup>२) उपेन्द्र इति सञ्ज्ञे राजा सूर्येन्दुसन्निभः ॥ ७६ ॥ सदागतिप्रवृत्तेन सीतोञ्ज्वसितहेतुना । हनूमतेव यशसा यस्यालङ्घ्यत सागरः ॥ ७७ ॥ नवसाहसांकचरितः सर्ग ११ ॥

कृष्णुराज (तीसरे, श्रकालवर्ष) का सामंत भी रहा, परंतु पीछे से स्वतन्त्र होगया था। उसने कृष्णुराज के उत्तराधिकारी खोडिंग (खोडिंगदेव) पर चढ़ाई की। नर्मदातट पर खिलघट में लड़ाई हुई, जिसमें राठोड़ों की हार हुई। इस लड़ाई में वागड़ का स्वामी परमार कंकदेव, जो श्रीहर्ष का कुटुंबी था, हाथी पर चढ़कर खड़ता हुश्रा मारा गया । फिर उस(श्रीहर्ष)ने श्रामें बढ़कर वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में दिल्ला के राठोड़ों की राज-धानी मान्यखेट (मालखेड़, निज़ाम राज्य) नगर को लूटा । उसने हुलों

> (१) श्रीहर्षदेव इति खोट्टिगदेवलद्गीं जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः॥ उदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं. जि॰ १, ए० २३१)।

तस्यान्त्रये करिकरोद्ध्या(बा)हुदण्डः
श्रीकंकदेव इति लव्ध(ब्ध)जयो व(ब)मूव।"॥
श्रारूढो गजपृष्ठमद्मुतस(श)रासारे रखे सर्व्वतः
कण्णीटाधिपतेर्व्व(ब्बे)लं विदल्तयंस्तन्नम्मेदायास्तटे।
श्रीश्रीहर्षनृपस्य माल्वयपतेः कृत्वा तथारित्तयं
यः स्वर्ग सुमटो ययौ सुरवधूनेत्रोत्पलैरिचितः॥

श्रर्थूणा (बांसवाड़ा राज्य) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि० सं० ११३६ की प्रशस्ति की छाप से।

चन्चनामाभवत्तसाद्आतृसूनुर्महानृपः । रखेः ॥ २८॥

विख्यातः करवालघातदिलतिद्विट्कुंभिकुंभस्थलः । यः श्रीखोद्दिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे कृती रेवायाः खिल[घट्ट]नामिन तटे युघ्वा प्रतस्थे दिवं ॥ २९ ॥ हेद्दा ( बांसवाड़ा राज्य ) के मंडलेश्वर के मन्दिर की वि॰ सं० १११६ क्

पाणाहेदा (बांसवादा राज्य ) के मंडलेश्वर के मन्दिर की वि० सं० १११६ की प्रशस्ति की छाप से ।

(२) विक्रमकालस्स गए अउगतीसुत्तरे सहस्सम्म (१०२६)। मालवनरिंदघाडीए लूडिए मन्नलेडिन्म ॥

पाइत्रजच्छीनाममाला, स्रो० १६८।

को भी जीता था। वि० सं० १०२६ में उसके राज्य में रहते समय धनपाल कवि ने अपनी विदुषी बहिन सुंदरी के लिए 'पाइअलच्छीनाममाला' नामक प्राकृत कोष बनाया। श्रीहर्ष का एक दानपत्र वि० सं० १००४ माघ विद् अमावास्या (ई० स० ६४६ ता० २ जनवरी) का मिला है'। उसके दो पुत्र मुंज और सिंधुराज (सिंधुल) थे, जिनमें से मुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(७) मुंज (सं०६ का पुत्र)—उसके बिरुद् वाक्पतिराज, श्रमोध-वर्ष, उत्पलराज, पृथिवीवह्मम श्रीर श्रीवह्मम मिलते हैं। उसने कर्णाट, लाट, केरल श्रीर चोल के राजाश्रों को श्रधीन किया?; चेदि देश के कलचुरी (हैहय) वंशी राजा युवराजदेव (दूसरे) को जीतकर उसके सेनापितयों को मारा श्रीर उस(युवराजदेव) की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई (श्रथीत् उसको लूटा); ऐसे ही [राजा शक्तिकुमार के समय] मेवाड़ पर चढ़ाई कर श्राघाटपुर (श्राहाड़) को तोड़ा श्रीर चित्तोड़गढ़ तथा मालवे से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश श्रपने राज्य में मिला लिया। कर्णाटदेश के चालुक्य (सोलंकी) राजा तलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें घढ़ केंद्र हुआ श्रीर कुछ समय बाद वहीं मारा गया ।

मेरुतुंग ने अपनी 'प्रबंधचिन्तामणि' में लिखा है—"आजा के विरुख चलने के कारण मुंज ने अपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया

<sup>(</sup>१) पुरातत्व (गुजराती); वि० सं० १६७६-८०, पृ० ४४-४६।

<sup>(</sup>२) ए. ई; जि० १, ए० २२७।

<sup>(</sup>३) युवराजं विजित्याजो हत्वा तद्वाहिनीपतीन्। खड्जमूर्जीकृतं येन त्रिपुर्यो विजिगीषुर्या ॥ उदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं; जि॰ १, प्रं॰ २३४)।

<sup>(</sup>४) मंक्त्वाघाटं घटाभिः प्रकटमिन मदं मेदपाटे भटानां जन्ये राजन्यजन्ये जनयति जनताजं रखं मुंजराजे । ए. इं; जि॰ १०, १० २०।

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; मा॰ ३, पु॰ ४।

<sup>(</sup>६) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, पु॰ ७४-७७ ।

तब वह गुजरात के कासहद नामक स्थान में जा रहा। कुछ समय पीछे वह मालवे में लौटा तो मुंज ने उसकी आंखें निकलवाकर पिंजरे में क्रेंद कर दिया और उसके पुत्र भोज को मारने की आज्ञा दी इत्यादि ।" यह कथा इतिहास के अभाव में किएत खड़ी की गई है, क्योंकि मुंज और सिंधुराज के समय जीवित रहनेवाले पश्चाप (परिमलं) रचित 'नवसाहसांकचरित' श्रीर धनपालरचित 'तिलकमंजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता है कि मुंज को अपने भतीने भोज पर बड़ी पीति थी और उसके योग्य होने से ही मुज ने उसको अपने राज्य पर अभिषिक कर दिया था<sup>3</sup> अर्थात् गोद ले लिया था, श्रीर जब यह (मुंज) तैलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का प्रवंध अपने भाई सिंघुराज को सौंप गया था। मुंज उस लढ़ाई के पीछे मारा गया श्रीर उस समय भोज के वालक होने से ही उसका पिता सिंध-राज राजा हुन्रा था।

मुंज स्वयं अञ्छा विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरवार में धनपाल, 'नवसाहसांकचरित' का कर्चा पद्मगुत (परिमल), 'दशरूपक' का कर्ता धनंजय, दशरूपक पर 'दशरूपावलोक' नामक टीका लिखनेवाला धनिक (धनंजय का भाई), 'पिंगलछंदस्त्र' पर 'मृतसंजीवनी' टीका का कर्त्ता हलायुध श्रौर 'सुभाषितरत्नसंदोह' का कर्त्ता श्रमितगति श्रादि प्रसिद्ध विद्वान् थे। मुंज का चनाया हुआ कोई ग्रंथ श्रव तक नहीं मिला, परंतु सुभापित के संग्रह शंथों में उसके वनाये हुए रहेक मिलते हैं।

मुंज के समय के दो दानपत्र वि० सं० १०३१ और १०३६ (ई० स०

j

<sup>(</sup> १ ) प्रवंधिंतासिंगः, ए० ४४-४८।

<sup>(</sup>२) तस्याजायत मांसलायत्भुजः श्रीभोज इत्यात्मजः। प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसतिः ख्यातेन मुञ्जाख्यया यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येऽभिपिक्तः स्वयं ॥ ४३ ॥

ह७४ और १७१) के मिले हैं । विश् संश् १०४० में श्रमितगति ने 'सुभा-षितरत्नसंदोह' की रचना की उस समय वह शासन कर रहा था और विश् संश् १०४० और १०४४ (ई० स्वश् ६६३ और १६७) के बीच तैलण के यहां मारा गया । उसके प्रधान मंत्री का नाम रुदादित्य था।

(म) सिंधुराज (संख्या ७ का छोटा भाई)—उसको सिंधुल भी कहते थे। उसके विरुद्द कुमारनारायण और नवसाहसांक थे। मुंज ने अपने जीतेजी भोज को गोद है लिया, परंतु उस(मुंज) के मारे जाने के समय वह बालक था इसलिए सिंधुराज गद्दी पर बैठा था। उसने हुए, कोसल (दिल्लाकोसला), वागड़, लाट और मुरलवालों को जीता तथा इस नवीन साहस के कारण ही उसने 'नवसाहसांक' पदवी धारण की होगी। पद्मगुप्त (परिमल) कवि ने उसके समय में उसके चरित का 'नवसाहसांक' काव्य लिखा, परंतु उसमें ऐतिहासिक बातें बहुत कम हैं। उक्त काव्य के अनुसार उसके मंत्री का नाम रमांगद था। सिंधुराज ने नागकन्या (नागवंश की राजकुमारी) शशिपमा के साथ विवाह किया था। सिंधुराज वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६) से कुछ ही पूर्व गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) राजा चामुंडराज के साथ की लड़ाई में मारा गया ।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १०३१ का दानपत्र; इं. ऐं; जि० ६, पृ० ४१-४२; श्रीर १०३६ का हं. ऐं; जि० १४, पृ० १६०।

<sup>(</sup>२) समारूढे पूतित्रदशवसितं विक्रमनृपे सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशिषके (१०५०)। समाप्ते पंचम्यामवित घरिणं मुंजनृपतौ सिते पत्ते पौषे बुघिहतिमदं शास्त्रमनघं ॥ ६२२॥ अमितगितः सुभाषितरन्तसंदोह।

<sup>(</sup>३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, ए॰ ७७।

<sup>(</sup> ४ ) ए. इं; जि॰ १, पृ॰ २२८ ।

<sup>(</sup> १ ) नवसाहसांकचरित; सर्ग १०, श्लो॰ ११-१६ ।

<sup>(</sup>६) स्ट प्रः पः भाग १, ए० १२१-२४।

(१) भौज (सं० म का पुत्र)—उसका बिरुद त्रिसुवननारायण मिलता है। वह बड़ा दानी, विद्वान् श्रीर रण्रसिक था। उदयपुर (ग्वालियर राज्य ) के शिलालेख से पाया जाता है—"उसने कैलाश से लगाकर मलय पर्वत (दिच्च ) तक के देशों पर राज्य किया (इसमें अतिशयोक्ति का होना संभव है ), तथा चेदीश्वर (चेदि देश का राजा), इंद्ररथ, तोगाल, भीम ऋादि को एवं कर्णाट, लाट श्रीर गुर्जर (गुजरात ) के राजाओं तथा तुरुष्कों ( मुसलमानों ) को जीता । उसके काम, दान श्रीर झान की समा-नता कोई नहीं कर सकता था। वह कविराज (कवियों में राजा के समान) कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, स्रोमनाथ, सुंडीर (?), कालः ( महाकाल ), अनल और उद्र के मंदिर बनवाये थे ।" उसके देहांत-समय धारा नगरी पर शत्रुक्रपी श्रंधकार छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाओं में से चेदीभ्वर अर्थात् चेदि देश का हैहय(कलचुरि)वंशी राजा गांगेयदेव था, जिसके भोज से परास्त होने का उत्तेख मिलता है। इंद्ररथ और तोगाल कहां के राजा थे यह अब तक ज्ञात नहीं। 'प्रबंधचिन्तामिए' के अनुसार भीम गुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) था, जिसके समय मोज के सेनापति कुलचंद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की ; दक्तिग के सोलंकी तैलप ने मुंज को मारा, जिसका बदला सिंधुराज न ले सका, परंतु भोज ने तैलप के पौत्र जयसिंह पर चढ़ाई कर उसको पराजित किया।

<sup>(</sup>१) ए. इं, जि॰ १, ए० २३५, छो॰ १७।

<sup>(</sup>२) चेदीश्वरेंद्ररण[तोस्ग]ल[भीम्मु]ख्या—
न्कर्णाटलाटपतिगूर्ज्ञरराट्तुरुष्कान् ।
यद्भृत्यमात्रिविजतानवलो[क्य] मौला
दोष्णां व(व)लानि कलयंति न [योद्घृ]लो[कान्] ॥
केदाररामेख्य श्व )रसोमनाण[स्रं]डीरकालानलरुद्रसत्कैः ।
सुराश्र[यै]व्यीप्य च यः समन्ताद्यणर्थसंज्ञां जगतीं चकार ॥
ए. इं; जि॰ १, ए॰ २३४–३६।
(३) प्रबंधवितासिणः ए॰ ५०।

सोलंकियों के शिलालेखों में जयसिंह को भोजरूपी कमल के लिए चंद्रमा के समान बतलाया है', परंतु भोज के वंशज उदयादित्य के समय के उदयपुर ( म्वालियर राज्य ) के शिलालेख में भोज को कर्णाटक के राजा ( सोलंकी जयसिंह ) को जीतनेवाला लिखा है। यांसवाड़े से मिले हुए राजा भोज के वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) माघ सुदि ४ के दानपत्र में कौंकण विजयपर्वणि (कौंकण जीतने के उत्सव) पर घाव्रदोर (१ व्याव्र-दोर, वागी डोरा, वांसवाड़ा राज्य ) भोग (विभाग) के वटपद्रक (यड़ौ-दिया ) गांव में, छींछा (चींच, बांसवाड़ा राज्य ) स्थान (गांव ) के रहते-वाले भाइल ब्राह्मण को १०० निवर्त्तन (भूमि का नाप, बीघा) भूमि दान करने का उद्घेख है । इससे स्पष्ट है कि सोलंकी जयसिंह पर की चढ़ाई में भोज ने विजयी होकर मुंज के मारे जाने का बदला लिया था। अवंती के राजा भोज ने सांभर के चौहान राजा वीर्यराम को मारा, जिसका उन्नेख 'पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य' में हैं । भोज के श्रंतिम समय में गुजरात के सो लंकी राजा सीमदेव (प्रथम) और चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की उसी समय भोज का देहांत हुआ और उसके राज्य में अञ्चवस्था हो गई।

राजा भोज प्रसिद्ध विद्वान् था। उसने अलंकार शास्त्र पर 'सरस्वती-कंठाभरण', योगशास्त्र पर 'राजमार्तेड', ज्योतिष के विषय में 'राजमृगांक' श्रीर 'विद्वज्जनमंडन', शिल्प का 'समरांगण' ऐसे ही एक व्याकरण का ग्रंथ तथा 'श्रेगारमंजरीकथा' श्रादि कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे। उसके बनाये हुए

<sup>(</sup>१) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम साग, पृ० ८६।

<sup>(</sup>२) ए. इं, जि॰ ११, पृ० १८२-८३।

<sup>(</sup>३) वीर्थरामसुतस्तस्य वीर्थेण स्यात्सरोपमः । यदि प्रसन्नया दृष्ट्या न दृश्यते पिनाकिना ॥ ६५ ॥ स्रगस्यो यो नरेन्द्राणां सुघादीधितिसुन्दरः । जन्ने यश्श्ययो यश्च भोजेनावन्तिभूमुजा ॥ ६७ ॥ पृथ्वीराजविजयः सर्ग ४ ।

'कूर्मशतक' नामक दो प्राकृत काव्य भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं। धारानगरी में 'सरस्वतीकंठाभरण' (सरस्वतीसदन) नामक पाठशाला बनवाई
थी, जिसमें कूर्मशतक, भर्तृहरि की कारिका श्रादि कई पुस्तकें शिलाओं
पर खुदवाकर रक्खी गई थीं। भोज के पीछे भी उदयादित्य, श्रर्जुनवर्मा
श्रादि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुदवाकर वहां रखवाया; परंतु फिर
वहां मुसलमानों ने श्रपने शासन-काल में उक्त विद्यामंदिर को तोड़कर उसके
स्थान में मसजिद बनवा दी, जो श्रव 'कमला-मौला' नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर
उसके श्रन्दर की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से श्रनेक के श्रचर
टांकियों से तोड़कर उनको फर्श में जड़ दिया है श्रीर कितनी एक को
उत्तरी लगा दीं, जो श्रव वहां से निकाल ली गई हैं। उनमें से 'कूर्मशतक'
काव्य श्रीर 'पारिजातमंजरी' नाटिकावाली शिलाएं प्रसिद्धि में श्रा चुकी हैं'।

राजा भोज स्वयं विद्वान् श्रीर विद्वानों का गुण्याहक था। विद्वानों को एक एक श्लोक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी ख्याति श्रव तक चली श्राती है। भोजप्रबंध के कत्ती बद्धाल पंडित तथा प्रबंध-चितामणि के कत्ती मेरुतुंग ने कालिदास, वररुचि, सुबंधु, बाण, श्रमर, राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग श्रादि श्रनेक विद्वानों का भोज की सभा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ तो भोज से बहुत पहले हुए थे इसलिए उनकी नामावली विश्वास योग्य नहीं है। धनपाल भोज के समय जीवित था श्रीर उसी के समय उसने तिलकमंजरी कथा की रचना की थी। श्रानन्दपुर (गुजरात) के रहनेवाले वज्रट के पुत्र अवट ने भोज के समय यर्जुवेद की वाजसनेयी संहिता पर भाष्य बनाया था।

ऊपर लिखी हुई सरस्वतीकराठाभरण पाठशाला के श्रतिरिक्त भोज ने चित्तोड़ के क्रिले में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिसुवननारायण का

<sup>(</sup>१) कूर्मशतककाव्य; ए. इं; जि॰ ८, पृ॰ २४३-६०, और पारिजातमंजरी; ए. इं; जि॰ ८, पृ॰ १०१-२२ में छुप चुकी है।

विशाल शिवमंदिर बनवाया, जिसका जी गोंदार महाराणा मोकल ने विश् सं० १८८५ (ई० स० १६२८) में कराया था। इस समय उस मंदिर को अदबदजी (अद्भुतजी) का मंदिर और मोकलजी का मंदिर भी कहते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज नामक पान वेचनेवाले ने, जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का प्रीतिपात्र था, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए सुवर्ण से कपटेश्वर (कोटेर, कश्मीर) में एक कुंड बंनवाया और राजा भोज ने यह नियम किया कि में अपना मुंह सदा 'पापसदन' तीर्थ (कपटेश्वर के कुंड) के जल से धोऊंगा। इसलिए पद्मराज ने उस कुंड के जल से भरे हुए अनेक काच के कलश धरावर पहुंचाते रहकर भोज के उस कितन प्रण को पूरा किया?। भोजपुर (भोपाल) की बड़ी विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांडू) के सुलतान हुशंगशाह ने तुड़-वाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती है ।

भोज के समय के चार दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से पहला बांसवाड़े से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का, दूसरा बेटमा (इन्दौर राज्य) गांव से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का, तीसरा उज्जैन से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२१) का है या देपालपुर (इन्दौर राज्य) से वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२२) का है । इनके अतिरिक्त जिटिश म्यूजियम (लन्दन) में रक्की हुई सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं० १०६१ (ई० स० १०३४) का भोज के समय का लेख भी खुदा हुआ है। शक सं० १६४ (वि० सं० १०६६) में भोज ने 'राजमृगांककरण' लिखा

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प॰; भाग ३, ५० १-१८।

<sup>(</sup>२) कल्ह्याः राजतरंगियाः; तरंग ७, श्लोक १६०-६३।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि॰ ३७, ए० ३४०-४२; श्रीर उसका नक्शा ए० ३४८ के पास।

<sup>(</sup> ४ ) प्पिद्राफिया इंडिका; जिल्द ११, ५० १८२-८३ ।

<sup>(</sup>१) वहीं; जि॰ १८, पृ॰ ३२२।

<sup>(</sup>६) इंडियन ऍंटिक्वेरी; जि॰ ६, पृ॰ ४३।

<sup>(</sup> ७ ) इंग्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली; जि॰ =, ए॰ ३११-१३।

<sup>(</sup> म ) ए. इं. जि॰ १, ए० २३२-३३।

श्रीर उसके उत्तराधिकारी (पुत्र) जयसिंह का पहला लेख (दानपत्र) वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का है, इसलिए भोज का देहान्त वि० सं० १०६६-१११२ (ई० स० १०४२-१०४४) के बीच किसी वर्ष हुआ होगा।

(१०) जयसिंह (सं० ६ का पुत्र)—भोज की मृत्यु के समय धारा-नगरी शत्रुत्रों के हाथ में थी, परंतु उनके लौट जाने पर जयसिंह मालवे का राजा हुआ। उसका एक दानपत्र नि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का मिला है', श्रीर एक शिलालेख नि० सं० १११६ का वांसवाड़ा राज्य के पाणा-हेड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंदिर में लगा हुआ है, जिसका एक तिहाई श्रंश जाता रहा है। उसमें उक्त राजा की वीरता के वर्णन के साथ उसके सामंत वागड़ के परमार मंडलीक (मंडन) के विषय में लिखा है कि उसने वड़े वलवान दंडाधीश (सेनापति) कन्द्र को पकड़कर उसको हाथी-घोड़ों सिहत जयसिंह के सुपुर्द किया । कन्ह किस राजा का सेनापित था यह श्रव तक श्रात नहीं हुआ। वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) के पीछे जयसिंह श्रविक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा श्रनुमान होता है।

(११) उदयादित्य (सं० १० का चाचा)—जयसिंह के समय में धारा के राज्य की स्थिति सामान्य ही पाई जाती है। उदयादित्य ने शत्रुक्रों का उपद्रव मिटाकर सांभर के चौहान राजा विश्रहराज (तीसरे, वीसलदेव) की सहायता से अपने राज्य की उन्नति की और विश्रहराज के ही दिये हुए सारंग नाम के बड़े तेज तुरंग पर सवार होकर गुजरात के राजा कर्ण (भीमदेव के पुत्र) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का बदला

<sup>(</sup>१) ए. हं; जि॰ ३, ए० ४८-४०।

<sup>(</sup>२) येनादाय रखे कन्हं दंडाधीशं महावलं । ऋर्पितं जयसिंहाय साश्चं गजसमन्वितं ॥ ३६ ॥ पायाहेटा का वि० सं० १११६ का शिलालेख ।

<sup>(</sup>१) मालवेनोदयादित्येनास्मादेवाप्यतोन्नतिः । मन्दाकिनी हदादेव लेभे पृरणमन्विमा ॥ ७६ ॥

तेने को हुई होगी। भोज ने चौहान वीर्यराम को मारा था, परंतु उदयादित्य में सांभर के चौहानों से मेल कर लिया हो यह संभव हैं। उसने ग्रंपने नाम से उदयपुर नगर ( ग्वालियर राज्य) बसाया जहां से परमारों के कई एक शिलालेख मिले हैं। उदयादित्य भी विद्यानुरागी था। धारानगरी में भोज की बनवाई हुई पाठशाला के स्तंभों पर नरवर्मा के खुदवाये हुए नागवंध में संस्कृत के वर्ष तथा नामों श्रीर धातुश्रों के प्रत्यय विद्यमान हैं, जो उदयादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नाम के खोक खुदे हैंं। ऐसे ही संस्कृत के पूरे वर्ष श्रीर नागवंध में प्रत्यय, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पीछे की छुत्री में लगी हुई एक प्रशस्ति की श्रंतिम शिला के खाली श्रंश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए हैं श्रीर उदयादित्य के नाम का खाली श्रंश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए हैं श्रीर उदयादित्य के नाम का श्रोक भी उनके साथ खुदा है। उसके दो पुत्रों—लदमदेव श्रीर नरवर्मा—

सारंगाख्यं तुरङ्गं स ददौ तस्मै मनोजवम् । नह्युचैश्रवसं चीरसिन्घोरन्यः प्रयच्छति ॥ ७७ ॥ जिगाय गूर्जरं कार्णं तमश्चं प्राप्य मालवः । । ।। ७८ ॥ पृथ्वीराजविजयः सर्गः ४।

(१) 'वीसलदेव रासा' नामक हिंदी कान्य में मालवे के राजा भोज की पुत्री राजमती का विवाह चौहान राजा वीसलदेव (विश्वहराज, तीसरे) के साथ होना लिखा है श्रीर श्रजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि॰ सं॰ १२२६ के बीजोल्यों (मेवाइ) के चट्टान पर खुदे हुए बढ़े शिलालेख में वीसल की रागी का नाम राजदेवी मिलता है। राजमती श्रीर राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहियें, परंतु भोज ने सांभर के चौहान राजा वीयराम को मारा था, ऐसी दशा में भोज की पुत्री राजमती का विवाह वीसलदेव के साथ होना संभव नहीं। उदयादित्य ने चौहानों से मेल कर लिया या अतपुव संभव है कि यदि चीसलदेव रासे के उन्न कथन में सत्यता हो तो राजमती उदयादित्य की पुत्री या बहिन हो सकती है।

(२) उदयादित्यदेवस्य वर्ण्यानागकृपाणिका ।
कवीनां च नृपाणां च तोषा ""।।
भोज की पाठशाला के स्तंभ पर नागवंधों के जपर खुदा हुआ लेख, श्लोक दूसरा।
(३) भरतीय प्रांचीनलिपिमाला; ए० ७१, टिप्पण ६; ग्रीर लिपिपत्र २१ वां।

तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखों में मिलते हैं। श्यामलदेवी का विवाह मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा विजयसिंह से हुआ था। उससे आल्हण-देवी नाम की कन्या हुई, जो चेदि देश के हैहयवंशी (कलचुरि, करचुली) राजा गयकर्णदेव के साथ व्याही गई थीं।

डद्यपुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो वहुत पुराना नहीं है, उदयादित्य का वि० सं० १११६, शक सं० ६८१ में राजा होना लिखा है<sup>२</sup>, जो असंभव नहीं, परंतु वह लेख संशयरहित नहीं है। उदयादित्य के समय के अब तक दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वालियर राज्य) का वि० सं० ११३७ (ई० स० १०८०) का और दूसरा भालरा- पाटन (राजयूताना) का वि० सं० ११४३ (ई० स० १२००) का है।

भाटों की ख्यातों में उदयादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा मिलती है। उसमें उसकी वीरता, स्वामिमिक श्रीर उदारता का बहुत कुछ वर्शन है। उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के द्वेष के कारण वह

(1) पृथ्वीपतिर्विजयसिन्ह(सिंह) इति प्रवर्द्धमानः सदा जगित यस्य यशः सुधांशुः। तस्यामवन्पालवमण्डलाधिनाथोदयादित्यसुता सुरूपा शृङ्गारिणी श्यामलदेव्युदारचरित्रचिन्तामिण्यिचितश्रीः। । ।।।
तस्मादाल्हण्यदेव्यजायत जगद्रचाच्चमाङ्गपते—
रेतस्यान्निजदीर्धवन्श(वंश)विशदप्रेंखत्पताकाकृतिः॥
विवाहविधिमाधाय गयकण्णीनरेश्वरः।
चक्रे प्रीतिम्परामस्यां शिवायामिव शंकरः॥

भेराघाट का शिलालेख ( ए. ई; जि॰ २, पृ॰ १२ )।

- (२) ए. इं; नि॰ ४ का परिशिष्ट; लेखसंख्या ६८ श्रीर टिप्परा १।
- (३) इं. ऍ; जि० २०, पू० ५३।
- (४) संवत् १९४३ वैशाख सुदि १० ऋदोह श्रीमदुदयादित्यदेवकल्याग्-विजयराज्ये ।

यह शिकालेख मालरापाटन के म्यूज़ियम् में सुराचित है।

गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) की सेवा में जा रहा और अपनी वीरता तथा स्वामिभक्ति के कारण जयसिंह की प्रीति सम्पादन कर उससे बड़ी जांगीर भी पाई। उदयादित्य ने अपने पीछे अपने छोटे पुत्र जगदेव को ही अपना राज्य दिया आदि। इस कथा का बहुतसा अश किएत होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगदेव (जगदेव) नामक कोई उदार पुरुष अवश्य हुआ था, क्योंकि मालवे के परमार राजा अर्जुनवर्मा ने 'अमरुशतक' पर 'रिसक संजीवनी' टीका लिखी, जिसमें वह जगदेव (जगदेव) की प्रशंसा का एक अरोक उद्धृत कर उसकी अपना पूर्वपुरुष बतलाता है।

(१२) लच्मदेव (सं०११ का पुत्र)—इसने त्रिपुरी पर हमला कर शाचुओं का नाश किया और वह तुरुकों (मुसलमानों) से भी लड़ा था। नि:संतान होने के कारण उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ।

(१३) नरवमां (सं० १२ का छोटा माई)—'प्रबंधवितामणि' के अनुसार गुजरात का राजा जयसिंह (सिद्धराज) अपनी माता सिहत सोम नाथ की यात्रा को गया हुआ था, उस समय मालबे के राजा यशेवमां ने गुजरात पर चढ़ाई की। जयसिंह के मंत्री सांतु ने यशोवमां से पूछा कि आप किस शर्त पर लीट सकते हैं' इसपर मालवराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम जयसिंह की उक्त यात्रा का पुग्य मुसे दे दो तो में लीट जाऊं। सांतु ने बैसा ही कर उसको लीटा दिया'। प्रबंधवितामणि में मालवे के राजा का नाम यशोवमां लिखा है जो भूल है, वास्तव में यह चढ़ाई नरवमां की थी। सांतु की उक्त नीति से अपसन्न होकर ही जयसिंह ने नरवमां पर चढ़ाई की और वह कमशः असका देश दवाता हुआ अन्त में घारा तक जा पहुंचा। बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव के एक मंदिर में गण्यति की मूर्ति के आसन पर जयसिंह (सिद्धराज) के समय का लेख खुदा हुआ (विगड़ी हुई दशा में) है, जिसमें भीम, कर्ण और जयसिंह तक की वंशावती दी है। उसमें अयसिंह सिद्धराज का नरवर्मा को प्ररास्त करने का

<sup>(</sup>१) प्रबंधितामियाः पूर्व १४३।

उन्नेख हैं । जयसिंह मालवे पर चढ़ा तब से लगाकर १२ वर्ष तक लड़ाई चलती रही । उसी असे में वि० सं० ११६० कार्तिक सुदि द (ई० स० ११३३ ता० द अक्टोबर) को नरवमी का देहान्त हुआ और उसका पुत्र यशोवमी मालवे की गद्दी पर बैठकर जयसिंह (सिद्धराज) से युद्ध करता रहा।

नरवर्मा विद्वान् राजा था। उसके समय की वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्ति उसकी रचना है। उद्यादित्य के निर्माण किये हुए वणों तथा नामों एवं धातुओं के प्रत्ययों के नागवंध चित्र नरवर्मा ने ऊपर लिखे हुए स्थानों में खुद्धाये थे। विद्या और दान में उसकी तुलना भोज से की जाती थी। उसके समय में भी मालवा विद्यापीठ समसा जाता था और जैन तथा वेदमतावलंबियों के बीच शास्त्रार्थ भी हुए थे। जैन विद्वान् समुद्र्योष और बस्नमस्टि ने उसी से सम्मान पाया था। उसके समय के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० ११६१ और ११६४ (ई० स० ११०४ और ११०७) के हैं

(१४) यशोवमी (सं० १३ का पुत्र)—उसके समय भी जयसिंह ('सिद्धराज) के साथ की लड़ाई चलती रही, श्रंत में हाथियों से घारा-मगरी का दिल्ली द्रवाज़ा तुड़वाया गया श्रीर जयसिंह ने घारा में प्रवेश कर पशोवमीं को उसकी राणियों सिहत क़ैद किया श्रीर १२ वर्ष की

<sup>(&#</sup>x27;१ ') राजपुताना म्यूजियम् ( अजमेर ) की ईं० स० १६१४-११ की रिपोर्ट; प्र॰ २, छेलसंख्या ४ ।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ ११६१ का नागपुर का प्रसिद्ध शिलालेख (ए. ई; जि॰ २, ए॰ १८२-८८) और ११६४ का मधुकरगढ़ से मिला(ए. ई; जि॰ १ वीं का परिशिष्ट, बेलसंख्या ८१)।

<sup>(</sup>३) सिंदराज जयसिंह की इस विजय के संबंध में गुजरात के प्राचीन इति-हासजेखकों में मतमेद हैं। हेमचंद श्रपने 'द्वशाश्रयकाव्य' में (१४। २०-७४), श्रारिसिंह श्रपने 'सुकृतसंकीर्तन' में (२। २४-२४; ३४) श्रीर मेस्तंग श्रपनी 'श्रवंध-चिंतामाणि' में (ए० १८४) मालवे के राजा यशोवमी को क्रैंद करना मानते हैं, प्रंतु सोमेश्वर श्रपनी 'कीर्तिकीमुदी' में (२। ३१-३२), जिनमंडनगणि श्रपने 'कुमारपाज-प्रचंध' में (पन्न ७। १) श्रीर जयसिंहसूरि श्रपने 'कुमारपाजचरित' में (१। ४१)

लड़ाई के उपरांत वह अपनी राजधानी को लौटा । इस युद्ध में विजय पाकर जयसिंह ने 'अवंतिनाथ' विरुद्ध धारण किया और मालवे के बढ़े ग्रंश पर उसका अधिकार हो गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्तोड़गढ़ तथा उसके पास का मालवे से मिला हुआ प्रदेश, जो मुंज के समय से मालवे के परमारों के राज्य में चला आता था, अब मालवे के साथ जयसिंह के अधीन हुआ। इसी तरह वागड़ (इंगरपुर और वांसवाड़ा) भी उसके हाथ आ गया। यह विजय वि० सं० ११६२ और ११६४ के बीच किसी वर्ष हुई होगी क्योंकि वि० सं० ११६२ मार्गशीर्ष विद ३ का तो यशोवमी का दानपत्र मिल चुका है, और जयसिंह का एक शिलालेख उज्जैन की कमेटी (म्यू-निसिपलटी) में रक्खा हुआ। मेरे देखने में आया जो पहले वहां के एक द्रवाज़े में लगा था। उसकी खुदी हुई बाजू भीतर की ओर थी, जिससे द्रवाज़ा गिराये जाने के समय उस लेख का पता लगा। वह शिलालेख वि० सं० ११६४ (ई० स० ११३८) ज्येष्ठ विद १४ का है उसमें जयसिंह का नरवमों को केंद्र करना बतलाते हैं। वास्तव में बात यह है कि सिद्धराज जयसिंह के बरवमों के समय मालवे पर चढ़ाई की, और उसका देश विजय करता हुआ आगे बढ़ता गया तथा १२ वर्ष तक बढ़ते रहने पर यशोवमों के समय विजय ग्राप्त हुई जैसा कि गया तथा १३ वर्ष तक बढ़ते रहने पर यशोवमों के समय विजय ग्राप्त हुई जैसा कि

गया तथा १२ वर्ष तक लड़ते रहने पर यशोवमां के समय विजय प्राप्त हुई जैसा कि जपर तलवाड़े और उज्जैन के शिलालेखों से बतलाया गया है। (१) तत्र स्वजयकारपूर्वकं द्वादश्वार्षिके विग्रहे संजायमानेऽध

मया धारामङ्गानन्तरं (प्रबंधचिंतामणि; ए० १४२-४३)।

कृत्वा विग्रहमुग्रसैन्यनिवहैर्यो द्वादशाब्दप्रमं

प्रारद्वारं विदलस्य पट्टकरिया भंकत्वा च धारापुरी ।...॥४१॥ जयसिंहसूरि का कुमारपालचरित; सर्ग १।

कृत्वा विग्रहमुग्रमाग्रहवशाज्जग्राह घारां घरा-धीशो द्वादशवत्सरैर्बहुतरं विभ्रचिरं मत्सरम्।...॥ ३५॥ देशान्विजित्य तरिश्वप्रिमितैः स वर्षैः

सिद्धाधिपो निजपुरं पुनराससाद ॥ ३८ ॥

चारिज्ञसुंदरगिया का कुसारपालचरित्र; सर्ग १, वर्ग २ ।

(२) इं. एँ; जिल् १६, ए० ३४६ ।

मालवे के राजा यशोवर्मदेव (यशोवर्मा) को जीवने तथा अपनी श्रोर खे अवंतिमंडल (सालवे) में नागर जाति के महादेव को शासक बनाने का कांत्रेख हैं। खर्यांसह (सिद्धराज) का जीवा हुश्रा मालवे का राज्य उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के श्रधीन रहा, परंतु कुमारपाल के श्रयोग्य उत्तराधिकारी श्रज्ञयपाल के मारे जाने पर मालवे के परमार फिर स्वतंत्र हो गये। यशोवमी के दो दानपत्र मिले हैं, जो वि० सं० १९६१ श्रीर १९६२ (ई० स० ११३४ श्रीर ११३४) के हैं। उसके तीन पुत्र जयवर्मा, श्रज्ञयवर्मा श्रीर लक्ष्मीवर्मा थे।

- (१४) जयवर्मा (सं०१४ का पुत्र)—वह नाममात्र का राजा था अधवा गुजरात के सोलंकियों की अधीनता में रहा होगा। उसका नाम कहीं-कहीं ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया गया है।
- (१६) अजयवर्मा (सं०१४ का छोटा भाई)—वह अपने वह भाई का उत्तराधिकारी हुआ होगा या उसका राज्य उसने छीना होगा। उसके समय से मालवे के परमारों की दो शाखाएं हो गई, वड़ी शाखावाले अपने को मालवे के स्वामी मानते रहे और छोटी शाखावाले 'महाकुमार' कहलाते थे। महाकुमार उदयवर्मा के वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६६) के दानपत्र में लिखा है—'परममहारक महाराजाधिराज परमेश्वर जयवर्मा का राज्य अस्त होने (अूटमे) पर महाकुमार लद्मीवर्मा ने तलवार के वल से अपना राज्य
  - (१) सं० ११६५ ज्येष्ठ व १४ गुरावद्येह श्रीमदग्गहिलपाटका-विस्थतमहाराजािधराजपरमेश्वरत्रिमुवनगण्डािसद्धचक्रवर्ति-अवंतीनाथवर्वरकजिष्णुश्रीजयसिंहदेविवजयराज्ये मालवराजश्रीयशेविर्मनामानं च जित्वा श्रीमदवंतीमंडले तिल्लिष्तनागरकुलान्वये श्रीमहादेव(वो) मालवन्यापारं कुर्वति

(उद्धैन का शिलालेख, अप्रकाशित)। (२) महाकुमार लक्ष्मीवर्मदेव के वि० सं० १२०० के दानपत्र में यशीवर्मा के वि॰ सं० ११६१ के दान का उद्धेख है (इं. ऐं; जि० १६, पृ० ३५३)।

<sup>(</sup>३) ई. ऍ; जि॰ १६, ए० ३४६।

जमाया । इससे अनुमान होता है कि अजयवर्मा ने जयवर्मा का राज्य छीना उस समय लदमीवर्मा जयवर्मा के पद्म में रहा होगा और कुछ इलाके दवा बैठा। महाकुमार हरिश्चंद्रवर्मा के दानपत्र में जयवर्मा की कृपा से उसका राज्य पाना लिखा है, जो ऊपर के कथन की पुष्टि करता है। हम यहां पर मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का संबंध नीचे लिखे हुए वंशवृत्व में बतलाकर छोटी शाखा का परिचय पहिले देंगे, तद्दंतर बड़ी शासा का

(१४) ग्रह्मोवर्मा (१६) ग्रज्ञयवर्मा म० कु० लक्ष्मीवर्मा (१८) विध्यवर्मा म० कु० हरिश्चंद्रवर्मा (१८) सुभटवर्मा म०कु० उद्यवर्मा (२०) देवपाल (१६) श्रर्जुनवर्मा

महाकुमार लच्मीवर्मा का एक दानपत्र वि० सं० १२०० श्रावण सुर्दि ११ (ई० स० ११४३ ता० २८ जुलाई) का मिला है 1 उसके पुत्र महाकुमार हिरिश्चंद्रवर्मा का एक दानपत्र पीपिलया नगर (भोपाल राज्य) से मिला है, जिसमें दो दानों का उल्लेख है। एक वि० सं० १२३४ पौष विद श्रमावस्या (ई० स० ११७८ ता० ११ दिसम्बर) को श्रीर दूसरावि० सं० १२३६ वैशाख सुदि १४ (ई० स० ११७६ ता० २३ श्रप्रेल) को दिया गया था 1 उसके पुत्र महाकुमार उद्यवमी का दानपत्र वि सं० १२४६ वैशाख सुदि १४ (ई० स० १२१४) तक बड़ी शाखा का राजा अर्जुनवर्मा विद्यमान था, जैसा कि श्रागे वतलाया जायगा। उसके नि:संतान मरने पर उदयवर्मा का भाई देवपाल मालवे का राजा हो गया। श्रव झागे बड़ी शाखा परिचय दिया जाता है।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं. जि॰ १६, ए० २४४।

<sup>(</sup>२) हं. ऍ. जि॰ १६, ४० ३४२-४३ ।

<sup>(</sup>३) बंगा. ए. सो. ज; जि० ७, पृ० ७३६।

<sup>(</sup>४) इं. ऐं; जि॰ १६, ए० २४४-४४।

(१७) विध्यवमी (सं०१६ का पुत्र)—गुजरात के सोलंकी राजा क्रमारपाल के उत्तराधिकारी श्रजयपाल के समय से ही गुजरात का राज्य शिथिल होने लगा था और वि० सं० १२३३ ( ई० स० ११७६ ) में उसके भरने पर उसका बालक पुत्र मूलराज (बालमूलराज) गुजखत के राज्य-सिंहासन पर बैठा; वह दो वर्ष राज्य कर वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) में मर गया। उसके पीछे उसका छोटा भाई भीमदेव ( दूसरा ) बाल्यावस्था में ही गुजरात के राज्यसिंहासन पर बैठा। तभी से गुजरात के राज्य की दशा बिगड़ती गई श्रीर सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उसके राज्य की श्रवनति के समय विध्यवर्मा गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो. यह संभव है । वि० सं० १२७२ के अर्जुनवर्मा के दानपत्र में विंध्यवर्मा को वीरमूर्धस्य (वीरों का अप्रका ) श्रीर गुजरातवालों का उच्छेद करनेवाला कहा है'। सोमेश्वर कवि अपने 'सुरथोत्सव' काव्य में गुजरात के सेनापति से पराजित होकर राजा विष्यवर्मा का रणुखेत छोड़ जाना, उक्त सेनापति का गोगास्थान नामक पत्तन को तोड़ना तथा वहां महल के स्थान पर कुर्जी खुदवाना लिखता है। विंघ्यवर्मा भी विद्यातुरागी था । उसका सांधिवित्रहिक बिल्हण कवि (कश्मीरी बिल्हणु से भिन्न) था। सपादत्तत्त्व (अजमेर के चौहानों के अधीन का देश ) के श्रंतर्गत मंडलकर (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य ) का .रहनेवाला जैन पंडित आशाधर सपादलच्च पर मुसलमानों का अधिकार हो -जाने तथा उनके श्रत्याचार के कारण श्रपना निवास-स्थान छोड़कर

<sup>(</sup>१) तस्मादजयवर्मामूज्जयश्रीविश्रुतः सुतः ॥
तत्सूनुर्वीरमूर्द्धन्यो धन्योत्पत्तिरज्ञयतः ।
गुर्जरोच्छेदनिर्वधी विध्यवमी महासुतः ॥
अमेरिकन श्रोरिपृटेक् सोसाइटी का जर्मकः । जि० ७, ए० ३२-३३ ।

<sup>(</sup>२) धाराधीशे विन्ध्यवर्भग्यवन्ध्यक्रोधाध्मातेऽप्याजिमुत्सृज्य याते । गोगस्थानं पत्तनं तस्य मङ्कत्वा सौधस्थाने खानितो येन कूपः ॥३६॥ सुर्थात्सवः सर्ग १२।

विध्यवर्मा के समय मालवे में जा रहा श्रीर उक्त विल्हण पंडित से उसकी मैत्री हुई ।

(१८) सुमटवर्मा (सं०१७का पुत्र)—उसको सोह इ भी कहते थे, जो सुमट का प्राइत रूप है। उसके समय में मालवे के परमार केवल स्वतंत्र ही नहीं हुए बरन् गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ होगये थे। 'प्रबंधवितामिए' में लिखा है—'गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे, मोलाभीम) के समय मालवे के राजा सोहड़ (सुमटवर्मा) ने गुजरात को नाम करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेव के मंत्री ने उसको समसाकर लौटा दिया ।' 'कीर्तिकौमुदी' के अनुसार धारा के राजा (सुभट वर्मा) ने गुजरात पर चढ़ाई की, जिसको बधेल लवणप्रसाद ने लौटा दिया। खवणप्रसाद भीमदेव का सामंत था और उसके राज्य की बिगड़ी हुई दशा में गुजरात के राज्य का कुल काम उसी की इच्छा के अनुसार होता था। अर्जुनवर्मा के दानपत्र में सुभटवर्मा के प्रताप की दावाश्र का गुजरात में जलने का जो उसेख हैं , उसकी पुष्टि ऊपर लिखे हुए गुजरातवालों के दोनों कथनों से होती है।

(१६) अर्जुनवर्मा (सं० १८ का पुत्र )—उसके वि० सं० १२७२ के दानपत्र में लिखा है कि उसने युद्ध में जयासिंह को खिलवाड़ में ही भग दिया । उसके राजगुरु मदन (वालसरस्वती) की रची हुई 'पारिजात' मंजरी' (विजयश्री) नाटिका के मत से उसका गुजरात के राजा जयसिंह

<sup>(</sup>१) श्राशाधर के धर्मामृतशास्त्र के अंत की प्रशस्ति; श्लोक १-७।

<sup>(</sup>२) प्रवधितामियाः, पृ० २४६।

<sup>(</sup>१) मूपः सुभटनमेति धर्मो तिष्ठन्महीतलम् ॥ यस्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनद्युतेः । दावाग्निसुमनाद्यापि गर्जन्गुर्जरपत्तने ॥

वंगा. ए. सो. ज; जि० ४, पृ० ३७८-७३ ।

<sup>(</sup>४) वाललीलाहवे यस्य जयसिंहे पलायिते । जर्नल श्राह् दी श्रमेरिकन् श्रोरिपेंटल् सोसाइटी; जि॰ ७, ए॰ २४-२७।

के साथ पर्व-पर्वत (पावागढ़) के पास युद्ध हुआ। उसमें जयसिंह भाग गया। गुजरात के निर्वत राजा भीमदेव (दूसरे) से उसका राज्य उसके कुटुंबी जयसिंह ने कुछ काल के लिए छीन लिया था। वही जयसिंह अर्जुन-वर्मा से हारा होगा। उसका एक दानपत्र वि० सं० १२८० (ई० स० १२२३) का भिल खुका है, जिसमें उसका नाम जयंतसिंह लिखा है, जो जयसिंह का रूपान्तरमात्र है।

'प्रवंधचिन्तामणि' में लिखा है—'राजा भीमदेव (दूसरे) के समग्र अर्जुनवर्मा ने गुजरात का नाश किया । अर्जुनवर्मा विद्वान्, कवि और गानिवद्या में निपुण था। उसके समय के तीन दानपत्र मिले हैं, जिनमें से पक्र वि॰ सं॰ १२६७ फाल्गुण सुदि १० ( ई० स० १२११ ता० २४ फरवरी ) का मंडपदुर्ग (मांडू ) से दिया हुआ, दूसरा वि० सं० १२७० वैशास विद श्रमावास्या (ई० स० १२१३ ता० २२ श्रप्रेत) का भृगुकच्छ ( भड़ीच, गुजरात ) में श्रौर तीसरा वि० सं० १२७२ भाइपद सुदि १४ (ई० स० १२१४ ता० ६ सितम्बर) का रेवा ( नर्मदा ) श्रीर कपिला के संगम पर श्रमरेखर तीर्थ से दिया हुआ है। इन तीनों दानपत्रों की रचना राजगुरु मदन ने ही की थी। पहले दो ताम्रपत्रों के लिखे जाने के समय अर्जुनवर्मा का महासाधिवियहिक बिल्हण पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र के समय उस पद पर राजा सल-खण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। ऋर्जुनवर्मा का देहांत वि० सं० १२७२ और १२७४ ( ई० स० १२१४ और १२१८ ) के बीच किसी वर्ष हुस्र होगा, क्योंकि वि० सं० १२७४ मार्गशीर्ष सुदि ४ ( ई० स० १२१८ ता० २४ नवम्बर) के हरसोड़ा गांव (मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में ) से मिले हुए देवपाल के समय के शिलालेख में उस(देवपाल)की धारानगरी का राजा, परममद्दारक, महाराजाधिराज श्रीर परमेश्वर लिखा है।

(२०) देवपाल (सं०१६ का कुटुंची)—श्रर्जुनवर्मा के पुत्र न होने से उसके पीछे छोटी शाखा के वंशधर महाकुमार हरिश्चंद्रवर्मा का दूसरा

<sup>(</sup>१) हं. एं, जि॰ ६, पृ० १६६-६८।

<sup>(</sup>२) प्रबंधचिंतासिं। ए० २५०।

पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुन्ना। उसका उपनाम (बिरुद्) 'साहसम्ब्र' था। उसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपत्र मिला है। पहला शिलालेख 'वि० सं० १२७४ (ई०.स० १२१८) का' ऊपर लिखा हुम्रा हरसोड़ा गांव का श्रौर दो उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिले हैं, जो वि० सं० १२८६ रे क्योर १२८६ <sup>3</sup>( ई० स० १२२६ श्रोर १२३२ ) के हैं । उसका एक दानपत्र मांधाता से भी मिला है, जो वि० सं० १२६२ भाइपद सुदि १४ (ई० स० १२३४ ्ता० २६ अमस्त) का है । उसके समय हि० सन् ६२६ (वि० सं०१२८८-८६= ६० स० १२३१-३२) में दिश्ची के सुलतान शमश्रद्दीन श्रल्तमश्र ने मालवे पर चढ़ाई क्रर साल भर की लड़ाई के बाद ग्वालियर को विजय क्रिया, फिर भेलसा श्रीर उज्जैन लिया तथा उज्जैन में महाकाल के मंदिर को तोड़ा, परंतु मालवे पर सुलतान का क़ब्ज़ा न हुआ। सुलतान के लूटमार कर चले जाते पर वहां का राजा देवपाल ही रहा । देवपाल के समय आशाधर पंडित ने वि॰ सं॰ १२८४ में नलकच्छपुर (नालछा, धार से २० मील) में 'जिनयझ-क़ल्प' तथा वि० सं० १२६२ (ई० स० १२३४) में 'त्रिषष्टिसमुति' नाम की पुस्तकें रचीं और वि० सं० १३०० ( ई० स० १२४३ ) में सटीक 'धर्मापृत शास्त्र' की रचना की जब कि मालवे का राजा जयतुगिदेव था<sup>ई</sup> त्रातएव

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; कि० २०, ५० ३११ ।

<sup>?(</sup> २ ) वहीं; जि०<sup>-</sup>२०,.प्र० म३४

<sup>(</sup>३) वहीं, जिं० २०, पृ० दइन

<sup>(</sup> ४ ) ए. इं; जि॰ १, पु॰ १०८-१३ ।

<sup>(</sup> ২ ) बिग, फ़िरिस्ता, जि॰ १, पृ॰ २१०-११।

<sup>(</sup>३) पंडिताशाघरश्चके टीकां चोदचमामिमां ॥ २८॥
प्रमारवंशवाधींदुदेवपालनृपात्मजे ।
श्रीमज्जैतुगिदेविसिस्थाम्नावंतीनवत्यलं ॥ ३०॥
ने ज्ञक्कपुरे श्रीमक्रीमचैत्यालयेसिधत्।
विक्रमाञ्दश्रतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१॥
धर्मामृतशास के श्रंत की प्रशस्ति।

देवपाल की मृत्य वि० सं० १२६२ और १३०० (ई० स० १२३४ और १२४३) ं के बीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुत्र-जयतुगिदेव और जयवर्मा--थे, जो उसके पीछे कमशः राजा हुए।

(२१) जयतुगिदेव (सं०२० का पुत्र)—उसको जयसिंह और जैत्रमञ्ज भी कहते थे। उसके समय का एक शिलालेख राहतगढ़ से (वि॰सं॰. १३१२ (ई० स० १२४४) का अौर दूसरा (वि० सं० १४ अर्थात् १३१४ का, जिसमें शताब्दी के अंक छोड़ दिये गये हैं ) कोटा राज्य के अट्र नामक स्थान से मिला है । मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा जैत्रसिंह अर्थुणा (बांस-बाड़ा राज्य ) में जयतुगिदेव से लड़ा था<sup>3</sup>। उसका देहांत वि० सं० १३१४: ( ई० स० १२४७ ) में हुआ 🕆

(२२) जयवर्मा दूसरा (सं० २१ का छोटा भाई )— उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १३१४ माघ वदि १ (ई० स० १२४७ ता० २३ दिसंबर) का श्रौर एक दानपत्र वि० सं० १३१७ ज्येष्ठ सुदि ११ (ई० स० १२६० ता० २२ मई) का मंडप दुर्ग (मांडू) से दिया हुआ मिला है, जिसमें उसके सांधिवित्रहिक का नाम मालाधर पंडित और महाप्रधान का नाम राजा अजयदेव होना लिखा है ।

( २३ ) जयसिंह तीसरा (सं० २२ का उत्तराधिकारी)—वि० सं० १३४४ (ई० स० १२८८) के कवालजी के कुंड (कोटा राज्य) के शिलालेख में, जो रग्थंभोर के प्रसिद्ध चौहान राजा हंमीर के समय का है, लिखा है कि जैत्रसिंह (हंमीर के पिता) ने मंडप (मांडू) के जयसिंह को बार बार सताया। मालवे के उस राजा के सैकड़ों योद्धाओं को अंपाइधा घट (अपायता के घाटे) में हराया श्रौर उनको रणस्तंभपुर (रणधंभोर) में क़ैद रक्ला"। जयसिंह

श्वेतांबर जैन साधुंश्रों में जैसे श्रनेक ग्रंथों के रचियता हेमचंद्राचार्य हुए वैसे ही दिगंबर जैनों में आशाघर पंडित ने भी श्रतेक ग्रंथों की रचना की।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जिं० २०, पृ० दश्रा

<sup>(</sup> २ ) भारतीय प्राचीनाकिपिमाका, पृ० १८२ का टिप्पण ६ १:

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र० प॰, सान १, ए॰ १३२-३४। (४) ए. ई. जि॰ ६, ए० १२०-२३।

<sup>(</sup> १ ) ततोम्युदयमासाद्य जैत्रसिंहरविर्श्वतः ।

(तीसरे) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १३२६ वैशाल सुदि ७ (ई० स० १२६६ ता० १० अप्रेल) का मिला है ।

(२४) अर्जुनवर्मा दूसरा (सं० २३ का उत्तराधिकारी)—उर्णुक्त कवालजी के कुंड के शिलालेख में रण्थंभोर के चौहान राजा हंगीर के विषय में लिखा है कि उसने युद्ध में अर्जुन (अर्जुनवर्मा) को जीतकर वल् पूर्वक उससे मालवे की लदमी को छीन लिया । 'हंमीरमहाकाव्य' में हंगीर की गहीनशीनी का संवत् १३३६ और 'प्रवंधकोष' के अंत की वंशावली में १३४२ दिया है। कवालजी के कुंडवाला शिलालेख वि० सं० १३४५ (ई० स० १२८२) का है, इसलिए हंगीर ने वि० सं० १३३६ (या १३४२) और १३४६ के बीच अर्जुन (अर्जुनवर्मा) से मालवा या रण्थंभोर के राज्य से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश छीना होगा।

(२४) मोज दूसरा (सं० २४ का उत्तराधिकारी)—'हमीरमहा-काल्य' में हंमीर की विजययात्रा के वर्णन में लिखा है—''मंडलकृत् दुर्ग (मांडू का किला) लेकर वह शीव ही धारा को पहुंचा और परमार मोज को, जो मानो भोज (प्रथम) के तुल्य था, नवाया ।'' यदि इस कथन में सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाल लेख के खुदे जाने वि० सं० १३४४ (ई० स० १२८८) और हंमीर की मृत्यु वि० सं० १३४८ (ई० स०

> अपि मंडपमध्यस्थं जयसिंहमतीतपत् ॥ ७ ॥ येन भौपाइथाघट्टे मालवेशमटाः शतं । व(व)द्वा रणस्तंमपुरे चिता नीताश्च दासतां ॥ ६ ॥ कवालजी के कुंड की प्रशस्ति की श्राप से ।

(१) ए. ई; जि॰ ४ का परिशिष्ट, लेखसंख्या २३२।

(२) सां(सा)म्राज्यमाज्यपरितोषितह्वयवाहो हंमीरमूपितरविंव(द)त भूतघाञ्याः ॥ १० [॥] निर्जिजत्य येनार्जुनमाजिमूर्ड्नि श्रीम्मीलवस्योज्जगृहे हठेन॥११॥ कवालनी के कुंड की प्रशस्ति की झाप से।

(१) हंमीरमहाकान्यः सर्ग ६, श्लोक १८-१६ ।

१३०१) के बीच किसी वर्ष में होना संभव है। घार में अब्दुझाशाह चंगाल की कबर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें चंगाल की प्रशंक्षा के साथ यह भी लिखा है कि उस कवर के ऊपर के गुंबज की, जो अलाउद्दीन गोरी ने बनवाया था, महमूदशाह खिलजी ने मरम्मत करवाई। वह कबर हिजरी सन् ८४७ (वि० सं० १४१०=ई० स० १४४३) में बनी थी। उसमें यह भी लिखा है कि राजा मोज उस(चंगाल) की करामात देखकर मुसलमान हो गया थां। मोज (प्रथम) के समय तो मालवे में मुसलमान आये भी नहीं थे संभव है कि पिछले अर्थात् दूसरे भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तैयार करनेवाले ने उक्त भोज के मुसलमान होने की करपना खड़ी कर दी हो।

(२६) जयसिंह चौथा (सं० २४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिला है, जो वि० सं० १३६६ श्रावण विद १२ (ई० स० १३०६ ता० ४ जुलाई) का है<sup>२</sup>। उसके श्रेतिम समय के श्रासपास बहुधा सारा मालवा मुसलमानों के श्रधीन हो गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय पाकर वे लड्ते भी रहे।

जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने हि० स०६६० (वि० सं० १३४८ = ६० स० १२६१) में उज्जैन को लिया और वहां के कई मंदिरों को तोड़ा । हो वर्ष बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा और उसके मतीजे अलाउद्दीन ने मेलसा फतद कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। अनुमान होता है कि मुहम्मद नुगलक के समय मालवे के परमार-राज्य का अंत हुआ। 'मिराते सिकंदरी' से पाया जाता है कि मुहम्मद नुगलक ने हि० स० ७४४ (वि० सं० १४००=ई० स० १३४३) के आसपास मालवे

<sup>(</sup>१) बंब. ए. सो. जः, ई० स० १६०४ का एक्स्ट्रा नंबर, ए० ३४२)

<sup>. (</sup>२) इं. ऐं; जि० २०, पृ० =४।

<sup>(</sup>३) बिग; फिरिश्ता; जि० १, पू० ३०१ । इंग्डियट; हिस्टरी श्रांव् इंग्डिया; जि॰ ३, पु॰ १४७।

का सारा इलाक़ा अज़ीज़ हिमार के सुपुर्द किया, जो पहले केवल धार का हाकिम नियत किया गया था।

मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहां की एक शाखा अज़मेर ज़िले में आ वसी। उस शाखावालों का एक शिला लेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा है, जो वि० सं० १४३२ का है'। उसमें लिखा है कि जिस परमार वंश में मुंज श्रौर भोज हुए उसी वंश में हंमीरदेव हुआ। उसका पुत्र हरपाल और हरपाल का महीपाल (महपा) श्रीर उसका पुत्र रघुनाथ (राघव ) था। रघुनाथ की राखी राजमती ने, जो बाहड्मेर के राठोर दुर्जनशल्य (दुर्जनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाव वनवाया। ऊपर लिखा हुआ महीपाल (महपा) मेवाड़ के महाराखा मोकल के मारतेवाले चाचा श्रीर मेरा से मिल गया था, जब राठोंड़ राव रणमन्न ने चाचा और मेरा को मारा तब महपा भागकर मांडू के सुलतान के पास चला गया। तदनन्तर उसने महाराखा कुंभा से श्रपना श्रपराध चमा कराया श्रौर उनकी सेवा में रहने लगा। राव रगमहा को मारने में भी महपा शामिल था। उक्त लेख के रघुनाथ (राधव) का बेटा कर्मचंद था, जिसके यहां मेवाड़ का महाराणा सांगा श्रपने कुंवरपदें के श्रापत्तिकाल में रहा था। कर्मचंद के जगमल श्रादि पुत्र थे। उक्त तालाव के लेख से उसे (कर्मचंद) की पत्नी रामादेवी ने वि० सं० १४८० श्राश्विन सुदि ४ (ई० सक १४२३ ता० १४ सितम्बर ) को अपने नाम से रामासर (रामासर गांव में) तालाव बनवाया । कहा जाता है कि पहले उक्त गांव का नाम श्रंवासर था, परंतु रामासर तालाव वनने के पीछे वह गांव रामसर कहलाया।

मालवे के परमार राजा कृष्णराज (उपेंद्र) के दूसरे पुत्र डंबरिसह के वंश में वागड़ के परमार हैं। उनके श्रश्चिकार में बांस-वाड़ श्लीर डूंगरपुर के राज्य थे। इस शास्त्र के कई

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूजियम् (भजमेर) की ईं॰ स॰ १६११-१२ की रिपोर्ट, पृ॰ २, छेलसंख्या २।

<sup>(</sup>२) मूल लेख को छाप से।

शिलालेख मिले हैं, जिनमें से दो में उनकी वंशावली दी है। अर्थुणा से मिले हुए वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) के चामुंडराज के शिलालेख के अनुसार इस शाला का मूलपुरुष इंबरासिंह मालवे के राजा वैरिसिंह (प्रथम) का छोटा भाई था। उसके वंश में कंकदेव हुआ, जो मालवे के राजा श्रीहर्ष (सीयक) के समय कर्णाट के राजा (खोहिगदेव, राठोड़) के साथ युद्ध में मारा गया। वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) के पाणाहेड़ावाले लेख में डंबरसिंह का नाम नहीं दिया और उसमें वंशावली धनिक से प्रारंभ होती है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च हुआ। उसके पुत्र (कंकदेव) का खोहिगदेव के साथ लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन दोनों तथा अन्य लेखों के अनुसार वागड़ के परमारों की नामावली नीचे किखी जाती है—

- (१) डंबरसिंह ( कृष्णराज का दूसरा पुत्र )।
- (२) धनिक (संख्या १ का उत्तराधिकारी )—उसने महाकाल के मंदिर के पास धनेश्वर का मंदिर बनवाया<sup>२</sup>।
  - (३) चर्च (संख्या २ का भतीजा<sup>3</sup>)

:

÷

1

بز

•

- (४) कंकदेव (सं०३ का उत्तराधिकारी या पुत्र)-वह हाथी पर
- (-१) तस्यान्वये क्रमवशादुदपादि वीरः श्रीवैतिसिंह इति संमृतसिंहनादः । । । तस्यानुजो डम्व(म्ब)रसिंह इति प्रचंडदोईडचांडिमवशीकृतवैतिवृंदः। । । तस्यान्वये कित्वतेद्वाद्वा(बा)हुदग्डः श्रीकंकदेव इति लव्च(ब्घ)जयो व(ब)भूव श्रर्थुणा के छेल की झप से ।
  - (२) अत्रासीत्परमारवंशविततो लव्धा(ब्बा)न्वयः पार्थिवो नाम्ना श्रीधनिको धनेश्वर इव त्यागैककल्पहुमः । । । २६ ॥ श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं । श्रीधनेश्वर इत्युच्चैः कीर्तनं यस्य राजते ॥ २७ ॥ पाणाहेका के शिकालेख की कृष से ।
- (३) चन्चनामाभवत्तसाद् आतृसूनुर्महानृषः। ।।।।
  पाणाहेदा के नेस की छाप से।।

चढ़कर मालवराज श्रीहर्ष के शत्रु कर्णाट के राजा खोट्टिगदेव की सेता का संहार करता हुआ नर्मदा के किनारे मारा गया। मालवे के परमार राजा जयसिंह (प्रथम) श्रीर वागड़ के सामन्त मन्डलीक के समय (वि॰ सं० १११६) के पाणाहेड़ा (बांसवाड़ा राज्य )वाले लेख के श्रतुसार यह खड़ाई खलिघट्ट नामक स्थान में हुई थी।

- (४) चंडप (सं०४ का पुत्र)।
- (६) सत्यराज (सं० ४ का पुत्र)—उसका वैभव राजा भोज ने बढ़ाया और वह गुजरातवालों से लड़ा। उसकी स्त्री राजश्री चौहान वंश की थी<sup>3</sup>।
  - (७) लिंबराज (सं०६ का पुत्र)।
- (द) मंडलीक (सं० ७ का छोटा माई)—उसको मंडनदेव भी कहते थे। वह मालवे के परमार राजा मोज और जयसिंह (प्रथम) का सामंत था। उसने वह बलवान सेनापित कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों और हाथियों सहित जयसिंह के सुपुर्द किया और अपने नाम से पाणाहेड़ा गांव में मंडलेश्वर का मंदिर वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) में बनवाया ।
- (१) चामुंडराज (सं० द का पुत्र)—उसने वि० सं० ११३६ (ई० स० १०७६) में अर्थूणा (बांसवाड़ा राज्य) गांव में मंडलेश्वर का शिक् मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख के अनुसार उसने सिंधुराज को नष्ट किया था। सिंधुराज से अभिपाय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के राजा से होगा, परंतु उसका ठीक पता नहीं लगा। उसने अपने पिता मंडलीक (मंडनदेव) के नाम से मंडनेश (मंडलेश्वर) नामक शिवालय और मठ बनवाया। उसके समय के चार शिलालेख अर्थूणा से मिले हैं। जो

<sup>(</sup>१) देखो अपर पृष्ठ २०७ और टिप्पण १ ।

<sup>(</sup>२) पाणाहेंदा का शिकालेख, श्लो॰ ३२।

<sup>(</sup>३) राजपुताना स्यूजियम् (अजमेर) की हैं । सं १६ में १६ की रिपोर्ट । पु॰ २, जेसंसंख्या २ ।

विव संव ११३६<sup>9</sup>, ११३७<sup>3</sup>, ११४७<sup>3</sup> श्रीर ११४६<sup>४</sup> (ईव सव १०७६, १०८०, ११००, ११०२) के हैं।

(१०) विजयराज (सं० ६ का पुत्र)—उसका सांधिविग्रहिक वालम जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था। उसके समय के दो शिलालेख वि० सं० ११६४" और ११६६ (ई० स० ११०८ और ११०६) के मिले हैं। विजयराज के वंशजों के नामों का पता नहीं लगा, क्योंकि विजयराज के पीछे का कोई शिलालेख अब तक नहीं मिला। वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से कुछ पूर्व मेवाड़ के गुहिल राजा सामन्तासिंह ने, मेवाड़ का राज्य छूट जाने के पीछे वागड़ के वड़ौदे पर अपना अधिकार जमाया। सदनन्तर उसने तथा उसके वंशजों ने कमशः सारा वागड़ इन परमारों से छीन लिया। अब वागड़ के परमारों के वंश में सींध (मही-कांटा इलाक़ा, गुजरात) के राजा हैं।

वागड़ के परमारों की राजधानी उत्यू एक नगर (अर्थू एए) थी। अब तो वह प्राचीन नगर नष्ट हो गया है और उसके पास अर्थू एए। गांव नया वसा है, परंतु परमारों के समय में वह वड़ा वैभवशाली नगर था। अब भी यहां कई एक वड़े वड़े मंदिर खड़े हैं और कई एक को गिराकर उनके द्वार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मन्दिरों में लगे हुए देखने में आते हैं। अर्थू एए। गांव का नया जैनमन्दिर भी वहीं के पुराने मंदिरों से स्तंम आदि लाकर सड़ा किया गया है।

<sup>(</sup>१) राजपुताना म्यूज़ियस् (अजमेर )की ई० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट;

<sup>(</sup>२) वही; ई० स॰ १६१४-१४; प्र०२, तेखसंख्या २ १

<sup>(</sup>३) इस शिलालेख के जपर का आधा श्रंश राजपूताना म्यूजियम् (श्रनमेर) में सुराचित है ( इसका नीचे का श्राधा श्रंश, जो पहले विद्यासन था, श्रव नहीं रहा )।

<sup>(</sup> ४ ) राजपूताना म्यूजियम् ( श्रजमेर ) की ईं० स० १११४-१४ की रिपोर्ट, 2

<sup>(</sup>१) वहीं, है • स॰ १६१७-१= की रिपोर्ट, पृ०.२, लेखसंख्या २।

<sup>(</sup>६) यह शिलाछेख राजपूताना म्यूज़ियस (अनमेर) में सुरक्ति है।

## मालवा और वागड़ के परमारों का वंशवृत्व।



## मालवे के परमारों का वंशपृत्त ( अवशेष )



मुंहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई ३६ शाखाएं दी हैं—

१-पंवार (परमार)।२-सोढा।३-सांखला।४-मामा। ४-मायल। ६-पेस। ७-पाणीसवल। द-बहिया।६-बाहल । १० छाहड़।११-मोटसी। १२-हुंबड़ (हुरड़)।१३-सीलोरा।१४-जैपाल।१४-कंगवा।१६-काबा। १७-ऊंमट। १द-धांधु।१६ धुरिया। २०-माई। २१-कछोड़िया।२२-काला।२३-कालमुहा। २४-बेरा। २४-खुंटा। २६-ढल।२७-ढेखल। २८-जागा । २६-दूंटा । ३०-गूंगा । ३१ - गेहलड़ा । ३२-कलीलिया । ३३-कूंकणा । ३४-पीथलिया । ३४-डोडा । ३६-बारड़ १ ।

इन शाखाओं में से अब परमार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमट और बारकृ मुख्य हैं। नैशासी के कथन से मालूम होता है कि किराड़ (आबू) के राजा धरशीयराह का पुत्र छाइड़ हुआ, जिसके तीन पुत्र—सोढ़ा, सांखला और बाध—थे। सोढ़ा से सोढ़ा शाखा और सांखला से सांखला शाखा चली। ऊंमट शाखा किससे चली यह अनिश्चित है, परंतु उस शाखा के राजगढ़ के राजाओं की जो वंशावली माटों ने लिखाई वह विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें पहले के नाम बहुधा कृत्रिम धरे हुए हैं और संवत् भी अशुद्ध हैं, जैसे कि मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का वि० सं० ३६३ आवण विद् १४ (ई० स० ३३६) को गद्दी पर बैठना आदि। इसी तरह भोज के वंशाजों की जो नामावली दी है वह भी कृत्रिम ही है। उक्त वंशावली में मोज की नवीं पीढ़ी में धरतीदरहाक राजा का नाम दिया है, जो संभव है आबू का प्रसिद्ध धरणीवराह रहा हो। भाटों ने ऊंमट

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैग्रासी की ख्यात; जि० १, ए० २३० तथा मूलपुस्तक; पत्र २१ | २ | नैग्रासी ने जो इह हाग्लाओं के नाम दिये हैं उनमें से अधिकतर का तो अव पता ही नहीं चळता । मारों की भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन हाग्लाओं के नाम भी परस्पर नहीं मिलते । वंशमास्कर में भी परमारों की ३४ शालाएं होना लिखा है, परंतु उसमें दिये हुए १७ नाम नैग्रासी से नहीं मिलते, जो ये हैं—डामी, हूगा, सामंत, सुजान, कुंता, सरविद्या, जोरवा, नल, मयन, पोसवा, सालाउत, रव्विद्या, धलवा, सिंघगा, छुरड, उल्लंगा और बावला (वंशभास्कर; प्रथम भाग, पृ० ४६७-६८)। वंशभास्कर में परमार से लगाकर शिवसिंह तक २१४ पीढ़ियों लिखी हैं । उनमें शंत के थोड़े से नामों को, जो बीजोल्यों के परमारों के हैं, छोड़कर वाज़ी के बहुधा सब नाम कलिपत हैं । श्राबू के परमारों में तो पृथ्वीराज रासे के अनुसार सत्तल और जैतराव नाम ही दिये हैं । ये दोनों नाम भी कलिपत हैं । ऐसे ही माजवे के प्रसिद्ध राजा भोज का परमार से १६० चीं पीढ़ी में होना लिखा है और उसके दादा का नाम शिवराज दिया है। सिंचुल, भोज और मुंज के वृत्तान्त के लिए 'भोजश्रवंध' की दुहाई दी है । इन वार्ती से स्पष्ट है कि मारों को प्रचीन इतिहास का कुळ भी ज्ञान न था, जिससे उन्होंने मूठी बंशायित मां गढ़ ली हैं ।

शाला को घरणीवराह के वंशज उमरसुमरा (सिंध के राजा) की शाला में वतलाया है, जो विद्यास के योग्य नहीं है। संभव है कि धरणीवराह के ऊंमट नामक किसी वंशधर से ऊंमट शाला चली हो। बारड़ शाला किससे चली यह अनिश्चित है। बारड़ शाला में इस समय दांता के महाराणा हैं, जो आबू के परमार राजा धंधुक के पुत्र रूप्णाराज (कान्हड़देव) दूसरे के वंशज हैं, अतएव संभव है कि बारड़ शाला उक्त कृष्णाराज के किसी वंशधर से चली हो। आबूरोड रेल्वे स्टेशन से ३ मील दूर हृषीकेश के मन्दिर के निकट एक दूसरे मंदिर में सभामंडए के एक ताक में एक राजपूत वीर और उसकी स्त्री की खड़ी मूर्तियां एक ही आसन पर बनी हुई हैं। पुरुष की मूर्ति के नीचे 'वारड़ जगदेव' और स्त्री की मूर्ति के नीचे 'वाह केसरदेवी' नाम खुदे हुए हैं। बाह शब्द का 'इ' अन्तर पुरानी शैली का होने से अनुमान होता है कि बारड़ शाला वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के आसणास या उससे भी पूर्व निकली होगी।

नैणसी ने लिखा है कि सोढ़ा से सातवीं पीढ़ी में धारावरिस (धारा वर्ष) था, जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी और दूसरा दुर्जन-साल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोढ़ा पहले सिंध में सुमरों के पास चला गया। सुमरों ने उसे राताकोट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ा को जाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी।

नैण्सी ने साखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पुत्र छाहड़ के एक बेटे का नाम सांखला दिया, परंतु आगे चल कर यह भी लिख दिया कि छाहड़ के तीसरे पुत्र बाध के बेटे बैरसी ने मुंदियाड़ के पड़िहारों से लड़ते समय ओसियां (नगरी) की माता की शपथ ले प्रतिक्षा की थी कि पड़िहारों पर मेरी विजय हुई तो कमलपूजा (अपना सिर काटकर चढ़ाना) करूंगा। विजयी होने पर जब वह अपनी प्रतिक्षा के अनुसार देवी को अपना मस्तक चढ़ाने लगा तब माता ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रसन्न होकर अपना शंख उसे दिया और कहा कि शंख बजाकर सांखला कहला। तब से सांखला नाम प्रसिद्ध हुआ। यह कथा भाटों की गढ़ंत है।

वास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र सांखला के वंशज सांखले कहलाये। उनका ठिकाना पहले रूं एकोट (मारवाड़) था। पीछे सांखले महीपाल के पुत्र रायसी (राजसिंह) ने दिहयों से जांगल लिया। फिर सांखले मेहराज को जोधपुर के राठोड़ राव चूंड़ा ने नागोर इलाक़ का गांव मुंडेल जागीर में दिया। राव जोधा ने मेहराज के पुत्र हरभम (हरवू) को, जो सिद्ध (पीर) माना जाता है, बेंगटी गांव का शासक वना दिया और उसके वंशज वहां रहने लगे। विलोचों के दवाव से तंग आकर राखा माणकराय का पुत्र नापा जोधपुर जाकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया और उसकों जांगलू का स्वामी बनाया।

इस समय ऊंमट शाखा में राजगढ़ श्रीर नरसिंहगढ़ के राज्य मालवें (ऊंमटवाड़ा) में हैं। बारड़ शाखा का एक राज्य दांता (गुजरात) है। सोढ़ों की जागीरें श्रव तक उमरकोट इलाक़े में हैं। टेहरी (गढ़वाल) के राजा, बखतगढ़ के टाकुर श्रीर मथवार के राणा (दोनों मालवे में) बायल (सिमला हिल स्टेट्स) के राजा, बीजोल्यां (मेवाड़) के राज तथा श्रान्य छोटे छोटे जागीरदार परमार वंश के हैं। सूथ (महीकांठा एजेन्सी) के महाराणा वागड़ के परमारों के वंशधर हैं श्रीर वे श्रपने की लिबदेव (लिबराज) की परम्परा में बतलाते हैं। बुंदेलखंड में छतरपुर के महाराजा श्रीर बेरी के जागीरदार परमार वंश के हैं, परन्तु श्रव वे बुन्देलों में मिल गये हैं। ऐसे ही देवास (दोनों) श्रीर धार के महाराजा तथा फल्टन के स्वामो भी परमारवंशी हैं,।

## सोलंकी वंश ।

गुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थाणे विक के प्रतापी राजा हुए (हुए वर्द्धन) का और दिल्लिणी भारत में छोलंकी पुछ-केशी (दूसरा) का राज्य था। इस प्रतापी (सोलंकी) वंश के राजा वहें दानी और विद्यानुरागी हुए हैं। उनके सैकड़ों शिलालेख और दानपत्र मिले हैं। अनेक विद्वानों ने उनकी गुराग्राहकता के कारण उनका थोड़ा बहुत इतिहास अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है। ऐसा माना जाता है कि उनका राज्य प्रारंभ में श्रयोध्या में था, जहां से वे दक्तिण में गये, फिर गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना श्रौर बघेलखंड में उनके राज्य स्थापित हुए। हमारे इस श्रंथ का संबंध राजपूताने से ही है श्रौर गुजरात के सोलंकियों का श्रधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य श्रौर जोधपुर राज्य के श्रधिकांश पर बहुत समय तक श्रौर चित्तोड़ तथा उसके श्रासपास के प्रदेश एवं वागड़ पर थोड़े समय तक रहा, इसलिए केवल गुजरात के सोलंकियों का, जिनका इतिहास बहुत मिलता है, यहां बहुत ही संज्ञेप से परिचय दिया जाता है श्रीर उसमें भी विशेष कर राजपूताने के संबंध का।

इस समय सोलंकी और वघेल (सोलंकियों की एक शाखा) अपने को अभिनंशी बतलाते हैं और विशष्ठ अपि के द्वारा आबू पर के अग्निकुंड से अपने मूलपुरुष चुलुक्य (चालुक्य, चौलुक्य) का उत्पन्न होना मानते हैं, परंतु सोलंकियों के वि० सं० ६३४ से १६०० (ई० स० ४७८-१४४३) तक के अनेक शिलालेखों, दानपत्रों तथा पुस्तकों में कहीं उनके अग्निवंशी होने की कथा का लेश भी पाया नहीं जाता। उनमें उनका चंद्रवंशी और पांडवों की वंशपरंपरा में होना लिखा है'। वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) के आसपास 'पृथ्वीराज रासा' बना, जिसके कत्ती ने इतिहास के अज्ञान से इनको भी आग्निवंशी उहरा दिया और ये भी अपने प्रचीन इतिहास की अज्ञानता में उसी को पेतिहासिक ग्रंथ मानकर अपने को आग्निवंशी कहने लगे। गुजरात के सोलंकी राजाओं की नामावली नीचे दी जाती है—

(१) मूलराज (राजि का पुत्र)—उसने अणिहलवाड़े (पाटणा) के श्रान्तिम चावड़ावंशी राजा सामंतासिंह को, जो उसका मामा था, मारकर गुजरात का राज्य उससे छीन लिया। यह घटना वि० सं० ६६६ (ई० स० ६४१) में हुई। उसने गुजरात से उत्तर में श्रापना अधिकार बढ़ाना शुक्त कर आबू के परमार राजा धरणीवराह पर चढ़ाई की, उस समय हथुंड़ी (जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में ) के राष्ट्रकूट (राठोड़ ) राजा धवल

<sup>(</sup>१) सोलंकियों की उत्पत्ति के लिए देखों मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास';

ने उस( धरणीवराह )को अपनी शरण में रङ्खा । मूलराज के वि० सं० १०४१ (ई० स० ६६४) के दानपत्र के श्रानुसार उक्त संवत् में उसने सत्यपुर (सांचोर, जोधपुर राज्य) ज़िले का वरण्क गांव दान में दिया था। इससे स्पष्ट है कि आबू के परमारों का राज्य उसने अपने अधीन किया, भ्योंकि उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। मूलराज को इस प्रकार उत्तर में श्रागे बढ़ता देखकर सांभर के चौहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव-दूसरा) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे सूलराज अपनी राजधानी छोड़कर कंथादुर्ग (कंथकोट का क़िला, कच्छ राज्य) में भाग गया। विग्रहराज साल भर तक गुजरात में रहा श्रीर उसको जर्जर करके लौटा । उसी समय के आस पास कल्याण के सोलंकी राजा तैलप के सेनापति बारप ने भी, जिसको तैलप ने लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंतु बारप युद्ध में मारा गया। मूलराज सोरठ (दिलाणी काठियावाड़) के चुडासमा ( यादव ) राजा ब्रहरिषु पर भी चढ़कर गया । उस समय ब्रहरिषु का मित्र कच्छ का जाड़ेजा ( जाड़ेचा, यादव ) राजा लाखा फूलागी ( फूल का बेटा) उसकी सहायता के लिए आया। लड़ाई में प्रहरिपु क़ैद हुआ श्रीर लाखा मारा गया<sup>3</sup>। हेमचन्द्र (हेमाचार्य ) के 'द्वयाश्रयकाव्य' के श्रनुसार इस लड़ाई में आबू का राजा, जो मूलराज की सेंना में था, वीरता से लड़ा। मूलराज ने सिद्धपुर में 'रुद्रमहालय' नामक बड़ा ही विशाल शिवालय बनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाग्रेश्वर, कन्नीज आदि उत्तरी प्रदेशों के ब्राह्मणों को बुलाया और गांव ब्रादि जीविका देकर उनको वहीं रक्खा। वे उत्तर (उदीची) से आने के कारण औदीच्य कहलाये श्रीर गुजरात में बसने के कारण श्रीदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे से पंचद्रविड़ों में हो गई, परन्तु वास्तव में वे उत्तर के गौड़ ही हैं। उस समय तक ब्राह्मण जाति एक ही थी और उसमें गौड़ और द्रविड़ का भेद

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर ए० १६२ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) ना॰ प॰ प॰, साग १, ए० ४२०–२४।

<sup>(</sup>१) वंबर रीर जिरु १, पूर १४६-६०।

में था। यह भेद उससे बहुत पीछे हुआ। सूलराज ने वि० सं० ६६६ से १०५२ (ई० स० ६४१ से ६६४) तक राज्य किया। उसके समय के चार दानपत्र मिले हैं, जो वि० सं० १०३० से १०५१ (ई० स० ६७३ से ६६४) तक के हैं।

- (२) चामुंडराज (सं०१ का पुत्र)—उसने मालवे के राजा सिंधु-राज (मोज का पिता) को युद्ध में मारा<sup>3</sup>, तभी से गुजरात के सोलंकियों श्रीर मालवे के परमारों के बीच वंशपरंपरागत वैर हो गया श्रीर वे बरावर सक्ते तथा श्रपनी वरवादी कराते रहे। चामुगडराज बड़ा कामी राजा था, जिससे उसकी बहिन बाविगीदेवी (चाचिगीदेवी) ने उसको पदच्युत कर उसके ज्येष्ठ पुत्र वक्षभराज को गुजरात के राज्यसिंहासन पर बैठाया। उसके तीन पुत्र—बक्षभराज, दुर्लभराज श्रीर नागराज—थे। उसने वि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० ६६४ से १००६) तक राज्य किया।
- (३) बह्ममराज (सं०२ का पुत्र)—उसने मालवे पर चढ़ाई की, परंतु वह मार्ग में ही वीमार होकर मर गया। उसने प्रायः ६ मास तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दुर्लभराज हुआ।
  - (४) दुर्लभराज (सं०३ का भाई) उसका विवाह नाडील के

मूलदेवनरेशस्तु[चूडाम]स्पिरभूद्भुवि ॥६॥ (इं. वें; जि॰ १८, पृ॰२३१)।

- (२)(क) बहाँदे का वि॰ सं॰ १०३० (ई॰ स॰ १७३) का दानएत्र (वियेना श्रोरिएउरटल जर्नल; जि॰ ४, पृ॰ ३००)।
  - (ख) वि॰ सं॰ १०३३ (ई॰ स॰ १७६) का (श्रप्रकाशित)। इसका हाल श्रहमदाबाद निवासी दीवानबहादुर केंशवलाल हर्षदराय ध्रुव के पन्न से ज्ञात हुआ।
- ् (ग) कड़ी (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० १०४३ (ई० स० ६८६) का दानपत्र (इं. पें; जि० ६, प्र० १६१)।
  - \_\_\_ (ध) बालेरा (जोधपुर राज्य) का वि॰ सं॰ १०५१ (ई० स॰ ६६४) का दानपत्र (ए. ई.; जि॰ १०, ए० ७८-७३)।

<sup>(</sup>१) वसुनन्दिनधो(घौ) वर्षे व्यतीते विक्रमार्क्कतः॥

<sup>(</sup>३) देखो जपर ए० २१०।

चौहान राजा महेंद्र की बहिन दुर्लभदेवी से हुआ था। उसने वि० सं० १०६६ से १०७८ (ई० स० १००६ से १०२१) तक राज्य किया और उसका उत्तरा-धिकारी उसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव हुआ।

(४) भीमदेव (सं० ४ का भतीजा)—उसने आवू के परमार राजा धेधुक से, जो उसका सामत था, विरोध होजाने पर अपने मंत्री पोखाइ ( प्रान्वाट ) जाति के महाजन विमल (विमलशाह) की श्रधीनतामें श्राबू पर सेना भेजी, जिससे धंधुक, जो उस समय चित्तोंड़ में रहता था, मालवे के परमार राजा भोज के पास चला गया। विमलशाह ने धंधुक को चित्तों से बुलवाया श्रौर भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया। फिर उसने वि॰ सं॰ १०८८ ( ई० स० १०३१ ) में आवू पर देखवाड़ा गांव में विमलवसही नामक श्रादिनाथ का श्रपूर्व मंदिर बनवाया । भीम ने सिंध के राजा इंसक (!) पर चढ़ाई कर उसे परास्त किया। जब वह सिंध की लड़ाई में लगा हुआ था तब मालवे के परमार राजा भोज के सेनापित कुलचंद्र ने अण्डिलवाड़े पर चढ़ाई कर उस नगर को लूटा, जिसका बद्दा लेने के लिए भी ने मालवे पर चढ़ाई की । उन्हीं दिनों में भोज रोगग्रस्त होकर मर गया! भीम ने श्राबू के परमार राजा कृष्ण्राज को भी क़ैद किया, परंतु नाडौह के चौद्वान राजा बालप्रसाद ने उसे क़ैद से ख़ुड़वाया था। नाडीस के चौहानों का भी भीमदेव के अधीन होना पाया जाता है। वि० सं० १०६२ ई० स० १०२४ ) में जब गज़नी के सुलतान महसूद ने गुजरात पर चढ़ाई कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा, जो काठियावाड़ के दक्षिण में समुद्र तट पर है, उस समय भीमदेव ने श्रपनी राजधानी को छोड़कर एक किले (कंथकोट, कंच्छु में) की शरण ली। उसने वि० सं० १०७८ से ११२० (ई० स० १०२१ से १०६३) तक राज्य किया। उसके तीन पुत्र मूलराज, च्लेमराज श्रौर कर्या थे। मूलराज का देहांत अपने पिता की जीवित दशा में होगया था। भीमदेव ने श्रंतिम समय में होमराज को राज्य

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर पृ० १६३।

<sup>(</sup>२) देखो कपर ए० १६४।

देना चाहा, परंतु उसने स्वीकार न किया और अपने छोटे भाई कर्ण की राज्य देकर वह सरस्वती-तट के एक तीर्थस्थान (मंड्रकेश्वर) में ऑकर तपस्या करने लगा। भीमदेव के समय के अब तक तीन दानपत्र मिले हैं, जिनमें से दो वि० सं० १०८६ (ई० स० १०२६) के और तीसरा वि० सं० ११२० (ई० स० १०६३) का है।

- (६) कर्ग (सं० ४ का पुत्र)—मालवे के राजा उदयादित्य ने सांभर के चौहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव, तीसरा) से सहायता पांकर कर्ग को जीता था । उसकी राणी मयणज्ञदेवी (मीनलदेवी) गोश्रा के कदम्ब चंशी राजा जयकेशी की पुत्री थी। कर्ण ने गुजरात के कोली श्रीर भीलों को श्रपने वश किया, जो वहां उपद्रव किया करते थे। वि० सं० ११२० से ११४०, (ई० स० १०६३ से १०६३) तक उसने राज्य किया। 'विक्रमांक-देवचरित' श्रादि के कर्ता बिल्हण पंडित ने 'कर्णसुन्दरी' नामक नाटिका रची, जिसका नायक यही कर्ण है। कर्णदेव के समय के दो दानपत्र मिले हैं, जिनमें से एक नवसारी (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० ११३१ (ई० स० १०७४) का श्रीर दूसरा सूनक '(बड़ौदा राज्य) का वि० सं० ११३१ (ई० स० १०७४) का श्रीर दूसरा सूनक '(बड़ौदा राज्य) का वि० सं०
  - (७) अयसिंह (सं०६ का पुत्रं)—गुजरात के सोलंकियों में वह बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। उसका प्रसिद्ध विरुद्द 'सिद्धराजें' था,जिससे वह

<sup>(</sup>१) वि० सं० १० मह (ई० सं० १०२६) का पहला राधनपुर को (भाव-नगर इन्किप्शन्स, प्र० १६४) और दूसरा वि० सं० १० मह (ई० स० १०२६) का भुडक गांव (गुजरात) का दानपत्र (जर्नेल ऑव दी बांबे ब्रांच रॉयल प्रियाटिक सोसा-इटी, जि० २०, प्र० ४६)।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १९२० (ई॰ स॰ १०६३) का पालनपुर का दानपुत्र (प्रियाफिया इंडिका; जि॰ २९, पृ॰ १७२)।

<sup>(</sup>३) देखो उपर ए० २१४।

<sup>(</sup>४) जर्नेल भ्रॉव दी वाम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; जिल्द २६,

<sup>(</sup>४) प्पिप्राक्तिया इंडिका; जि॰ १, ४० ३१७-१८।

सिद्धराज जयसिंह नाम से श्रधिक विख्यात है। जिस समय वह सोमनाथ की यात्रा को गया था तब मालवे के परमार राजा नरवर्मा ने गुजरात पर चढ़ाई कर दी, जिसके वैर में मालवे पर चढ़ाई कर जयसिंह १२ वर्ष तक उससे लड़ता रहा। इस लड़ाई में नरवर्मा का देहान्त हुआ और उसके पुत्र यशोवमां के समय इस युद्ध की समाप्ति हुई। श्रंत में यशोवमां हारा, केंद्र हुआ और मालवा कुछ समय तक के लिए गुजरात के राज्यांतर्गत हो गया'। इसके साथ चित्तोड़ का क़िला तथा उसके आसपास के प्रदेश, एवं वागर पर भी जयसिंह का अधिकार हुआ?, जो कुमारपाल के उत्तराधिकारी श्रज्यपाल के समय तक किसी प्रकार बना रहा। श्रावृ के पंरमार तथा नाडौल के चौहान तो पहले ही से गुजरात के राजाओं की अधीनता में चले आते. थे । जयसिंह ने महोवा के चंदेल राजा मदनवर्मा पर भी चढ़ाई की थी, परंतु उसमें उसको विजय पास हुई हो, यह संदिग्ध है। उसने स्रोरठ पर चढ़ाई कर गिरनार के यादव ( चुडासमा ) राजा खंगार (दूसरा) को क़ैद किया, बर्बर आदि जंगली जातियों को अपने अधीन किया और श्रजमेर के चौहान राजा श्राना (श्रणीराज, श्रानाक, श्रानत्तदेव ) पर विजय प्राप्त की, परंतु पीक्षे से खुलह हो जाने के कारण उसने श्रपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह श्राना के साथ कर दिया, जिससे सोमेश्वर का जन्म हुआ सिद्धराज सोमेश्वर को बचपन में ही अपने यहां ले गया था और उसका देहान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल ने उसका पालन कियों। सिद्धराज बड़ा ही लोकप्रिय, न्यायी, विद्यारसिक और जैनों का भी विशेष सम्मान करनेवाला. हुआ। प्रसिद्ध विद्वान् जैन आचार्य हेमचंद्र (हेमाचार्य) का यह बड़ा सम्मान करता था। उसके दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे - वरोचनपराजय' का कर्त्ता श्रीपाल, 'कविशिला' का कर्त्ता जयमंगल (वाग्भट), 'गगुरत्तमहोद्धि' का कत्ती ब्रईमान तथा सागरचंद्र श्रादि ।

<sup>(</sup>१) देखों जपर प्र० २,१६-२० ।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प०; सांग ३, प्र॰ ६ का टिप्पण ३ ।

<sup>(</sup>३) वहीं, भाग १, ४० ३६३-६४

श्रीपाल तो उसके दरबार का मुख्य किव था, जो कुमारपाल के समय भी उसी पद पर रहा। वर्डमान ने 'सिद्धराजवर्णन' नामक ग्रंथ लिखा था? । सागरचंद्र ने भी सिद्धराज की प्रशंसा में कोई काव्य लिखा हो ऐसा 'गण्र-रत्नमहोदधि' में उससे उद्धृत किये हुए श्लोकों से पाया जाता है । वि० सं० ११४० से ११६६ (ई० स० १०६३ से ११४२) तक सिद्धराज ने राज्य किया। उसके कोई पुत्र न होने के कारण उसके पीछे उपर्युक्त राजा कर्ण के बड़े भाई होमराज के पुत्र देवप्रसाद का पौत्र (त्रिभुवनपाल का पुत्र) कुमारपाल गुजरात के राज्यसिंहासन पर वैठा।

पुत्रार्थं चरग्रप्र[चा]रिविधिना श्रीसोमनाथं ययौ । देवोप्यादिशतिस्म । पूर्व श्रीभीमदेवस्य च्रेमराजसुतोभवत् । च्रमाच्रेमच्रमेर्मुख्येयों रराज गुग्रोरिप ॥

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प्०; भाग ३, प्र० ८, टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ३, ५० ६ के नीचे का टिप्परा।

<sup>(</sup>३) भाटों की ख्यातों में सिद्धराज जयसिंह के ७ पुत्र—इमारपाल, वाघराव, वाहिलराव, तेजसी (तूनराव), मलखान, जोवनीराव श्रीर सगतिकुमार (शिक्किक्सार)—होता लिखा है और कुमारपाल को उसका उत्तराधिक रो तथा वाघराव से बचेल शाखा का चलना बतालाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने और वाघराव से बाघेला (बचेल) शाखा का चलना, ये दोनों कथन विश्वास के योग्य नहीं हैं। हेमचंद्रसूरि (हेमाचार्य) ने, जो सिद्धराज जयसिंह श्रीर कुमारपाल दोनों के समय जीवित था, अपने द्रवाश्रयकाच्य में लिखा है कि जयसिंह को पुत्रमुखदर्शन का सुख न मिला। वह पैदल चलता हुश्रा देवपाटण (वेरावल) पहुंचा। वहां उसने सोमनाथ का पूजन किया, तदनंतर श्रकेला मंदिर में बैटकर समाधिस्थ हो गया। शंकर ने प्रत्यत्त हो उसे दर्शन दिया, परंतु जब उसने पुत्र के लिए याचना की तो यही उत्तर मिला कि तेरे पिछे तेरे भाई त्रिशुवनपाल का पुत्र कुमारपाल राजा होगा ('द्वन्याश्रयकाच्य,' सर्ग १४, श्लोक ३७-४६)। चित्तोड़ के किले से भिले हुए स्वयं कुमारपाल के शिलालेख में पुत्रप्रि के लिए ज्ञयसिंह के सोमनाथ जाने तथा शंकर से याचना करने पर उसके पिछे कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलना कहा है भीर वहीं भीमदेव से लगाकर कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलना कहा है भीर वहीं भीमदेव से लगाकर कुमारपाल तक का संबंध भी बतलाया है—

जयसिंह के समय के मिलालेख मिले हैं, जो विश् संश्राहर (ईश्स्थ ११२६) से विश् संश्राहर (ईश्स्थ ११४१) तक के हैं।

(म) कुमारपाल (सं० ७ का कुटुंबी) -वह गुजरात के सोलंकियों में सब से प्रतापी हुन्ना, परंतु राज्य पाने से पहले का समय उसने बड़ी ही श्रापित में व्यतीत किया था, क्योंकि जयसिंह (सिद्धराज) उसको मरवाना चाहता था, जिससे वह भेष बदलकर प्राण बचाता फिरता था। उसने

तस्माद्देवप्रसादोभूद्देवाराघन '''।।
कौस्तुभ इव रत्निधिस्त्रिभुवनपालाह्वयोभवत्तसात्।'''॥
कुमारपालदेवाख्यः श्रीमानस्यास्ति नंदनः।'''॥
इति देवे '''''।

कुमारपाल का चित्तोड़ का शिलालेख (भन्नकाशित)। ऐसा ही कृष्णकित के 'रतमाड़', जिनमंडन के 'कुमारपालप्रबंध', जयसिंहसूरि के 'कुमारपालचरित' श्रादि प्रन्थों में बिखा है; वही विश्वास के योग्य है। कुमारपाल जयसिंह का पुत्र नहीं, किन्तु कुंदुम्बी था।

(१)(क) गाला (धांगध्रा राज्य) का वि० सं० ११६३ का (ज॰ वा॰ ब्रा० रो० ए० सो०; जि॰ २४, पृ० ३२४)।

( ख् ) गाला का वि॰ सं॰ ११६३ का ( राजकोट के वाटसन न्यूज़ियम् की रिपोर्ट; ई॰ स॰ १६२२-२३, पृ॰ ७ )।

(ग) उज्जैन का वि॰ सं॰ ११६५ का (मूल लेख की छाप से)।

(घ) भद्रेश्वर (कच्छ राज्य) का वि० सं० ११६४ का (श्राकिया लॉजिकक सर्वे श्राव् वेस्टर्न इचिडया; नं० २, शेष संग्रह ए० १३, सं० ४६)।

(क) दोहद (गुजरात) का वि॰ सं॰ ११६६ का (इं. ऐ.; जि॰ १०, ए० १४६)।

(च) भीनमाल (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १९६६ (ई० स० १९३६) का (प्रोग्रेस रिपोर्ट श्रोंव दी श्रार्किया लॉजिकल सर्वे श्रॉंब इंडिया, वेस्टर्न सर्कल; ई० स० १६०७— म, पृ० ३ म )।

( छू ) किराडू ( जोधपुर राज्य ) का वि॰ सं॰ ११६८ का ( मूज जेख की छाप से )।

(ज) तलवादा (बांसवादा राज्य) से (बिगदा हुआ) राजकताना स्यूजियम् अजमेर की रिपोर्ट: (ई॰ स॰ १६१४-१४, प॰ २, भेख संख्या ४)। अअमेर के चौहान राजा आना (अर्जीराज ) पर दो चढ़ाइयां कीं, जिनमें से पहली बि० सं० १२०१ ( ई० स० ११४४ ) के श्रासपास हुई। उसमें कुमार-पाल को विजय प्राप्त हुई हो ऐसा निश्चित नहीं। दूसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में की, जिसमें वह विजयी हुन्ना था। पहली चंढाई में स्रांब का परमार राजा विक्रमसिंह स्राना से मिल गया, जिससे क्रमारपाल ने विक्रमसिंह को केंद्र कर उसके भतीजे यशोधवल को आव का राज्य दिया'। क्रमारपाल ने मालवे के राजा वज्ञाल को मारा और कींकर्ण के शिलारावंशी राजा मिलकार्जुन पर दो बार चढ़ाइयां कीं। पहली चढ़ाई में उसकी सेना को हारकर खौटना पड़ा, परंत दूसरी चढाई में विजय प्राप्त हुई। इस चढ़ाई में चौहान सोमेखर (पृथ्वीराज का पिता) ने, जिसने वाल्यावस्था निनहाल में व्यतीत की थी श्रौर जयसिंह (सिद्ध-राज ) तथा उसके कमानुयायी कुमारपाल ने बड़े स्तेह से जिसका पालन किया था. मिल्लकार्जन का सिर काटा था । क्रमारपाल वहा प्रतापी और नीतिनिपुण था। उसके राज्य की सीमा दूर दूरतक फैल गई थी श्रौर मालवा तथा राजपूताने का अधिकांश उसके अधीन था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र (हेमाचार्य ) के उपदेश से उसने जैन धर्म स्वीकार कर अपने राज्य में जीवहिंसा रोक दी। कुमारपाल के समय का एक दानपत्र<sup>3</sup> और १४ शिलालेख गुजरात, राजपूताना श्रीर मालवे में मिले हैं, जो वि० सं० १२०२

<sup>(</sup>१) देखो अपर पृ० १६६।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ पः मान १, प्र॰ ३६६।

<sup>(</sup>३) नाडौंस ( जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२१३ (ई० स० ११४६) का दानपत्र (ई० ऍ० जि० ४१, ए० २०३)।

<sup>(</sup>४)(क) मांगरोल (काठियाचाड़) का वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४४) का (भावनगर इत्स्क्रिप्शन्स; पृ० १४८)।

<sup>(</sup>ख) किराड् (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२०४ (ई० स० ११४८) का (मूल लेख की छाप से )।

<sup>. (</sup>ग) चित्तोदगढ़ (उदयपुर राज्य) का वि० सं० १२०७ ( हैं० स० १११०) का ( ए० हैं०; जि० २, ए० ४२२ )।

(ई० स० ११४४) से वि० सं० १२३० (ई० स० ११७३) तक के हैं। उसने वि० सं० ११६६ से १२३० (ई० स० ११४२ से ११७३) तक राज्य किया। उसके सब से बड़े भाई महीपाल का पुत्र अजयपाल उसके पीछे राज्य सिंहासन पर बैठा।

(१) अजय पाल (सं० द का भतीजा)—उस निर्देखि राजा के समय से ही गुजरात के सोलंकियों के राज्य की अवनित प्रारंभ हुई। मेवाड़ के राजा सामतिसिंह के साथ युद्ध में हारकर वह बुरी तरह से धायल हुआ उस समय आबू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भार

```
(घ) वहनगर (बड़ीदा राज्य) का वि० सं० १२०८ (ई० स० ११४१)
               का (ए० ई०; जि॰ १, ए० २६६ )।
           ( ङ ) किराद्व का वि॰ सं॰ १२०६ ( ई॰ स॰ ११४२ ) का ( ए॰ ई॰
    ुः ... , , हा (च) पाली (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२०६ का (में) रिं
३६ - १६०७- इ. अ० स० वे० इं०, ई० स० १६०७- इ. ५० ४४ )।
     ( छ ) भाद्वंद ( जोधपुर राज्य ) का वि॰ सं० १२१० (ई० स०१११३)
               का ( वही; ई॰ स॰ ११०७-८; पु॰ ४२ )।
           (ज) बाली (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२१६ (ई० स० ११४६)
               का ( वही; ई० स०:१६०७-द, प्र० ४४ )।
. (स) किराह् का वि० सं० १२१= (ई० स० ११६१) का (प्रांचंद्र
               नाहर; जैनलेख संग्रह; जि॰ १, पृ॰ २४१ )।
           ( म ) उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) का वि॰ सं॰ १२२० ( ई॰ स॰
                ११६३ ) का (इं० पें० जि० १८, पु० ३४३)।
( ट ) जालोर (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२२१ ( ई० स० ११६४ )
               का ( ए. इं.; जि॰ ११, ५० ४४ )।
(ठ) नारलाई (जोधपुर राज्य)का वि॰ सं० १२२६ (ई० स० ११७१)
               का ( ए. इं.; जि॰ ४, ए० १२२ )।
( ६ ) चित्तोदगढ़ का विना संवत् का ।
                        ं मूल लेख की छाप से )।
अप्र के (कि) रतनगढ़ ( जोधपुर राज्य ) का विना संवत् का ।
```

भावनगर इन्स्किप्शन्स, पृठ २०६)।

प्रत्हादन ने गुजरात की रक्षा की । उसने जैन धर्म का विरोध कर बहुत अत्याचार किया और वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) में ग्रंपने ही एक द्वारपाल के हाथ से वह मारा गया। उसके समय का एक शिलालेख और एक दानपत्र मिला है, जो क्रमशः वि० सं० १२२६ और १२३१ (ई० सं० ११७२ और ११७४) के हैं ।

(१०) मूलराज दूसरा (सं०६ का पुत्र)—वह वाल्यावस्था में ही गुजरात का राजा हुआ, जिससे उसकी वालमूलराज भी कहते हैं। उसके समय में सुलतान शहावुद्दीन गोरी ने गुजरात पर चढ़ाई की थी और आवूं के नीचे (कायद्रां गांव के पास) लड़ाई हुई, जिसमें सुलतान घायल हुआ और हारकर लीट गया । फ़ारसी इतिहासलेखक उस लड़ाई की भीमदेव के समय होना लिखते हैं, परंतु संस्कृत ग्रंथकारों ने उसका मूलराज के समय में होना माना है, जिसका कारण यही है कि उसी समय में मूलराज का देहांत और भीमदेव (दूसरा) का राज्याभिषेक हुआ था। मूलराज ने वि० सं० १२३३ से १२३४ (ई० स० ११७६ से ११७८) तक गुजरात पर राज्य किया।

(११) भीमदेव दूसरा (सं०१० का छोटा भाई)—वह भोलाभीम के नाम से प्रसिद्ध हुन्ना। उसने भी बाल्यावस्था में राज्य पाया था, जिससे उसके मंत्रियों तथा सामतों ने उसका बहुतसा राज्य दबा लिया । कितने ही सामंत स्वतन्त्र हो गये श्रार उसके संबंधी जयंतसिंह (जैत्रसिंह) ने उससे श्रणहिलवाड़े की गद्दी भी छीन ली थी, परंतु श्रंत में उसको वहां से हटना पड़ा। सोलंकियों की बघेल शाखा का राणा श्रणीराज का पुत्र

<sup>(</sup>१) देखो अपर ए० १६६।

<sup>(</sup>२) (क) उदयपुर (म्वालियर राज्य) का वि० सं० १२२६ (ई० स० १९७२) का शिलालेख (ई० ऍ०; जि० १८, ए० ३४७)।

<sup>(</sup>स्व) वि० सं० १२३१ (११२३२) का दानपत्र (ई० ऍ०, जि.० १८, ५० ८२)।

<sup>(</sup>३) देखों उपर प्र॰ १६७ ।

<sup>(</sup>४) देखो अपर ए० १६८ । ३२

सवर्णभसाद श्रौर उसका पुत्र वीरधवल दोनों भीमदेव के पक्ष में रहे। भीमदेव के समय कुतुबुद्दीन पेवक ने गुजरात पर चढ़ाई की श्रौर श्रावू के नीचे
(कायद्रां गांव के पास) श्रपने मार्ग-श्रवरोधक परमार धारावर्ष तथा
गुजरात के श्रन्य सामंतों को हराकर गुजरात को लूटा । भोलाभीम ने
वि० सं० १२३४ से १२६८ (ई० स० ११८८ से १२४१) तक राज्य किया। वह
नाममात्र का राजा रहा, क्योंकि सारी राज्यसत्ता लवरण्यसाद श्रौर उसके
पुत्र वीरधवल के हाथ में थी। उसके पीछे उसका कुटुंबी त्रिभुवनपाल
श्रपहिलवाड़े की गद्दी पर वैठा, जिसका उसके साथ क्या संबंध धायह
श्रव तक कात नहीं हुआ।

भीमदेव (दूसरा) के समय के ११ ताम्रपत्र श्रीर ६ शिलालेख ।

(१) देखो कपर ए० १६० ।

(२)(क) वीरपुर (गातोड़, उदयपुर राज्य)का वि० सं० १२४२ का (अप्रकाशित)। सारांश के लिए देखो रा. म्यू. अ. की ई० स० १६२१-३० की रिपोर्ट, ए० २, लेख संख्या २।

(स्त) पाटण (बहौदा राज्य)का वि० सं० १२४६ का (ई० प्ँ०;

क्ति॰ ११, पृ॰ ७१)।

(ग) श्राहाइ (उदयपुर राज्य) का वि॰ सं० १२६३ का। सातवीं भोरि-एन्टल कान्फ्रेन्स (वड़ीदा ) की कार्यवाही में प्रकाशित होगा।

(घ) कड़ी (बड़ौदा राज्य) का वि० सं० १२६३ का (ई० प्रें॰; जि॰ ६, ए० १६४) १

(क) टिमाणा (भावनगर राज्य) का वि० सं० १२६४ का (इं० ऐं०; जि० ११, ए० ३३७)।

(च) रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संप्रह का वि॰ सं॰ १२६६ का विः। वही: जि॰ १८, ए॰ ११२।

(इ) कड़ी का वि॰ सं॰ १२८३ का (इं॰ ऍ॰; जि॰ ६, ए॰ १६६)।

(ल) कड़ी का वि० सं० १२८७ का। वहीं; जि० ६, ए० २०१।

(स्त) कड़ी का वि॰ सं॰ १२मम का। वहीं। जि॰ ६, ए० २०३।

(अ) कड़ी का वि० सं० १२६४ का। वहीं। जि० ६; ५० २०४!

(ट) कड़ी का दि० सं० १२६६ का । वहीं; जि० ६, पृ० २०६ ।

(३) (क) क्रिराडू (जोधपुर राज्य) का वि० सं० १२३१ का (मूल तेख की द्वाप से)। भ्रय तक मिले हैं, जो वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) से वि० सं० १२६६ ( ई० स० १२३६ ) तक के हैं।

(१२) त्रिभुवनपाल (सं० ११ का उत्तराधिकारी)—वह मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह के साथ कोइडक (कोटड़ा) के पास लड़ा जैरार वि० सं० १२०० (ई० स० १२४३) के आसपास सोलंकियों की व्येल शाखा के मीरधवल के पुत्र मीसलदेव ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया। उसका एक ताझपत्र वि० सं० १२६६ (ई० स० १२४२) का मिला है। व्येल या वयेले (वायेले) गुजरात के सोलंकियों की छोटी शाखा में हैं, परंतु अब तक किसी पुस्तक या शिलालें आदि से यह पता नहीं लगा कि उनकी शाखा किस राजा से निकली। भाटों की ख्यातों में तो यह लिखा है कि सिखराज जयसिंह के ७ पुत्र थे, जिनमें से दूसरे पुत्र वाघराव के वंशज वयेल कहलाये। सिखराज जयसिंह के कोई पुत्र न होने से ही उसका कुटुंवी कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ जैसा कि उपर (पृ० २४४ में) वतलाया जा हुका है।

<sup>(</sup> ख ) पाटण ( बड़ौदा राज्य ) का वि० सं० १२३६ का ।

<sup>(</sup>ग) बड़ा दीवड़ा (हुंगरपुर राज्य) का वि० सं० १२४३ का । रा० स्यू० घ० की ई० स० १६१४–१४ की रिपोर्ट, पृ० २।

<sup>(</sup>घ) कनस्तत (माउंट श्रावू) का वि० सं० १२६१ का (इं० व्ं०; जि० ११, प्र० २२१)।

<sup>(</sup>ङ) वेरावल (काठियावाड़) का वि० सं० १२७३का (ए० इं०; जि० २, ५० ४३६)।

<sup>(</sup>च) भरागा (काठियावाद) का वि० सं० १२७१ का (भावनमर इंस्क्रिप्शन्स, पृ० २०१)।

<sup>(</sup>छ) नाणा (जोधपुर राज्य ) का वि० सं० १२८३ का। प्रॉ० रि० धा० स० वे० स०; ई० स० १६०७-८।

<sup>(</sup>ज-मा) देखवाड़ा (आयू) के वि॰ सं॰ १२८७ के दो सेख (ए॰ हूं॰; जि॰ ८, ए॰ २०८८-१२ और २१६-२२२)।

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र॰ प्॰; भाग ३, प्र॰ २, टि ॰ १।

<sup>(</sup>२) कड़ी (वड़ीदा राज्य) का वि० सं० १२१६ का (इं० ऍ०; जि० ६, ए० २०८)।

पेसी दशा में भाटों का कथन विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। सोलंकि कियों के इतिहास से संबंध रखनेवाली पुस्तकों के श्रानुसार सोलंकी वंश की दूसरी शाखा के धवल नामक पुरुष का विवाह हुमारपाल की मौसी के साथ हुआ था, जिसके गर्भ से अणीराज (श्रानाक, श्राना) ने जन्म लिया। उस (श्रणीराज) ने कुमारपाल की अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर कुमारपाल ने उसको व्याघ्रपञ्ची (बंधेल, श्रणहिलवाड़े से १० मील पर) गांव दिया और उक्त गांव के नाम पर उसके वंशज 'व्याघ्रपञ्चीय' या वधेल कहलाये । इस कथन को हम भाटों के उपर्युक्त कथन से अधिक विश्वसनीय समसते हैं।

अणीराज का पुत्र लवणपसाद भीमदेव ( दूसरा ) का मंत्री बना और इसकी आगीर में धोलके का परगता श्राया ! लवगुप्रसाद की स्त्री मदनराही से वीरधवल का जन्म हुआ। वृद्धावस्था में लवएप्रसाद ने राज-काज वीर-धवल के सुपुर्द कर दिया, जिससे वही (वीरधवल ) भीमदेव के राज्य का संचालक हुआ। वह वीर प्रकृति का पुरुष था। उसने भद्रेश्वर (कच्छ), वामनस्थली ( वंथली, काठियावाड़ ) और गोधरा के राजाओं पर विजय प्राप्त की। श्राबू का परमार धारावर्ष तथा जालोर का चौहान उदय-सिंह श्रादि मारवाङ के चार राजा गुजरात से स्वतंत्र हो गये थे, परंतु जब इच्चिए से यादव राजा सिंहए और उत्तर से दिल्ली का सुलतान शमश्रदीन श्राल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करनेवाले थे, तब वीरधवल ने उन चारों राजाओं को फिर से गुजरात के पन्न में करलिया?। उसके मंत्री बस्तुपाल श्रीर तेजपाल नामक दो भाई (पोरवाड़ जाति के महाजन) थे, जिन्होंने उसके राज्य की बड़ी उन्नति की और जैन धर्म के कामों में अगणित द्रव्य व्यय किया। ये दोनों भाई बड़े ही नीतिनियुग थे। वस्तुपाल वीरपुरुष था इतना ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध विद्वान् भी था और अनेक विद्वानों को उसने बहुत कुछ धन दिया था। सोमेखर ने 'कीर्तिकौमुदी' में, बालचंद्रसृरि ने

<sup>(</sup>१) बारबे॰ गै॰; जि॰ १, भाग १, पु॰ १६८।

<sup>(</sup>२) ना॰ प्र॰ प॰, भाग ३, ५० १२४ और टिप्पण ४।

'वसंतविलास' में, श्रिरिसिंह ने 'सुकृतसंकीर्तन' में श्रीर जिनहर्ष ने 'वस्त-पालबरित' में उसका विस्तृत चरित्र लिखकर उसकी कीर्ति श्रमर कर दी है। 'उपदेशतरंगिणी', 'प्रवंधचिन्तामणि', 'प्रबंधकोष' ( चतुर्विंशतिप्रवंध ), 'हंमीरमदमदेन', 'वस्तुपालतेज:पालपशस्ति', 'सुकृतकल्लोलिनो' श्रादि पुस्तकों तथा अनेक शिलालेखों में इन दोनों भाइयों का बहुत कुछ वर्शन मिलता है। वस्तुपाल ने 'नरनारायणानंद' महाकाव्य लिखा और उसकी कविता सुभाषित ग्रंथों में भी मिलती है। तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ा गांव में श्रपने पुत्र लूणसिंह के नाम से करोड़ों रुपये लगाकर लूणवसही नामक नेमिनाथ का ऋपूर्व मंदिर वि० सं० १२८७ ( ई० स० १२३० ) में बनवाया। वीरधदल का देहान्त वि० सं० १२६४ या १२६५ ( ई० स० १२३७ या ३८) में हुआ। उसके तीन पुत्र प्रतापमञ्ज, वीरम और वीसल थे। प्रतापमञ्ज का देहांत वीरधवल की जीवित दशा में हो गया था, जिससे उसकी जागीर का इज़दार वीरम था। उसने पिता के मरते ही श्रपने को उसका उत्तरा-धिकारी मान लिया, परंतु उसके उद्धत होने के कारण मंत्री वस्तुपाल ने वीसलदेव का पत्त लेकर उसी को घोलके की जागीर दी। वीरम कुछ इलाक्षा दबाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा। फिर वहां से भागकर अपने श्वसुर जालोर के चौहान उदयसिंह के यहां जाकर रहने लगा, परंतु वस्तुपाल के यल से वहीं मारा गया । यहां तक इन धोलका के बधेलों का राजपूताने से कोई संबंध न था और वे राजा नहीं, किंतु गुजरात के राजाओं के सामंत थे। वीसलदेव घोलके का स्वामी होने के पीछे वि० सं० १२०० (ई० स० १२४३) के आसपास अण्हिलवाड़े के राजा त्रिभुवनपाल का राज्य छीनकर गुजरात के राज्य-सिंहासन पर बैठ गया तव से उसका संवंध राजपूताने से हुआ।

(१) वीसल (धोलके के राणा वीरधवल का तीसरा पुत्र)—उसकी विश्वमञ्ज और विश्वल भी कहते थे। गुजरात का राज्य छीनने के पीछे वह मेवाड़ और मालवे के राजाओं से लड़ा। उस समय मेवाड़ का राजा

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; भाग ४, प्र० २७० का दिल्ला ।

जैत्रसिंह या उसका पुत्र तेजसिंह और मालवे का राजा परमार जयतुगिदेव या जयवर्मा (दूसरा) होना चाहिये। मालवे के उक्त राजा के साथ की लड़ाई के संबंध में गणपति ज्यास ने 'धाराध्वंस' नामक काव्य भी लिखा था। वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१) तक उसने गुजरात पर राज्य किया। उसके पीछे उस(वीसल) के बड़े भाई प्रतापमन्न का पुत्र श्रर्जुनदेव गुजरात का राजा हुआ। उसके समय के तीन शिलालेख' और पक ताम्रपत्र मिला है, जो वि० सं० १३०८-१३१७:(ई० स० १२४१-१२६०) तक के हैं।

(२) अर्जुनदेव का विरुद्द नि'शंकमल था। उसके समय का एक शिला लेख वि० सं० १३२० (ई० स० १२६३) का अजारी गांव (सिरोही राज्य) में गोपालजी के मंदिर की फ़र्श में लगा हुआ, है, जिसके अनुसार उसके समय तक आबू के परमार किसी प्रकार गुजरात के सोलंकियों की अधीनता में थे। उसका राजत्वकाल वि० सं० १३१० से १३३१ (ई० स० १२६१ से १२७४) तक रहा। उसके दो पुत्र—रामदेव और सारंगदेव—थे। अजारी के शिलालेख के अतिरिक्त अर्जुनदेव के तीन शिलालेख और मिले हैं, जो वि० सं० १३२० से १३३० (ई० स० १२६३ से १२७३) तक के हैं।

(ख) इसोई (बहादा राज्य) का वि० सं० १३११ का । वहीं; जि १, ए० २४।

(ग) पोरवन्दर (काठियावाद ) का वि० सं० १३१४ का । वाट्सन म्यूज़ियम (राजकोट) की ई०स० १६२१-२२ की रिपोर्ट ; ए० १४ ।

(२) कदी (बढ़ौदा राज्य) का वि० सं० १३१७ का (ई० ऍ०; जि० ६, ए० २१०)।

(३)(क) चेरावल (काठियावाद) का वि० सं० १३२० का (ई० ऍ०; जि० ११, ए० २४२)।

(ख) कांटेला (कांठियावाड़ ) का वि॰ सं॰ १३२० का । बुद्धिप्रकारा (गुजराती); जनवरी ई॰ स॰ १११४।

(ग) गिरनार (काठियाचाड़ ) का नि॰ सं॰ १३३० का । माइथोर्वी जीकल सोसाइटी का जर्नल; जि॰ १४, पृ॰ २४३ ।

<sup>(</sup>१) (क) श्रहमदाबाद (गुजरात) का वि० सं० १३०८ का (ए० ई०; जि० ४, पृ० १०३)।

- (३) रामदेव (सं०२ का पुत्र)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, जिससे उसका नाम किसी ने छोड़ दिया श्रीर किसी ने लिखा भी है।
- (४) सारंगदेव (सं० ३ का छोटा माई)—उसने गोगदेव को, जो फ़ारसी तवारी लों के अनुसार पहले मालवे के राजा का प्रधान था; परंतु पीछे से अवसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य बंटवा लिया था, हराया। सारंगदेव ने वि० सं० १३३१ से १३४३ (ई० स० १२७४ से १२६६) तक शासन किया। उसके समय के आठ शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १३३२ से १३४२ (ई० स० १२७४ से १२६४) तक के हैं।
- (१) कर्णदेव (सं० ४ का पुत्र)—गुजरात में वह करण्घेला (घेला=पागल) के नाम से अवतक प्रसिद्ध है। उसके समय वि० सं० १३४६ (ई० स० १२६६) में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई उलगलां तथा नस्रतलां जलेसरी ने गुजरात पर चढ़ाई कर कर्णदेव का राज्य छीन लिया। राजा भागकर देवगिरी के यादव राजा रामदेव के साथ रहने लगा था। इसप्रकार गुजरात के सोलंकी-राज्य की समाप्ति हुई।

<sup>(</sup>१)(क) खोखरा (कच्छ राज्य) का वि० सं० १३३२ का (इं. ऐं; जि० २१, ५० २७७)।

<sup>(</sup>ख) श्रामरों (काठियावाड़) का वि॰ सं॰ १३३३ का। पुरातत्व (गुजराती); जि॰ १, मा॰ १, पृ॰ ३७।

<sup>(</sup>ग) ब्रिटिश स्यूजियम् (लन्दन) का वि० सं० १३३१ का (ए. ई; जि० १, शेष संग्रह ए० ३४, नं० २३७)।

<sup>(</sup>घ) वेरावल (जूनागढ़ राज्य) का वि॰ सं॰ १३४३ का। वही; जि॰ १, ए० २८०।

<sup>(</sup>क) वंथली (काठियावाड़) का वि० सं० १३४६ का (ऍनल्स ग्रॉव दी भंडारकर भ्रोरिएयटल रिसर्च इंस्टीस्यूट; जि० ४, ५० १७४)।

<sup>(</sup>घ) त्रनावाड़ा (बड़ौदा राज्य ) का वि० सं० १३४८ का (इं. ऍ; जि० ४१, पृ० २१ )।

<sup>(</sup> छ ) आबू का वि॰ सं॰ ३३१० का विमलशाह के मंदिर का ( मूललेख की छाप से ) ।

<sup>(</sup>ज) खंमात (वॉम्बे प्रेसीडेन्सी) का वि० सं० १३४२ का (भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; ए० २२७)।

# गुजरात के सोलंकियों का वंशवृत्त



# शुजरात के बघेलों का वंशवृत्त ध्रवल असीराज (श्रानाक, श्राना ) स्वरापमसं वीरधवल प्रीतापमसं ध्रीसलं विक सं १३००-१३१स रामदेव विक सं १३३१

सोलंकियों की शाखाएं—मुंहणीत नैणसी ने अपनी ख्यात में सीलंक कियों की नीचे लिखी हुई १२ शाखाएं बतलाई हैं—

१—सोलंकी । २-वाघेला ( वघेल ) । ३-खालत । ४-रहवर । ४-वीरपुरा । ६-खेराड़ा । ७-बहेला । द-पीथापुरा । ६-सोमतिया । १०-डहर, ये सिंघ में तुर्क (मुसलमान) हो गये । ११-मूहड़, ये भी सिंघ में मुसलमान हो गये । १२-कमा, ये मुसलमान हो गये और ठहे की तरफ हैं'।

कर्नल टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र के मांडल ( मेवाड़ ) के उपासरे में मुभो दो ऐसे पत्र मिले, जिनमें सोलंकियों की शाखाओं के ये नाम अधिक हैं—

महीड़ा, श्रतमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंवकरा, टीला, हींसंवाटा, राणकरा (राणिकया), भसुंडरा, डाकी, वड़स्का, कुणीदरा, भुंगगोता, भडंगरा, डाहिया, बुवाला, खोढोरा, लाहा, महेलगोत, सुरकी, नाथावत, राया, बालनोत और कठूकड़ा।

<sup>(</sup>१) नैयासी की क्यात, जिं० १, ए० २०३ ।

सोलंकियों के एक भाट की पुस्तक में नीचे लिखी हुई उनकी और शासाएं मिलीं—

खंघा, तोगरू, सरवरिया, तातिया और कुलमोर। ये शासाएं तथा ऐसे ही राजपूतों के अन्य वंशों की मिन्न-भिन्न शासाएं भी अधिकतर उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि राण या राणक (भिणाय) में रहने से राणकरा या राणिकया, वंघेल गांव में रहने से वंधेला आदि; परंतु कुछ शासाएं प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी चली हैं, जैसे कि नाथसिंह से नाथावत, वालन से वालनोत आदि।

मुसलमानों के गुजरात छीनने के पीछे का सोलंकियों का वृत्तांत भाटों की ख्यातों में एकसा नहीं मिलता। एक ख्यात से पाया जाता है कि सोलंकियों के एक वंशधर देवराज ने देलखपुर बसाया। उसके पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र स्जादेव देलण्पुर का स्वामी हुआ और उसके भाई वीरधवल ने अपना राज्य लूगावाड़े में स्थापित किया। सूजादेव का १० वां वंशधर देपा, राण या राणक (भिणाय, श्रजमेर ज़िले में) में श्रा बसा। यहां वहुत सुमय तक सोलंकी रहें । देपा का पुत्र भोज या भोजराज राजक से लास ( लाञ्च ) गांव ( सिरोही राज्य में माळ-भगरे के पास ) में जा वसा। मुंह-गोत नैग्सी ने लिखा है कि भोज देपावत (देपा का पुत्र) और सिरोही के राव लाखा के बीच शत्रुता हुई श्रीर उनमें लड़ाइयां होती रहीं। राव लाखा ने ४ या ६ लड़ाइयों में हारने के पीछे ईंडर के राव की सहायता से भोज को मारा और लास पर अधिकार प्राप्त किया। फिर वे मेवाड़ के राणा रायमल के पास कुंभलगढ़ पहुंचे। उस समय देस्री का इलाका मादड़ेचे चौहानों के अधिकार में था। वहां के चौहान राणा की आहा का पालन नहीं करते थे, जिससे राणा तथा उसके कुंबर पृथ्वीराज ने भोज के पुत्रों से कहा कि मादड़ेचों को मारकर देस्री का इलाक़ा ले लो। इसपर सोलंकी रायमल तथा उसके पुत्र सांवतसी ने अर्ज़ की कि मादड़ेचे तो हमारे

<sup>(</sup>१) यह वृत्तान्त कर्नेल टॉड के गुरु यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिबी हुई सोबंकियों की एक ज्यात से उद्धत किया गया है।

रिश्तेदार हैं। राशा ने उत्तर दिया कि मेरे पास दूसरी जागीर तो देने के लिए नहीं है, इसपर उन्होंने मादड़ेचों को मारकर १४० गांव सहित देसरी की जागीर अपने अधिकार में कर ली । रायमल के पुत्र सांवतसी के वंश में रूपनगर (मेवाड़) के और उस(सांवतसी) के भाई शंकर के वंश में जीलवाड़े (मेवाड़) के सोलंकी हैं। जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में कोट नाम का ठिकाना भी इन्हीं देसरी के सोलंकियों का है।

देस्री के सोलंकी रायमल के पौत्र और सांवतसी के दूसरे पुत्र देला ने जावरे (मालवे) में जाकर वहां अपना राज्य स्थापित किया और मांडू के सुलतान से रावत का खिताब और देश गांवों का पट्टा पाया। उसके वंशज अब तक जावरे मे रहते हैं और उनकी वहां जागीर भी है। जावरे से अवरवाड़ा और खोजनखेड़ा के वंश निकले। आलोट (देवास का बड़ा हिस्सा) का वंश भी जावरे से निकला हुआ माना जाता है और जावरे से ही खड़गुण (नीमाड़, इंदौर राज्य) की शाखा निकली।

ऊपर लिखे हुए देवराज से आठवीं पीढ़ी में सूरजभाग या सूर्यभाग हुआ, जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देलगापुर से जाकर प्रथम नरवरगढ़ में और वहां से टोड़े (जयपुर राज्य) में अपना अधिकार जमाया ।

मुंहणीत नैण्सी लिखता है कि नागरचाल (जयपुर राज्य) का टोड़ा सोलंकियों का मूल निवासस्थान है श्रीर वहीं से सोलंकी श्रन्यत्र फैले हैं। टोड़े के सोलंकियों का खिताब राव था श्रीर वे कील्हणीत (कील्हण के वंशज) कहलाते थे। टोडड़ी में महिलगीते सोलंकियों का राज्य था। नैण्सी ने सिद्धराज से ७ वें पुरुष कान्हड़ के बेटे महलू का

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैण्सी की ल्यात; जिं० १, ५० २१७।

<sup>(</sup>२) यति ज्ञानचन्द्र के उपासरे से मिली हुई सोलंकियाँ की ख्यात से।

<sup>(</sup>३) गुजरात खुटन के पीछे टोड़े से कई शाखाएं निक्ली इसाबिए टोड़े को उनका मूल निवासस्थान कहा है।

<sup>(</sup>४) नैगासी ने कील्ह्या का अधिक परिचय नहीं दिया, परंतु यति ज्ञानचंद्र की ख्यात में कील्ह्या को उपर्शुक्त गढ़माल का नवां वंशधर कहा है।

<sup>(</sup>१) ज्ञानचन्द्र के यहां की स्थात में महलू नाम नहीं है, परंतु गदमाख के

होंगे)। महल का पुत्र दुर्जनस्तल, उसका हरराज और हरराज का सुरताण हुआ। राव सुरताण हरराजीत टोड्डी छोड़कर राणा रायमल के पास विचाह में आकर रहने लगा और राणा ने जसको बदनोर का पृष्टा जातीर में दिया। राव सुरताण की बेटी प्रसिद्ध तारादेवी का विवाह राणा रायमल के कुंद्रर पृथ्वीराज (उडंणा पृथ्वीराज) के साथ हुआ था। रायमल का छोटा पुत्र जयमल राव सुरताण से अपस्त्व था, जिससे उसने बदनोर पर खड़ाई कर दी। राव सुरताण पहले ही से बदनोर छोड़कर चला गया था। मार्ग में रात के समय दोनों की सुठभेड़ हुई, जिसमें राव के साले राजा सोंखला के हाथ से जयमल मारा गया । नीमाइ (इंदौर राज्य) में धरगाव, इही और धर्मराज नामक स्थानों के सोलंकी टोड़े के सोलंकियों के खंशधर हैं। मोपाल इलाके में मेंगलगढ़, गढ़ा, सनोड़ा, कोल्खेड़ी और घांदवड़ (सातलवाड़ी) के दंश भी टोड़े के सोलंकियों से ही निकले हैं। मोदाल (सेवाड़) और वृदी राज्य के सोलंकी भी टोड़े के सोलंकियों के सोंद्रावर (सेवाड़) और वृदी राज्य के सोलंकी भी टोड़े के सोलंकियों के सोंद्रावर (सेवाड़) और वृदी राज्य के सोलंकी भी टोड़े के सोलंकियों के सोंद्रावर थे।

इस समय सोलंकियों के राज्य रीवां (वघेलखएड), ल्लावाड़ा श्रीर बांसदा (दोनों गुजरात) में हैं। रीवांवाले किस बघेल राजा के वंश धर हैं, यह अब तक निश्चित रूप से मालूम नहीं हुआ। बघेलखंड में रीवां के

पांचव वंशघर का नाम महोपाल दिया है। शायद महीपाल और महलू एक ही रहे ही।

<sup>(</sup>१) टोड़े और टोड़ के सोलंकी एक ही शाखा के वंशघर थे। टोड़े का हालाका छोड़कर उनके मेवाड़ में आने का कारण ने गुसी ने नहीं लिखा, परंतु कारण यही प्रतीत होता है कि टोड़े का सारा इलाका पठानों ने छोन लिया था, जिससे राव सरताण हरराजात मेवाड़ के राणा रायमल के पास आकर रहने लगा। राव सुरताण ने यह प्रण किया था कि जो सुक्ते अपना टोड़े का राज्य पुनः दिलावेगा उसके साथ में अपनी पुत्री तारा का विवाह करूंगा। राणा रायमल के पुत्र प्रसिद्ध पृथ्वीराज ने उसका प्रण पूरा करने का वचन देकर तारा के साथ विवाह किया था, जिसका सविस्तर वृत्तीत सेवाड़ के इतिहास में लिखा जायगा।

<sup>(</sup>२) नैयासी की स्थात; जि॰ १, १० २१६।

ब्रतिरिक्त सुद्दावल, जिरोहा, क्योंटी, सुद्दागपुर श्रादि वहुत से ठिकाने बघेलों के हैं, जो रीवां से ही निकले हैं। पालग्युर इलाक़े में थराद, दियोदर, महीकांठा इलाक्ने में पेथापुर, रेवाकांठे में भादरवा, छालियेर श्रीर धरी सोलंकियों के तथा पोइछा बधेलों का स्थान है। बांसदे का राज्य कहां से अलग हुआ यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सका । जब से गुजरात सोल-कियों के अधिकार से छूटा तब से उनका ठीक ठीक वृत्तांत नहीं मिलता। यति बानुचंद्र के यहां की ख्यात में भी पुराने नाम दो बहुधा किरिएत ही हैं, परंतु पिछली वंशविलियों तथा कई शासाओं के पृथक होने का वर्शन विस्तार से दिया है। नैश्रासी की ख्यात में सोसंकियों का पिछला इतिहास बहुत कम मिलता है। १००० वर्ष के अधिक वर्ष कर्म करें के

ं 'वशभास्कर' में चालुक्य या चौलुक्य से लगाकर अर्जुनसिंह तक २१७ पीढ़ियों का उल्लेख हैं<sup>9</sup>, परंतु पीछे के कुछ नामों की छोड़कर बहुधा पुराने नाम कृत्रिम् ही हैं तथा उनका इतिहास भी विकास के योग्य नहीं है। गुजरात पर सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज से जय-सिंह (सिद्धराज) तक जो नाम दिये हैं वे भी बहुधा किएत हैं श्रीर सिद्ध-्राज का विश् सं १४१ में राजा होना लिखा है । ऐसी दशा में हमने उक्त पुस्तक में दिये हुए सोलंकियों के वृत्तांत से कुछ भी उद्भुत करना उचित नहीं समभा। नाग वैश

नाग वंश का अस्तित्व महाभारत-युद्ध के पहले से पाया जाता है। महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। तक्तक नाग के द्वारा परीचित का काटा जाना और जनमेजय के सर्पसत्र में हज़ारों नागी की आहुति देना, एक रूपक माना जाय तो आशंय यही निकलेगा कि परी-जित नागवंशी तक्तक के हाथ से मारा गया, जिससे उसके पुत्र ने अपने पिता के वैर में हज़ारों नागवंशियों को मारा। नागों की अलौकिक शक्तिके

<sup>(</sup>१) वंशमास्करः प्रथम भाग, ए० ४४२-७२। (२) वहीः प्रथम भाग, ए० ४६१।

उदाहरण बौध प्रंथों तथा राजतरंगिणी आदि में मिलते हैं। तक्तक, कर्की-टक, धनंजय, मिएनाग आदि इस वंश के असिद्ध राजाओं के नाम हैं। तत्तक के वंशज तक्ख, ताक, टक, टाक, टांक श्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए। यह वंश भारतवर्ष के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। विज्युप्राण में नव नागवंशी राजाओं का पद्मावती (पेहोस्रा, ग्वालियर राज्य), कांतिपुरी श्रीर मथुरा में राज्य करना लिखा है । वायु श्रीर ब्रह्मांडपुराण नागवंशी नव राजाओं का चंपापुरी में और सात का मथुरा में होना बतलाते हैं। पद्मावती के नागवंशियों के सिक्षे भी मालवे में कई जगह पर मिले हैं। बाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' में जहां कई राजाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार से मारे जाने का उल्लेख किया है वहां नागवंशी राजा नागसेन का सारिका (मैना )द्वारा गुप्तभेद प्रकट हो जाने के कारण मारा जाना माना है । कई नागकन्याओं के विवाह सत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ होने के उन्नेस भी मिलते हैं। मालवे के परमार राजा भोज के पिता सिंघुराज का विवाह नागवंश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ हुआ था। नागवंशियों की अनेक शाखाएं थीं। टांक या टाक शाखा के राजाओं का छोटासा राज्य वि॰ सं॰ की १४ वीं और १४ वीं शताब्दी तक यमुना के तट पर काष्टा या काठा त्तरार में था<sup>ह</sup>।

मध्य प्रदेश के चक्रकोट्य में वि० सं० की ११ वीं से १४ वीं और कवर्थी में १० वीं से १४ वीं शताब्दी तक नागवंशियों का अधिकार रहा ।

(१) नवनागाः पैद्मावत्यां कांतीपुर्यो मथुरायां विष्णुपुराखः भंश ४, भ्राच्याय २४।

(२) नवनागास्तु भोद्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपाः । मशुरां च पुरीं रम्यां नागा भोद्यन्ति सप्त वै ॥ वायुप्राणः, ६६ । ३८२; श्रीर ब्रह्मांडपुराणः, ३ । ७४ । १६४ ।

(३) नागकुलजन्मनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीन्नाशो नागसेनस्य पद्मावत्याम् । इर्षचरितः, उच्छ्वास ६; ए० १६६।

( ४ ) हिं. टॉ. रा, प्रथम खंड, ए० ४६४।

(१) रायबहादुर; हीरालाल डिस्किप्टिव लिस्ट श्राव् इंस्किपशन्स इन दी संद्रुत प्रावित्सीज़ पेंड बरार; प्र० १६४-६१ सिंद नामक पुरुष से चली हुई नागवंश की सिंद शास्त्र का राज्य दिल्ला में कई जगह रहा। इस शास्त्र के वंशधर ग्वालियर के वर्तमान शासक हैं। येलबुर्ग (निज़ाम राज्य) के सिंदवंशियों का राज्य वि० सं० की दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक विद्यमान था'। नागवंशियों का कुछ न कुछ श्रधिकार पुराने समय से राजपूताने में भी था। नागोर (नागपुर, जोधपुर राज्य), जिसको श्रहिच्छत्रपुर भी कहते थे, नागों का वहां श्रधिकार होना प्रकट करता है। कोटा राज्य में शेरगढ़ कस्बे के दरवाज़े के पास एक शिलालेख वि० सं० ८४७ माघ सुदि ६ (ई० स० ७६१ ता० १४ जनवरी) का लगा हुं श्रा है', जिसमें नीचे लिखे हुए नागवंशियों के चार नाम कमश: मिलते हैं-

विन्दुनाग, पद्मनाग, सर्वनाग श्रोर देवदत्त । सर्वनाग की राणी का नाम श्री (श्रीदेवी) था। देवदत्त वि० सं० ८४७ (ई० स० ७६१) में विद्य-मान था। उसने वहां कौशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर श्रीर मठ बनवाया था, जिससे श्रनुमान होता है कि वह बौद्धधर्मावलंबी था श्रीर उस समय तक राजपूताने में बौद्ध मत का श्रस्तित्व किसी प्रकार बना हुशा था। देवदत्त को उक्त लेख में सामंत कहा है श्रतएव संभव है कि ये नाग-वंशी कन्नीज के रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत रहे हों।

श्रव तो राजपूताने में नागवंशियों का न तो कोई स्थान है श्रीर न कोई वंशधर ही है।

#### यौधेय

यौधेय भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति है , जो बड़ी ही वीर मानी जाती थी। यौधेय शब्द 'युध्' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'लड़ना' है। मौर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उन्नेख किया है।

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा; प्रयम खंड, पृ० ४६२-६४ ।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं; जि॰ १४, ए० ४४।

<sup>(</sup>३) युधिष्ठिर की एक की देवकी (जो शिवि बाति के गोवसेन की पुत्री थी )

यौधेयों का मूल निवासस्थान पंजाब था। अब इनको जोहिया कहते हैं। इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनों तटों पर का बहाबलपुर राज्य के निकट को प्रदेश जोहियावार कहलाता है। जोहिय राजपूत श्रव तक पंजाब के हिसार श्रीर मोंटगोमरी (साहिवाल ) ज़िलों में पाये जाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग सदा स्वतंत्र रहते थे और इनके अलग अलग दलों के मुखिये ही इनके सेनापति और राजा माने जाते थे। पंजाब से द्विए में बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में भी पहुंच गये थे। महाज्ञप रुद्धामा के गिरनारवाले लेखानुसार उसने चित्रयों में वीर का जिताब धारण करने वाले योधेयों को नष्ट किया था"। उसके पीछे गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने उनको अपने श्रधीन किया । इनके सिक्के भी मिलते हैं। ये लोग स्वामिकार्तिक के उपासक थे। राजपूताने में भरतपुर राज्य के बगान नगर के पास विजयगढ़ के किले से वि० सं० की छडी शताब्दी के आस पास की लिपि में इनका एक टूटा हुआ लेख भी मिला है ( योधेयगणपुर स्कृतस्य महाराजमहासनापते: यु ")। बीकानेर के राजाश्रों ने जोहियों से कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका बुत्तांत बीकानेर के इतिहास में लिखा जायगा । श्रधिकतर जोहिये मुसलमान हो गये श्रीर श्रव तक वीकानर राज्य में वे पाये जाते हैं।

## तंबर वंश

तंवर नाम को संस्कृत-लेखक तोमर लिखते हैं और भाषा की पुस्तकों में तंबर मिलता है। जिस समय कन्नीज पर रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य था उस समय दिल्ली तथा प्रश्रदक (पिहोन्ना, कुरुत्तेत्र में सरस्वती नदी के निकट ) में तबरों का राज्य था। उनके शिलालेखों के अनुसार वे कन्नौज

से जो पुत्र उत्पन्न हुन्ना उसका नाम यौधेय रक्ता गया था, ऐसा महाभारत से पाप ंजाता है ( महाभारत, आदिपर्व, ६३ । ७४ )।

<sup>(</sup>१) देखो उपर पृ० ७१ और उसी का टिप्पण ३। · 李林镇 上海流流。

<sup>(</sup>२) देखो अपर पृण् १३२।

<sup>(</sup>कि कि कि प्रतिवाद हैं एक देश्यों कि कि कि कि कि कि

के प्रतिहारों के श्रधीन थें । संभव है कि दिल्ली के तंबर भी उन्हीं के श्रधीन रहे हों। तंबरों का अब तक कोई ऐसा शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला, जिसमें उनकी शुद्ध वंशावली दी हो। भाटों की ख्यातों में उनकी नामावली मिलती है, परंतु एक ज्यात के नाम दूसरी से नहीं मिलते, इसलिए उन नामों पर और भाटों श्रादि के दिये हुए संवतों पर विश्वास नहीं हो सकता र। श्रवुलफ़ज़ल ने 'श्राइने श्रक्वरी' में जो उनकी वंशावली दी है वह भी माटों से ही ली गई है, अतएव वह दूसरी वंशाविलयों के समान ही निकम्मी है। भाटों की ख्यातों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी सारी वंशावली को ठीक करने के लिए अब तक कोई साधन उपस्थित नहीं हुआ। सांभर के चौहान राजा विग्रहराज के समय के वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) के बने हुए शेखावाटी के हर्षनाथ के मंदिर के शिलालेख में उक्त राजा के पूर्वज चंदनराज के विषय में लिखा है कि उसने तोमर (तंवर) राजा रुद्रेन को मारा था । उसी शिलालेख में विश्रहराज के पिता सिंहराज को तोमर नायक सलवण (शालिवाहन) को हरानेवाला (या मारनेवाला) कहा है , परंत भाटों श्रादि की किसी नामावली में रुद्रेन (रुद्रपाल) या सलवण का नाम नहीं है। तंवरों ने पराने इंद्रप्रस्थ के स्थान में दिल्ली बसाई, यह प्रसिद्धि चली श्राती है। दिल्ली के वसानेवाले राजा का नाम श्रनंगपाल प्रसिद्ध है। फ़िरिश्ता हि॰ स॰ ३०७ (वि॰ सं॰ ६७६-७७) में तंवर वंश के राजा वादित्य (या वादिपत्ता ? नाम ऋग्रुद्ध है) का क्रस्वा इंद्रप्रस्थ बसाना, उसका ढिल्ली (दिल्ली ) नाम से प्रसिद्ध होना तथा उस राजा के पीछे आठ

<sup>(</sup>१) हिं. हा. रा.; पु० ३४६।

<sup>(</sup>२) वहीं; ए० ३४८-४६।

<sup>(</sup>३) सूनुस्तस्याथ भूपः प्रथम इव पुनर्गूवकाख्यः प्रतापी । तस्माच्छ्राचंदनोभूत्वितिपतिभयदस्तोमरेशं सदर्पं हत्वा रुद्रेनभूपं समर[भुवि] [व]लाद्ये[न लब्घा] जयश्रीः ॥ ए. इं.; जि. २, १० १२१ ।

<sup>(</sup>४) देखो अपर ५० ९७३ और टिप्पण २।

तंवर राजाओं का होना लिखता है। उसने श्रंतिम राजा का नाम शालियान (शालिवाहन) बतलाया है। तंवरों के पीछे वहां चौहानों का राज्य होना तथा उस वंश के मानकदेव, देवराज, रावलदेव, जाहरदेव, सहरदेव और पिथोरा ( पृथ्वीराज ) का वहां क्रमशः राज्य करना भी 'फ़िरिश्ता ने लिखा है, परंतु फिरिश्ता का लिखा हुआ हिंदुओं का पुराना इतिहास जैसा किएत है वैसा ही यह कथन भी किएत ही है, क्योंकि तंत्ररों से दिल्ली, चौहान श्राना के पुत्र विग्रहराज (वीसलदेव चौथा ) ने वि० सं० १२०७ (ई० स० ११४०) के लगमग ली श्रौर तब से ही दिल्ली का राज्य श्रजमेर के राज्य का सूंबा बना'। विग्रहराज के पीछे ऊपर लिखे हुए राजा नहीं, किंत स्नमरगांगेयः ( अपरगांगेय, अमरगंगू ), पृथ्वीराज दूसरा ( पृथ्वीभट ), सोमेश्वर श्रीर पृथ्वीराज ( तीसरा ) क्रमशः श्रक्षमेर के राज्य के स्वामी हुए । श्रद्धलफ़ज़ल दिल्ली के बसाये जाने का संवत् ४२६ मानता है, यह भी विश्वास के योग्य नहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तंवर अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया। उसी ने वहां की विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लोहे की लाट को, जिसको 'कीली' भी कहते हैं श्रीर जो वर्त्तमान दिल्ली से ध मील दूर मिहरोली गांव के पास क़तुब-मीनार के निकट खड़ी है, उठाकर वहां खड़ी करवाई थी। उक्त लाट पर का प्रसिद्ध लेख राजा चंद्र (चंद्र-गुप्त दूसरा ) का है, जिसने उस लाट को उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वजरूप स्थापित किया था<sup>3</sup>। उसपर पीछुले समय के छोटे-छोटे श्रीर भी लेख खुदे हैं, जिनमें से एक 'संवत् दिल्ली ११०६ अनंगपाल वहीं' है। उसके अनुसार उक्त लेख के खुदवाये जाने के समय अनंगपाल को उक्त संवत् में दिल्ली बसाना माना जाता था। क्वतुबुद्दीन ऐबक् की मसजिद के पास एक तालाब की पाल पर श्रानंगपाल के बनाये हुए एक मंदिर के स्तंभ श्रब तक खड़े हैं, जिनमें से एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज रासे

<sup>ं (</sup>१) ना. प्र. प.; भाग १, पृ० ४०१ और टिप्पण ४३ ।

<sup>. (</sup>२) वहीं; भाग १, ५० ३६३।

<sup>(</sup>३) देखो कपर ४० १३६-३४।

के कर्त्ता ने अनगपाल की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के वौहान राजा सोमेखर के साथ होना और उसी से पृथ्वीराज का जन्म तथा उसकी अपने नाना अनंगपाल का राज्य पाना आदि जो लिखा है, वह सारी कथा कल्पित है। पृथ्वीराज की माता दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री कमला नहीं, किंतु चेदि देश के राजा की पुत्री कर्पूरदेवी थी । अयपुर राज्य का एक अंश श्रव तक तवरों के नाम से तोरावाटी या तवरावाटी कहलाता है श्रीर वहां तंवरों के ठिकाने हैं। वहां के तंवर दिली के तंवरों के वंशधर माने जाते हैं न्थ्रीर उनका मुख्य स्थान पाटण है। दिल्ली के तंत्ररों के वंशजों की दूसरी शाखा के तंबर वीरासिंह ने, वि० सं० १४३२ (ई० स० १३७४) के आसपास दिल्ली के सुलतान फीरोज़शाह तुगलक की सेवा में रहकर, ग्वालियर पर अपना अधिकार जमत्या और अनुमान १८० वर्ष बाद मानसिंह के पुत्र विक्रमादित्य के समय वह क़िला किर से मुसलमानों ने ले लिया। विक्रमा-दित्य के पीछे उसके पुत्र रामसाह ने ग्वालियर का क़िला फिर लेना चाहा, परन्तु उसमें सफलता न पाने पर वह ऋपने तीन पुत्रों-शालिबाहन, भवानी सिंह और प्रतापसिंह—सिंहत मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह के पास चला गया और वि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६) में महाराणा प्रतापसिंह के पन्न में रहकर हल्दीवाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में अकवर की सेना से लड़-कर अपने दो पुत्रों सहित काम आया.। केवल उसका एक पुत्र शालिवाहन वच गया। शालिवाहन के दो पुत्र श्यामसाह और मित्रसेन अकबर की सेवा में रहे। श्यामसाह के दो पुत्र संग्रामसाही श्रीर नारायणदास हुए। संप्रामसाही का पुत्र किशनसिंह श्रौर उसके दो पुत्र विजयसिंह श्रौर हरि-सिंह हुए, जो मेवाड़ के महाराणा के पास जाकर रहे थे। विजयसिंह का देहान्त वि० सं० १७=१ ( ई० स० १७२४ ) में हुआ।

भाटों को कछवाहों की ख्यात लिखते समय इतना तो झात था कि कछवाहे ग्वालियर से राजपूताने में आये और पीछे ग्वालियर पर तंवरों

<sup>् (</sup>१) ना. प्र. प.; भाग १, ए० ३६६-४००।

<sup>(</sup>२) ग्वाचियर के तंवरों के जिए देखों हिं. टॉ. रा.; प्रथम खंड, पूर्व ३४०-५३।

का राज्य हो गया, परंतु उनको इस बात का पता न था कि कछुवाहे ग्यालियर से कब श्रीर किस तरह राजपूताने में श्राये श्रीर तंबर कब तथा
कैसे ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होंने यह कथा गढ़ ली कि ग्वालियर के कछुवाहे राजा ईशासिंह ने वृद्धावस्था में श्रपना राज्य श्रपने मानजे
जैसा (जयासिंह) तंबर को दान में दे दिया। फिर ईशासिंह के पुत्र सोहदेव ने ग्वालियर से श्राकर द्यासा (जयपुर राज्य) में श्रपने वाहुबल द्वारा
श्रपना नया राज्य वि० सं० १०२३ (ई० स० ६६६) में स्थापित किया।
यह सारी कथा किल्पत है, न तो ईशासिंह ने श्रपना ग्वालियर का राज्य
तंबरों को दियाऔर न तंबरों का राज्य उस समय वहां था। ईशासिंह के
पीछे भी ग्वालियर पर कछुवाहों का ही राज्य था। वहां के राजा मंगलराज
के पुत्र कीर्तिराज के छोटे भाई सुमित्र का पांचवां वंशधर ईशासिंह द्योसा में
श्राया श्रीर उसे छीनकर वहां का स्वामी हुआ। इस विषय का विशेष
वृत्तांत हम जयपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में लिखेंगे।

## दहिया वंश

संस्कृत शिलालेखों में इस वंश का नाम 'दधीचिक', 'दिहयक' या 'दधीच' मिलता है और हिन्दी में दिहया कहते हैं। जोधपुर राज्य में पर्वत-सर से चार मील उत्तर किनसिया गांव के पास की पहाड़ी पर केवाय माता के मंदिर के समामंडप में लगे हुए दिहयावंशी सामंत चच्च के वि० सं० १०४६ (ई० स० ६६६) के शिलालेख में उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय में लिखा है—'देवताओं के द्वारा पहरण (शस्त्र) की प्रार्थना किये जाने पर जिस दधीचि ऋषि ने अपनी हिंडुयां दे दी थीं उनके वंशज दधीचिक कहलाये।' उक्त शिलालेख में दिहयों का वृत्तांत नीचे लिखे अनुसार मिलता है—

'दधीचिक वंश में मेशनाद हुआ, जिसने युद्ध होत्र में वड़ी वीरता दिखाई। उसकी स्त्री मासटा से वड़े दानी और वीर वैरिसिंह का जन्म तथा - उसकी धर्मपत्नी दुंदा से चच उत्पन्न हुआ। उसने वि० सं० १०४६ वैशास सुदि ३ (ई० स० ६६६ ता० २१ अप्रेस) को ऊपर लिखा हुआ भवानी का मंदिर बनवाया । उसके दो पुत्र यश:पुष्ट श्रीर उद्धरण हुए। चच सांमर के चौहान राजा सिंहराज के पुत्र दुर्लमराज का सामंत था।

दियों का दूसरा शिलालेख उसी मंदिर के पास के एक स्मारक-स्तंभ पर है, जिसका आशय यह है कि वि॰ सं॰ १३०० ज्येष्ठ सुदि १३ (ई॰ स॰ १२४३ ता॰ १ जून) सोमवार के दिन दहिया रा (राखा) कीर्तसी (कीर्तिसिंह) का पुत्र रा विकंन (विक्रम) राखी नाइलदेवी सहित स्वर्ग सिधारा। उक्त राखा के पुत्र जगधर ने अपने माता पिता के निमित्त वह (स्थान, स्मारक) बनवाया ।

द्दियों का तीसरा शिलालेख मंगलाएं (जोधपुर राज्य के मारोठ जिले में) से वि० सं० १२७२ ज्येष्ठ वदि ११ (ई० स० १२१४ ता० २६ अप्रेल) रविवार का मिला है, जो उस वंश के महामंडलेश्वर कदुवराज के पुत्र पदमसिंह (पश्चसिंह) के बेटे महाराजपुत्र जयत्रस्यंह (जयंतसिंह) का है। उस समय रणस्तंभपुर (रण्थंभोर, जयपुर राज्य) का राजा चौहान बाल्हण्देव था<sup>3</sup>। अब तक दहियों के येही तीन शिलालेख मिले हैं।

मंहणोत नैणसी ने पर्वतसर (जोधपुर राज्य) में रहकर दिहयों का घृतान्त अपनी ख्यात के लिए वि० सं० १७२२ (ई० स० १६६४) के आसोज महीने में संग्रह किया। उसने लिखा है कि दिहयों का मूल निवास-स्थान नासिक-त्र्यंवक के पास होकर बहनेवाली गोदावरी नदी के निकट थालनेरगढ़ था। दिहयों के स्थान देरावर, पर्वतसर (जोधपुर राज्य), सावर, घटियाली (अजमेर ज़िला), हरसोर और मारोठ (दोनों जोधपुर राज्य) थे। नैणसी ने दथीच के पीछे उनकी वंशावली इस प्रकार दी है—

दधीच, विमलराजा, सिवर, कुलखत (१), श्रतर, श्रजैवाह (श्रज्य-बाह), विजैवाह, सुसल, सालवाहन (शालिवाहन), जिसकी राणी हंसावली थी, नरवाण, देड मंडलीक (देरावर में हुआ), चूहड मंडलीक, गुण्रंग

<sup>(</sup>१) ए. इं.; जि॰ १२, पृ०. ४६-६१।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ १२, ए० ४८।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं.; जि॰ ४१, ए० ८७–८८।

मंडलीक, देराव (देवराज) राखा, भरह राखा, रोह राखा, कडवाराव (कडुघराव) राखा, कीरतसी (कीर्तिसिंह) राखा, वैरसी (वैरिसिंह) राखा और
चाच राखा। इसने गांव सिखंहिंड्या (किनसिरया) के पास की पहाड़ी पर
देवी का मंदिर बनवाया। उधरण (उद्धरख) पर्वतसर और मारोठ का
स्वामी हुआ आदि' (आने १७ नाम और भी दिये हैं)। नैखसी की वंशाचली में, जिसको कीरतसी लिखा है, उसको किनसिरया के शिलालेख में
मेघनाद कहा है। ये दोनों नाम एक ही राजा के हो सकते हैं, क्योंकि उसके
पीछे के तीनों नाम नैखसी और शिलालेख में बराबर मिलते हैं, पेसी दंशा
में नैखसी की दिहयों की पिछली वंशावली विश्वास के योग्य है। अब तो
दिहयों का एक स्थान सिरोही राज्य में कर नाम का है। जालोर का गढ़
(जोधपुर राज्य) भी दिहयों का बनाया हुआ माना जाता है। अब जोथपुर राज्य के जालोर, वाली, जसवंतपुरा, पाली, सिघाना, सांचोर और
मालानी ज़िलों में दिहये हैं, परंतु वहां उनकी जागीरें नहीं हैं।

#### दाहिमा वंश

जोधपुर राज्य के गोठ और मांगलोद गांवों के बीच दिधमती माता का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के आसपास का प्रदेश प्राचीन काल में दिधमती (दाहिम) चेत्र कहलाता था। उस चेत्र से निकले हुए ब्राह्मण, राजपूत, जाट आदि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजपूत, दाहिमे जाट कहलाये, जैसे कि श्रीमाल (भीनमाल) नगर के नाम से श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन, श्रीमाली जिड़ये आदि। दाहिमे राजपूतों का प्राचीन काल में कोई वड़ा राज्य नहीं था, वे सामंतों की दशा में ही रहे। राजपूताने में इस वंश का श्रव तक कोई शिलालेख या ताश्रपत्र नहीं मिला। चौहान पृथ्वीराज के मंत्री कैमास (कदंयवास) का दाहिमा होना माना जाता है। श्रव तो उनकी कोई जागीर भी नहीं है।

<sup>(</sup>१) नैयसी की स्थात; पत्र २६ ।

## निकुंप वंश

निकुंप या निकुंभ राजपूत सूर्यवंशी हैं। वे श्रपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा निकुंभ से मानते हैं। निकुंभवंशियों का राज्य वि० सं० की १२ धीं श्रीर १३ घीं शताब्दी में वंबई इहाते के खानदेश ज़िले में रहा, जिनके ताष्ट्रपत्रादि में यहां के राजाश्रीं की वंशावली मिलती है'। राजपूताने में भी पहले निकुंभवंशी थे। झलवर श्रौर जयपुर राज्य के उत्तरी विभाग पर उनका श्रिधिकार होना तथा वहां पर उनका कई गढ़ बनवाना श्रव तक प्रसिद्ध है। पहले जयपुर की तरफ का उनका इलाका मुसलमानों ने छीन लिया था; तो भी अलवर की ओर उनका अधिकार बना रहा, परंत लोदियों के समय में वह भी मुसलमानों के हाथ में चला गया। मेवाड़ के मांडलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। श्रव तो राज-पूताने में न तो निकुंभों की कोई जागीर है और न कोई निकुंभवंशी रहा है। हरदोई ज़िले (युक्त प्रान्त) में निकुंभों का ठिकाना विरवा-हथौरा है। पहले ये दोनों ठिकाने अलग अलग थे, परंतु पीछे से मिल गये। वहां के निकंपवंशी अलवर के इलाक़े से अपना वहां जाना वतलाते हैं। सरनेत भी निकुंपों की एक शाखा मानी जाती है, जिनके ठिकाने सतासी, श्रांवला श्रौर गोरखपुर (ज़िला गोरखपुर, युक्त प्रान्त ) हैं।

#### डोडिया वंश

संस्कृत शिलालेखों तथा एक दानपत्र में इस वंश का नाम डोड मिलता है और राजपूताने में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की शाखा में माने जाते हैं और वे भी अपनी उत्पत्ति आबू पर वसिष्ठ के अग्नि-कुएड के मंडप में लगे हुए केले के डोडे से होना वतलाते हैं, जो असंभव है, परंतु यह कथन उनका परमारों की शाखा में होना प्रकट करता है। चुलंदशहर से, जिसका प्राचीन नाम वारण था, मिले हुए वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) के दानपत्र में डोड वंश के राजाओं की १६ पीढ़ियों के

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा.; प्रथम खण्ड, ए० ४६०-६१।

नाम मिलते हैं'। वि० सं० १०७४ (ई० सं० १०१८) में ग्रज़नी के संस्तान सहमूद (गृजनवी) ने मथुरा पर चढ़ाई की उस समय मथुरा नगर वुलंद-शहर (वारण) के राजा हरदत्त डोड के अधिकार में था । अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) ने वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) के ग्रास-पास दिल्ली का राज्य श्रीर हांसी का क़िला लेकर उनको श्रजमेर के राज्य में मिलाया। विग्रहराज के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरा, पृथ्वीमट) के समय हांसी का क़िला उसके मामा गुहिलवंशी किल्हण के शासन में था। पृथ्वीराज (दूसरा) के समय के वि० सं० १२२४ माघ सुदि ७ (ई० स० ११६= ता० १६ जनवरी ) के हांसी के शिलालेख से पाया जाता है कि वहां का किला किल्हण ने डोडवंशी वल्ह के पुत्र लदमण की अध्यवता में तैयार कराया था<sup>3</sup>। उदयपुर राज्य में जहाज़पुर ज़िले के श्रांवलदा गांव से मिले हुए चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२३४ माइपर सुदि ४ ( ई० स० ११७७ ता० २६ श्रागस्त ) के शिलालेख में डोड रा(राव) सिंघ रा (सिंहराव) के पुत्र सिंदराउ (सिंदराव) का नाम मिलता है । गागरीन (कोटा राज्य) में भी पहले डोडियों का अधिकार होना माना जाता है। अब राजपूताने में उदयपुर राज्य के श्रंतर्गत डोडियों का एक स्थान सरदारगढ़ (लावा े) है, जो वहां के प्रथम श्रेगी के सरदारों में है

<sup>(</sup>१) उक्क शिलालेख में डोडवंशी राजाओं के ये नाम क्रमशः दिये हैं— चंद्रक (१), घरणीवराह, प्रभास, भैरव, रुद्ध, गोविंदराज, यशोधर, हरदत्त, त्रिभुवनादित्य, भोगादित्य, कुलादित्य, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, सहजादित्य (राजराज) ग्रीर श्रनंग। श्रनंग वि० सं० १२३३ के वैशाख में विद्यमान था।

<sup>(</sup>२) इतियर् 'हिस्टरी भाव् इंडिया', जि० २, पृ० ४४६।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि॰ ४१, प्र॰ १६।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. प्र. भाग १, पृ० ४०३, टिप्प्या ४०। मेवाइ (उदयपुर राज्य) के पूर्वी विभाग तथा हाड़ोती में चौहानों के समय डोडियों की जागीरें थीं, जो खीवियों ने छीन छी श्रीर उनसे हाड़ों ने लीं ऐसी प्रसिद्धि है (ई. ऐं.; जि० ४१, ए० १८)।

<sup>(</sup>४) श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने हांसी के शिलालेख का संपादन करते समय छावा (टॉक के निकट) के जागीरदार को डोडिया लिखा है यह अम है। उक्त लावा के सरदार तो नरूका शाखा के कझवाहा राजपूत हैं।

श्रीर वहां के डोडियों का काठियावाड़ से मेवाड़ में झाना माना जाता है। अय डोडियों की जागीरें मध्यभारत में चांपानेरें (पूरावत), गुद्रखेड़ा (सादावत), सुंडावल (पूरावत), पिपलोदा, ताल श्रीर ऊगी (सभी मालवा पजेंसी में) हैं। गौंड वंश

प्राचीन काल में भारतवर्ष में गौड़ नाम के दो देश-एक तो पश्चिमी दंगाल, श्रीर दूसरा उत्तर कोसल श्रयांत् श्रवध (श्रयोध्या) का एक विभाग-थे। श्रवधवाले गौड़ देश' के निवासी ब्राह्मण, राजपूत श्रादि गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गौड़ कायस्थ, गौड़ चमार श्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए। राजपूताने के गौड़ राजपूत श्रीर ब्राह्मण संभवतः श्रवध के गौड़ हैं न कि वंगाल के। उनकी उत्पत्ति भाटों की ख्यातों में स्वायंभुव मनु से बतलाई गई है श्रीर वे चंद्रवंशी माने जाते हैं। प्रतीत होता है कि राजपूताने में गौड़ बहुत प्राचीन काल में श्राये हों। जोधपुर राज्य का एक इलाक्रा गोड़वाड़ नाम से प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन काल में गौड़ों का श्रधिकार रहा होगा। श्रजमेर ज़िले में गौड़ों की जागीरें पहले थीं, श्रव तो केवल एक स्थान राजगढ़ ही उनके श्रधिकार में रह गया है। श्रजमेर के गौड़ प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज के समय श्रपना राजपूताने में श्राना मानते हैं श्रीर उनका कथन है कि उनके पूर्वज वछराज श्रीर वामन यहां श्राये। चछराज की संतान श्रजमेर ज़िले में

(१) पुराणों से पाया जाता है कि श्रावस्ती नगरी गौड़ देश में धी— श्रावस्तश्च महातेजा वत्सकस्तत्सुतोऽभवत् । निर्मिता येन श्रावस्ती गौडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ ३०॥

मत्त्वपुरागः ध्रध्याय १२।

अयध के गींडा (गींद) ज़िले में सहेठ और महेठ गांवां की सीमा पर कोसल (उत्तर कोसल) देश का प्रसिद्ध श्रावस्ती नगर था और इचवाकृवंशी राजा श्रावस्त (शावस्त) ने उसे बसाया था। वौद्धों का प्रसिद्ध जेतवन विहार यहीं था, जहां युद्ध-देव ने निवास किया था, जिससे वह विहार वौद्धों में बड़ा ही पवित्र माना जाता था। श्राव्यक्ती ने थायोश्वर देश का नाम गोंद (गींद्र) दिया है (एडवर्ड साचू; श्रात्येक्ष-गीज़ इंडिया; जि० १, ५० ३००)। यायोश्वर के राज्य का विस्तार दूर दूर तक फेला हुआ था श्रीर कर्नोज तथा श्रावस्ती नगर श्रीहर्ष के समय उसी के श्रंतर्गत थे।

श्रीर वामन की कुचामण (जोधपुर राज्य) में रही। श्रक्तमेर के गौड़ों के श्रधीन पहले जूनिया, सावर, देविलया श्रीर श्रीनगर के इलाके थे, परंतु पिछे से श्रीनगर के सिन्ना सब इलाके उनके श्रधिकार से निकल गये। उनकी श्रंखलाबद्ध नामावली नहीं मिलती। कसा का पौत्र श्रीर जोगा का पुत्र गौड़ राजा गोपालदास (मांधातराज) बादशाह जहांगीर के समय श्रासेर का किलेदार था श्रीर जब बादशाह तथा उसके बेटे खुरम (शाहजहां) में श्रनबन हुई, उस समय गोपालदास श्रपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रम सिहत शाहजादे के साथ था श्रीर ठट्टे की लड़ाई में वे दोनों बड़ी दीरता से लड़कर काम श्राये। गोपालदास के मारे जाने पर उसका दूसरा बेटा विट्टलदास जूनिया में शाहजादे के पास हाज़िर हुआ तो शाहजादे ने उसकी बहुत कुछ तसही की श्रीर बहुतसा इनाम इक्तराम दिया। शाहजहां ने तख़त पर बैटने के पीछे उसको ३००० ज़ात श्रीर १४०० सवार का मनसब

(१) बादशाह अकबर के पहले के दिल्ली के तुर्क, गुलाम, ज़िलानी, सुनिक, सैयद, लोदी (अफ़रान) और सूरवंशियों में से किसी का राज्य सी वर्ष भी रहनेन पाया, जिसका मुख्य कारण यह था कि उन मुलतानों ने हिन्दुओं को सैनिक-सेवा के उच पढ़ें पर बहुधा नियत नहीं किया था। अकबर ने उनकी इस नीति को हानिकार जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया और राजपूर्तों (हिंदुओं) के तीन दल इसी विचार से रक्ले कि यदि कोई एक दल बादशाह के अतिकृत हो जाय, तो दूसरे हो दल उसको दवाने में सहायक हो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकबर ने सैनिक सेवा के लिए मनसब का तरीज़ा जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा थोग्य राजपूर्तों आदि को भिन्न भिन्न पहों के मनसबों पर नियत किया।

पहले तो अमीरों के दर्जे नियत न थे और न यह नियम था कि कैनसा अमीर कितना लवाज़मा रक्ले और क्या तनख़्वाह पावे। अक्वर ने फौजी प्रबन्ध के लिए ६६ मनसब नियत किये और अपने अमीरों, राजाओं, सरदारों और जागीरदारों आदि को अलग अलग दर्जे के मनसब देकर भिन्न भिन्न मनसबों के अनुसार मनसब दारों की तनख़्वाह और लवाज़मा नियत कर दिया। ये मनसब १००० से लगाकर १० तक थे। प्रारंभ में शाहज़ादों के सिवा किसी को ५००० से जगर का मनसब नहीं मिलता था, परंतु पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि राजा टोडरमब तथा कछ़वाहा राजा मानसिंह को भी सातहज़ारी मनसब मिला था और शाहज़ादों का मनसब १००० से जगर बढ़ा दिया गया था।

दिया। फिर उसकी प्रतिदिन उन्नित होती गई और बादशाह के चौथे राज्यवर्ष अर्थात् सन् ४ जुलूस (वि० सं० १६८७-८८) में वह रण्थंभोर के क्रिले का हािकम नियत हुआ। सन् ६ जुलूस (वि० सं० १६८६-६०) में वह मिरज़ा मुज़फ़्क़र किरमानी की जगह अजमेर का फ़ौजदार और सन् द जुलूस (वि० सं० १६६१-६२) में अजमेर का स्वेदार नियत हुआ। वही! इलाक़ा उसकी जागीर का था। सन् १४ जुलूस (वि० सं० १६६७-६८) में वज़ीरखां स्वेदार के मरने पर वह अक़बराबाद (आगरे) का किलेदार और स्वेदार बना और उसका मनसब ४००० ज़ात और ४००० सवार का हो गया। मरने से पहले उसका मनसब ४००० ज़ात और ४००० सवार का हो गया। मरने से पहले उसका मनसब ४००० ज़ात और औरंगज़ेव के साथ था। सन् २४ जुलूस (वि० सं० १७०६) में उसका देहान्त हुआ। उसके ४ पुत्र अनिरुद्ध, अर्जुन, मीम और हरजस थे। अनिरुद्ध अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वह वादशाही सेवा में रहकर अपने अच्छे कामों से ३४०० ज़ात व

ये मनसव जाती थे और इनके सिवा सवार श्रलग होते थे, जिनकी संख्या जाली मनसव से श्रधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी; जैसे हजारी जात, ७०० सवार; तीन हज़ारी जात, २००० सवार श्रादि। कभी कभी जाती मनसव के बरावर सवारों की संख्या भी, जबाई श्रादि में श्रव्छी सेवा बजाने पर बढ़ा दी जाती, परंतु जात से सवारों की संख्या प्राय: न्यून ही रहती थी। श्रलबत्ता सवार दो श्रस्पा, से (तीन) श्रस्पा कर दिये जाते थे। दो श्रस्पा सवारों की तनख़वाह मामूल से डेड़ी श्रीर से श्रस्पा की तूनी मिलती थी, जिससे मनसबदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था। वादशाह के असन होने पर मनसब बढ़ा दिया जाता और श्रप्रसन्त होने पर घटा दिया या छीन भी जिया जाता था। मनसब के श्रनुसार माहवारी तनख़वाह या जागीर मिलती थी। प्रत्येक मनसब के साथ घोदे, हाथी, उंट, खन्नर और गाड़ियों की संख्या नियत होती थी श्रीर मनसबदार को ठीक उत्तनी ही संख्या में वे रखने पड़ते थे, जैसे कि—

दस हज़ारी मनसबदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खद्धर और ३२० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसकी माहवार तनख़्वाह ६०००० रुपये होतीथी।

पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खबर और १६० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसका मासिक नेतन ३०००० रुपये होता था।

एक हज़ारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खबर घौर ४२ गाड़ियां रसनी पड़ती थीं भौर उसे ८००० रुपये मासिक तनख़्वाह मिलती थी। ३००० सवार तक के मनसव तक पहुंच गया था। आलमगीर (औरंगज़ेब) के शासन-काल में शुजा पर जो चढ़ाई हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१६-१७) में हुई थी उसमें वह नियत हुआ और आगरे से रवाना होकर रास्ते में ही मर गया। उसके वंशजों का चुत्तांत हम अजमेर के इतिहास में लिखेंगे। अनिरुद्ध के तीनों भाई भी बादशाही चाकरी में रहे और उन्होंने भी मनसब पाये थे। अनिरुद्ध के भाई अर्जुन ने जोधपुर के राजा गजसिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध अमरसिंह राठोड़ को—जिसने शाहजहां बादशाह के

एक सदी( १०० )वाले की १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खबर श्रीर ४ गाबियां रखनी पहती थीं श्रीर उसका मासिक वेतन ७०० रुपये होता या।

घोषे अरबी, इराक्री, मुजनस, तुकीं, टर्टू, ताज़ी और जंगली रक्षे जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रहती और जाति के अनुसार प्रत्येक घोड़े की तनस्वाह अलग अलग होती थी जैसे कि अरबी की १८ क्पये माहवार तो जंगली की ६ क्पये। इसी तरह हाथी भी अलग अलग जाति के अर्थात् मस्त, शेरगीर, सादा, मंगोला, करहा, फुंद्रिक्या और म्योकल होते थे और उनकी तनस्वाह भी जाति के अनुसार अलग अलग नियत थी, जैसे मस्त के ३३ रुपये माहवार तो म्योकल की ७ क्पये माहवार ता न्याकल की १ क्पये माहवार तानस्वाह थी। उंट की माहवार तानस्वाह ६ रुपये, खबर की ३ और शादी की १५ रुपये थी।

सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्जे होते थे। जिसके सवार मनसब (जात) के वरावर होते वह प्रथम श्रेणी का; जिसके सवार मनसब से काघे या उससे अधिक होते वह दूसरी श्रेणी का; श्रीर जिसके आघे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार मनसबदार की माहवारी तनस्वाह में भी थोबासा श्रंतर रहता था, जैसे कि प्रथम श्रेणी के १ हज़ारी मनसबदार की माहवारी तनस्वाह ३०००० रुपये तो दूसरी श्रेणीवाले की २६००० और तीसरी श्रेणीवाले की २६००० होती। इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनस्वाह भी घोड़ों की जाति के अनुसार अलग होती थी। जिसके पास हराज़ी घोड़ा होता उसकी ३० रुपये माहवार, अजबत वाले को २४, तुर्कीवाले को २०, टट्ट्याले को १८, ताज़ीवाले को १४ और जंगलीवाले को १२ रुपये माहवार मिलते थे। घोड़ों के दाद्य भी लगाये जाते थे और उनकी हाज़री भी ली जाती थी। यदि नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी सनद्रवाह काट ली जाती थी। मनसबदारों का यह तरीक़ा अकबर के पीढ़े ढीला पह वाया और वाद में तो नाममात्र का प्रतिश्च-सूचक ख़िताब सा हो गया था।

द्रवार में मीर यहारी सलावतलां का कटार से काम तमाम किया—था।

अजमेर के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोठ के आसपास के
प्रदेश में भी गौड़ों का पहिले अधिकार था, जिससे वह प्रदेश अब तक
गौड़ाटी (गौड़ावाटी) कहलाता है। राजपूताने के बाहर गौड़ों की ज़र्मीदारियां आगरा, अवध आदि ज़िलों में हैं।

राजपूताने के साथ संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का बहुत ही संजिप्त परिचय इस अध्याय में केवल इस अभिप्राय से दिया गया है कि उसके पढ़ने से पाठकों को यह झात हो जाय कि प्रचलित बड़ने भाटों की ख्यातें और रासा आदि पुस्तकें कितनी अधुद्ध और कपोलकिएत हैं। इस अध्याय में दिये हुए प्राचीन राजवंशों में से अधिकतर का तो नाम निशान भी भाटों की ख्यातों में नहीं मिलता और जिन वंशों की वंशाविलयां तथा संवत् उनमें दिये हैं ने प्रायः छित्रम एवं मनमाने हैं। इतिहास के अधकार में उन लोगों ने कैसी कैसी निराधार कथाओं को इतिहास के नाम से उनमें भर दिया है और अब तक राजपूत जाति उन्हीं पर विश्वास करती चली आ रही है। वे देशी और विदेशी विद्वान बड़े अन्यवाद के पात्र हैं, जिनके शोध ने भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालकर उसे किसी प्रकार अन्यकार से निकाला है। प्राचीन शिलालेख और दानएअ, जो पहले केवल धन के बीजक

मनसब का यह वृत्तान्त पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और वे अवस्य ही यह प्रश्न करेंगे कि इस हज़ारी मनसबदार अपने मासिक वेतन ६०००० हपयों में ६६० होड़े (सवार और साज सहित), २०० हाथी, १६० जंट, ४० ख़बर, और १२० गादियां सैनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति में कैसे रख सकता था । परंतु इसमें आश्चर्य जैसी कोई वात नहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात् जो चीज उस वक्ष एक आने में मिलती थी उत्तनी आज़ एक रूपये को भी नहीं मिल सकती । विलक्षत साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय यहुत ही ओड़े व्यय में उत्तम साध-पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं। 'आईने अकवर के राज्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष (सन् जुलूस या राज्यवर्ष द से २४=वि० सं० १६१७ से १६३४ तक ) की मिल्न भिन्न वस्तुओं की दूर नीचे जिल्ने अनुसार दी है—

समभे जाते, जिनके रहस्य प्रायः ग्रुप्त और जुप्त ही से थे और जिनकी लिपि को देखकर लोग आश्चर्य के साथ नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करते थे, उन्हों के द्वारा आज हमारा सच्चा इतिहास कितने एक ग्रंश में प्राप्त हो

| पदार्थ                 | भाव      |               |              |            | -         | पदार्थ          | भाव            |      |           |     |         |
|------------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------|----------------|------|-----------|-----|---------|
|                        |          | रु० श्रा० पा० |              |            |           | *               | ह० आ० पा०      |      |           |     |         |
| बोहूं                  | •••      | 0             | 8            | Ę          | मन        | शक्र (जान)      | ***            | 3    | Ę         | Ę   | सन्     |
| काबुत्ती चने           | •••      | 0             | Ę            | Ą          | ,,        | नमक             | •••            | •    | Ę         | Ę   | "       |
| देशी चने               |          | 0             | ₹            | Ę          | ,,        | <b>मिरच</b>     | •••            | . 1. | Ę         | Ę   | 19      |
| मसूर                   |          | 0             | 8            | <b>3</b> · | "         | पालक            | •••            | ő    | Ę         | · Ę | 93      |
| जी                     |          | 0             | ₹.           | ą          | 'n        | पोदीनां         | •••            | 9    | · ó·      | ó   | . ",    |
| चावल (बढ़िया)          | <b>)</b> | ą             | 8            | •          | ,,<br>,,  | कांदा           | •••            | .0   | ą         | Ę   | "       |
| चावल (घरिया            |          | 8.            | 0            | 0          | 'n        | बहसुन           | ***            | . 1  | . 0       | •   | . #     |
| साठी चावल              |          |               | . <b>ą</b> ' | ą          | "         | अंगुर           |                | 3    | 0         | 0   | 33.     |
| मूंग                   |          | . 0           | 9            | į.         | "         | श्रनार (विलायती | ١١             | 8    | ä         |     | λ)      |
| द.<br>उड़्ह            | •••      |               | Ę            | Ę          |           |                 | ,              | 14   | ó         | Ö   | `{<br>} |
| मौठ                    |          | •             | . 8          | ्.<br>इ    | ;<br>;    | खरबूजा          | . p.p e.       | Æ    | ó.        | 0   | #       |
| तिब                    |          | 0             | •            | Ę          |           | किशमिश          |                | ۰.   | Ę         | Ę   | सेर     |
| जवार<br>जवार           |          | 0             | 8            | •          | "         | सुपारी          | , pa 6         | 0    | •         | Ę   | ,,      |
| मेदा<br>-              | ***      |               |              |            | 75        | बादास           | . :<br>• • • • | •    | 8         | Ę   | ·17,    |
| भर<br>भेड़ का मांस     | ***      | 9             | 90           | ò          | >>        | पिस्ता          | ***            | o    | ą.        | Ę   | 79.     |
| वकरे का मांस           |          | ٠.            | ¥            | Ę          | "         | म्रखरोट         | B-B B-         | . 0  | <b>?</b>  | 0   | #       |
| वी                     | •••      | •             | •            | -          | <b>3)</b> | चिरांजी         |                | ó    | 4         | Ę   | 51.     |
| या<br>तेल              | •••      | 3             | 10           | <b>.</b>   | 31        | मिसरी           | ***            | 0.   | ?         | ŧ   | ,,      |
|                        | •••      | 7             |              | • •        | . 33      | कंद (सफेद)      |                | o.,  | 2         | 3   | 11      |
| दूध                    | ***      | 0             | 40           | ·o         | 17        | <b>केसर</b>     | ***            | 90   | 0         | •   | #       |
| दही<br>शक्कर ( सफ़ेद ) | •••      | 3             | 3            | 9          | 25        | - हल्दी         | ***            |      | ं<br>होता | 3   | **      |

शकबर के समय का मन, २६ सेर १० छटांक अंग्रेज़ी के बराबर होता था श्रार अकबरी रुपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपयुक्त भाव देखकर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस समय मनसबदार और उनके सैनिक साथी अपना निर्वाह भवी। भाति किस प्रकार कर सकते थे। सज़दूरों और नौकरों के वेतन का भी अनुमान इसी से किया जा सकता है। गया है। प्राचीन शोध के पूर्व किसको मालूम था कि मौर्यवंशी महाराजा चन्द्रगुप्त और अशोक किस समय और कैसे प्रतापशाली हुए, गुप्तवंशी समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त ( दूसरे ) ने कहां-कहां विजय प्राप्त की, हर्षवर्द्धन ने कैसे-कैसे काम किये, प्रतिहारों ने मारवाड़ से जाकर कन्नोंज का महाराज्य कब लिया, उनका साम्राज्य किस प्रकार बढ़ा चढ़ा रहा और भारत के विविध राजवंशों में कौन-कौन राजा कब कब हुए । केवल पौराखिक कथाओं और प्रचलित दंतकथाओं में अनेक प्रसिद्ध राजाओं के जो नाम वंशपरंपरा से सुनते आते थे उनके साथ अनेक कियत नाम जोड़कर वि० सं० के प्रारंभ से लगाकर नवीं और दसवीं शताब्दी या उससे भी पीछे होनेवाले राजाओं का समय हज़ारों वर्ष पहले का ठहरा दिया तथा उस समय की घटनाओं को सतयुग की वतलाकर कई पुराने महल, मंदिर, गुफ़ा आदि स्थानों को पांडवों, संप्रति, विक्रमादित्य, भर्तरी ( भर्तृहरि ) आदि राजाओं के बनवाये हुए प्रसिद्ध कर दिये।

हम ऊपर लिख आये हैं कि राजपूताने में प्राचीन शोध का काम अब तक नाममात्र को ही हुआ है। संभव है कि आगे विशेष रूप से खोज होने पर फिर अनेक नवीन वृत्त प्रकट होकर राजपूताने का प्राचीन इति-हास शुद्धता के साथ लिखे जाने में सहायक होंगे। आज तक जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है उसी के आधार पर हमने राजपूताने से संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का नाम-मात्र का परिचय ही ऊपर दिया है।

## चौथा अध्याय

मुसलमानों, मरहटों श्रीर श्रंप्रेज़ों का राजपूताने से संबंध



## ष्टुसत्तमानों का संबंध

विक्रम संवत् की तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के प्रत्येक विभाग पर प्रायः राजपूत राजा ही राज्य करते थे। यद्यपि उससे पूर्व ही सुसलमानों के हमले इस देश पर होने शुक्त हो गये थे और उन्होंने सिंध तथा उत्तरी सीमान्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो भी वहां के राजपूत अवसर पाकर उनको अपने इलाक़ों में से निकाल भी देते थे। राजपूताने के साथ मुसलमानों के संबंध का वर्णन करने के पूर्व मुसलमानों की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथन करना अप्रासंगिक न होगा।

अरब देश में भी पहले हिन्दुस्तान के तुल्य ही सिश्च-सिन्न आवियां शीं और उनमें धर्ममेद भी था। वहां के निवासी कई देवी देवताओं की सूतियों को पूजते और देश में कई छोटे बढ़े राजा व सरदार थे, जिनमें निरंतर सड़ाई-सगड़े होते रहते थे। वहां की साधारण जनता प्रापः असम्य और अशिक्ति थी। वि० सं० ६२० (ई० स० ४७६) में कुरेश जाति में मुहस्मद नामक एक महापुरुष ने जन्म लिया। सयाना होते पर उन्होंने देखा कि मतमेद और लड़ाई-सगड़े देश का नाश कर रहे हैं। पर स्पर की फूट और वैरसाद ने देशवासियों के हृदय में घर कर रक्षा है और लोग यद्यपि वीरप्रकृति के हैं, परंतु अधिविश्वासों से प्रश्नांत हो रहे हैं। उन महात्मा ने बीड़ा बठाया कि में मूर्तिपूजन को उठा टूंगा, अपने देश-बांशवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतसेद को तोड़ टूंगा और दीन हीन दशा में डूबे हुए लोगों के लिए एक ही धर्म स्थापित कर उनकी दशा उन्नत कर दूंगा। ऐसा हढ़ संकल्प कर उन्होंने वि० सं० ६६७ वनकी दशा उन्नत कर दूंगा। ऐसा हढ़ संकल्प कर उन्होंने वि० सं० ६६७

( ई० स० ६१० ) में अपने तर्ई ईश्वर-प्रेरित पैगंवर प्रकट किया और क़ुरान को ईखरीय आज्ञा वतलाकर किसी प्रकार के भेदभाव के विना धनी व दीन सव को एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश देने लगे। लोगों ने उनको पैरावर मानकर उनकी वातों पर विख्वास किया और शनै: शनै: उनका प्रचारित मत वढ़ने श्रीर ज़ोर पकड़ने लगा। स्वार्थी लोगों ने श्रपने स्वार्थ की रचा के निमित्त अपने पत्तवालों को उकसा कर मुहस्मद् साहव को नाना साँति के कष्ट पहुंचाने में कमी न की। यहांतक कि वैर-भाव और त्रापत्ति के मारे उनको सक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा, तमी से श्रर्थात् वि॰ सं॰ ६७६ (ई॰ स॰ ६२२) से हिजरी सन् का प्रारंभ हुआ। इतने पर भी वे अपने सिद्धांतों पर अटल वने रहे और अन्त में विजय प्राप्त कर उन्होंने अपने नाम का मुहम्मदी धर्म प्रचलित कर दिया। उनके श्रनुयायी परस्पर का वैरभाव छोड़ एकता के सूत्र में वंध गये। सहधर्मी भाई के नाते से उनमें पारस्परिक प्रेम की वृद्धि हुई। उनका सामाजिक वल वढ़ा और अपने नेता का स्वर्गवास होने के पूर्व ही एकमत होकर उन्होंने अन्यान्य देशों में भी अपने धर्म को फैलाने के लिए उत्साह के साथ कार्यारम्म किया। पैग्रस्वर साहव के जीते जी ही इस्लाम अर्भ अरव के वहुत से विभागों में फैल चुका था और उनके अनुयायियों की एकता तथा धार्मिक दढ़ता के कारण उनका वल इतना वढ़ गया कि वे खुल्लम खुला तल-बार के ज़ोर से अपने मत का प्रचार करने लगे और धर्म के नाम से अपना राजनैतिक वल बढ़ाकर अन्त में वे एक वीर जाति के स्वामी और देश के वड़े विभाग के शासक हो गये। उन्होंने ऋपने देशी भाइयों के साथ भी कई लड़ाइयां लड़ीं और वे धन व ऐष्टर्य प्राप्त करने में सफल मनोरथ होकर हिजरी सन् ११ (वि० सं० ६८६=ई० स० ६३२) में ६२ वरस की . उमर में स्वर्ग को सिधारे। उनके पीछे उनकी गद्दी पर वैठनेवाले ख़लीफा कहलाये। पहला खलीफा अनूयक सिदीक हुआ, जो सुहम्मद साहय की स्त्री आयशा का पिता था। वह हि० स० ११ से १३ (वि० सं०६८६ से

<sup>(</sup>१) हिजरी सन् के लिए देखों 'भारतीय प्राचीनिकिंग्सिका'; पृष्ठ १६१-६२।

६६१=ई० स० ६३२-३४) तक खलीफा रहा ।

सुहम्मद् साहव की मृत्यु के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का श्रिश्रकार सीरिया, पैलेस्तान, मिसर श्रीर ईरान पर हो गया, जिसका सुख्य कारण उनके धर्म का यह श्रादेश था कि विधार्मियों को मारतेवाले को स्वर्ग मिलता है। ये लोग जहां पहुंचते वहां के लोगों को वलपूर्वक मुसलमान बनाते श्रीर जो श्रपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते उनको मार डालने में ही वे सवाव (पुण्य) समस्तते थे। इसी से ईरान के कई कुटुंगों ने श्रपने धर्म की रक्षा के लिए समुद्र-मार्ग से भागकर हिन्दुस्तान में शरण ली, जिनके धंशज यहां पारसी कहलाते हैं। ऐसे ही ये लोग जहां जहां पहुंचते वहां की प्राचीन सम्यता को नष्ट कर वहां के महल, मंदिर, मूर्तियों श्रादि को तोड़कर मिटियामेट करते श्रीर वड़े चड़े पुस्तकालयों तक को जलाकर मस्म कर देते थेरे।

<sup>(</sup>१) अव्यक श्रीर उसके पीछे के तीन ख़लीफा, ये चारीं (चहार) यार कहलाते थे—उमर बिन ख़त्ताव (ख़त्ताव का बेटा उमर)-हि॰ स॰ १३ से २३ (वि॰ सं॰ ६६१ से ७०१=ई॰ स॰ ६३४-४४)।

उस्मान-हि॰ स॰ २४ से ३४ (वि॰ सं॰ ७०१ से ७१२=ई॰ स॰ ६४४-५४)।
प्राची-हि॰ स॰ ३४ से ४० (वि॰ सं॰ ७१२ से ७१म=ई॰ स॰ ६४४-६१) हक।
फिर प्राची का पुत्र हसन सिर्फ ६ मास ख़लीफा रहा तदनंतर उस्मान के सेनापति
सुप्राविया ने उससे गई। द्वीन की श्रीर दह ख़लीफा वन गया। वह उमिश्याद वंश का
था, जिससे वह श्रीर उसके पीछे के १३ ख़लीफा उमियादवंशी कहलाये श्रीर उनकी
राजधानी विभिश्क रही।

<sup>(</sup>२) ज़लीका उसर के सेनापित अम्र-इन्न-उल्-म्रास ने ई० सन् ६१० (वि० सं० ६६७) में मिसर के प्रसिद्ध नगर अलेग्ज़िपिड्या अर्थात् इस्कन्द्रिया को विजय करने के समय वहां के प्राचीन पुस्तकालय को, जिसमें कई राजाओं की गृह्म की हुई लाखों पुस्तकों थीं. ज़लीका की भ्राज्ञा से जलाकर नष्ट कर दिया। यदापि इस विभय में कोई कोई यूरोपियन विद्वान् संदेह करते हैं, परंतु सुसलमानों के इतिहास में इसके सत्य होने में कोई संदेह नहीं रहता। 'नासिखुक्तवारीज़' में इसका हाल यादिया नामक विद्वान् के चृक्तान्त में विस्तार से दिया है। याहिया ने अम्र-इन्न उल्-आस से इस पुस्तकालय पर हरतालेप न करने की प्रार्थना की थी और अम्र ने उसके कहने पर इस पुस्तकालय पर हरतालेप न करने की प्रार्थना की थी और अम्र ने उसके कहने पर इस पुस्तकालय पर हरतालेप न करने की प्रार्थना की थी और अम्र ने उसके कहने पर इस पुस्तकालय पर हरतालेप न करने की प्रार्थना की थी और अम्र ने उसके कहने पर

फिर तो खिलाफत की गद्दी के लिए आपस ही में लड़ाई भगड़े चलने लगे, सह धर्मों का नाता दूर गया और सांसारिक पेश्चर्य तथा पर्मितिष्ठा के प्रलोभन ने वही कार्य कराया जो राज्यप्राप्ति के लिए संसार की अन्याय जातियों में होता आया है। ख़लीफा अली जब खिलाफत के तख़्त पर बैठा तो लोग उसको असली वारिस न सममकर उसके खिलाफ हुए। खारिज़िन लोगों के साथ की लड़ाई में वह हारा और अंत में हि० स० ४० (वि० सं० ७१ = ई० स० ६६१) में मारा गया। उसकी मृत्यु के पीछे बहुत से मुसलमानों ने उसका मत इख़्तियार किया और वें शिया नाम से प्रसिद्ध हुए। ईरान के मुसलमान और हिं दुस्तान के दाऊदी बोहरे इसी मत के माननेवाले हैं।

हम यहां मुहम्मदी मत का इतिहास नहीं लिख रहे हैं। हमारा श्रमिप्राय राजपूताने के साथ मुसलमानों का संबंध वतलाने का है, श्रतएव श्रव हम संदोप में यह बतलायेंगे कि मुसलमान भारतवर्ष में कब श्राये श्रीर किस प्रकार उन्होंने श्रपना राज स्थापित किया।

खलीफा उपर के समय में अरब सेना समुद्र-मार्ग से बंबई के पास थाने तक आई, जो उमान के हाकिम उस्मान बिन आसी ने ख़लीफा की आज्ञा के बिना मेंजी थी, इसलिए उपर ने उसे वापस बुला लिया और उस्मान को यह भी लिखा कि जो इस सेना ने द्वार खाई तो उसमें जितने सैनिक मारे जावेंगे उतने ही तेरी क्रोम के आद्मियों को माद्यां।

इसी अर्से में उस्मान के भाई ने भड़ौच पर सेना भेजी तो मार्ग में देवल (सिंध) के पास चच (सिंध के राजा) ने उससे लड़ाई की।

में जो कुछ लिखा है वह छुरान केश्रनुसार है तब तो हमको इन श्रनेक भाषाश्रों की श्रसंख्य पुस्तकों की कोई श्रावश्यकता नहीं, कुरान ही बस है; यि इनका श्राशय छुरान से बिरुद्ध है तो बहुत बुरा है; इसिलिए सब को नष्ट कर दो। ख़लीफा की यह श्राज्ञा पाने पर श्रम्न ने इन पुस्तकों को इस्कन्दिया के हम्मामों में भेजकर पानी गरम करने के लिए ईंधन की जगह जलवा दिया। इन पुस्तकों का संग्रह इतना बड़ा था कि इ. महीने तक उनसे जल गरम होता रहा।

<sup>(</sup>१) इलियद्; हिस्टी झॉव् इंडिया; जि॰ १, ५० ४१४-१६।

'फत्इल् वलदान' में तो लिखा है कि अरवों ने शत्रु को शिकस्त दी, परंतु 'चचनामे' में उद्गेख है कि इस युद्ध में अरब सेनापित मुगैरा अवुल् आसी मारा गया'।

फिर थोड़े ही समय पोछे ईराक़ (वसरा) के हाकिम अवृ मूसा अशाकी ने अपने एक अफसर को मकरान व किरमान में भेजा। क्लीफा ने अबू भूसा को हिन्द व सिंध का खुलासा हाल लिख भेजने की आज्ञा दी, जिसपर उसने उत्तर लिखा कि हिंद व सिंध का राखा ज़बदेस्त, अपने धम का पका, परंतु मन का मैला है। इसपर ख़लीफा ने आज्ञा दी कि उसके साथ जिहाद (धम के लिए युद्ध) नहीं करना चाहिये?।

हि० स० २२ (वि० सं० ७००=ई० स० ६४३) मं अव्दुक्षा विन डमर ने किरमान और सिजिस्तान फ़तह कर सिंध में भी सेना भेजनी चाही, परंतु ख़लीफा ने उसे स्वीकार न किया<sup>3</sup>। ख़लीफा वलीद<sup>8</sup> के समय उसके एक सेनापित हाकं ने मकरान को विजय कर बहुत से बिलोचों को मुसल-मान बनाया। इस प्रकार हि० स० ८७ (वि० सं० ७६३=ई० स० ७०४-६) से वहां मुसलमानी धर्म का प्रचार हुआ और मुसलमान हिन्दुस्तान के निकट आ पहुंचे।

फिरिश्ता लिखता है कि पहले संदीप (सिंहलद्वीप, लंका) के व्यापारियों के जहाज़ श्रक्रीका और लाल समुद्र (Red Sea) के तट पर तथा फारिस (ईरान) की खाड़ी में माल ले जाया करते थे और हिंदू यात्री भी मिसर और मका में अपने देवताओं की यात्रा के लिए जाया करते थे विहास के कहते हैं कि सरंदीप के निवासियों में से वडुतेरे शुरू ज़माने ही से मुह्म्मदी मत के अनुयायी हो गये और मुसलमानों के मध्य (अरव में) उनका आना

<sup>(</sup>१) इतियरः; हिर्ी स्राव् इंडियाः जि॰ १, ४० ४१६।

<sup>(</sup>२) वहीः पृ० ४१६।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० ४१७)

<sup>(</sup>४) ख़लीफा वलाद ने हि॰ स॰ ८६-६६ (वि॰ सं॰ ७६२-७७१=ई॰ स॰ ७०६-७१४) तक शासन किया था।

<sup>(</sup> १ ) बिख़, किरिस्ता, जि॰ ४, प्र॰ ४०२ ।

जाना जारी हो गया था। एक बार सरंदीय के राजा ने अपने देश की कई श्रम्लय वस्तुश्रों से लदा हुआ एक जहाज़ बगदाद को, ख़लीफा वलीद के वास्ते, भेजा। देवल (सिंध) पहुंचने पर वहां (ठट्टे) के राजा की आज्ञा से वह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज़ श्रीर भी थे, जिनमें कई मुसलमान कुंद्रम्ब थे, जो कर्बला की यात्रा को जा रहे थे; वे भी क़ैद कर लिये गये। उनमें से कई क़ैदी किसी ढब से निकलकर हजाज के पास अपनी फरियाद ले गये। उसने मकरान के हाकिम हारूं के द्वारा सिंध के राय सस्सा (चच) के पुत्र दाहिर को चिट्टी लिखकर भेजी। दाहिर ने टालाइली का उत्तर दिया, जिसपर हजाज ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान पर श्राक्र-मण करने की आहा खलीफा वलीद से लेकर बुद्मीन नामी एक अफसर को तीन सौ सबारों सहित रवाना किया और मकरान के हाकिम हारूं को लिख दिया कि इसकी सहायता के लिए एक सहस्र सेना देवल पर श्राक्रमण करने को भेज देना । बुदमीन को सफलता न हुई और वह प्रथम युद्ध में ही मारा गया। फिर हजाज ने हि० स० ६३ (वि० सं० ७६८=ई० स० ७११) में अपने चचेरे भाई श्रौर जमाई इमादुद्दीन मुहम्मद (विन) कासिम को ६ हज़ार श्रसीरियन् सेना देकर देवल पर भेजा। वहां पहुंचते ही उसने नगर का घेरा डालने की तैयारी की, परन्तु बीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ १२० फ़ुट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया था। मुहम्मद कास्तिम ने मंदिर के जादू भरे ध्वजादंड की अोर पत्थर फेंकने का यंत्र मंजनीक (मर्कटी यंत्र) लगातार तीसरे फैर में दंड को गिरा दिया, थोड़े ही दिनों में मंदिर को तोड़ डाला और १७ वर्ष से अधिक अवस्थावाले तमाम ब्राह्मणों को मार डाला, छोटे बालक तथा स्त्रियां केंद्र की गई और बुड्ढी औरतों को छोड़

<sup>(</sup>१) हजाज बड़ी चीरप्रकृति का अरब सेनापित था, जिसको उम्मियाद वंश के पांचवें ख़लीफा अब्दुल मालिक ने अरब और ईरान का शासक नियत किया था। हजाज बड़ा ही निर्देशी था और कहते हैं कि अपने जीवनकाल में उसने १२०००० आदिमियों को मरवाया था और उसको मृत्यु के समय उसके यहां ४०००० आदिमी क्रेड थे।

<sup>(</sup>२) त्रिकः फिरिस्ताः जि० ४, ५० ४०३।

दिया। मंदिर में लूट का माल बहुतसा हाथ श्राया, जिसका पांचवां हिस्सा इज्जाज के पास ७४ लौंडियों सहित भेजा गया और शेष सेना में वांट दिया'। फिर देवल पर स्राक्रमण किया। दाहिर का पुत्र फौजी (?) ब्राह्मण-बाद को चला गया। कासिम ने उसका पीछा किया और उसे कहलाया कि यदि अपना माल असवाब लेकर स्थान रिक्त करदोगे तो तुम्हारे प्राण न लिये जायेंगे। वहां से सेहवान श्रादि स्थानों को विजय करता हुआ वह राजा दाहिर की तरफ बढ़ा। दाहिर के ज्येष्ठ पुत्र हलीरा (हरीराय) ने बहुतसी सेना एकत्र कर कासिम का मार्ग रोका, उसने भी मोर्चे पकड़े, परंतु युद्ध का सामान समाप्त हो गया था और सैनिक भी हताश हो गये थे, जिससे कासिम ने हजाज को सहायता के लिए नई सेना भेजने को लिखा श्रीर उसके पहुंचने तक वह अपने योद्धाओं को हिम्मत वंधाता रहा। ठीक समय पर एक हज़ार अरब सवार सहायता के निमित्त आ पहुंचे तब फिर जंग छेड़ा। कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुई। फिर दाहिर ने युद्ध पर कमर बांधी और वह अपने पुत्र की सेना से जा मिला। सेना-संचालन का काम उसने अपने हाथ में लिया श्रौर ता० १० रमज़न हि० स० ६३ (वि० सं० ७६६ श्राषाढ सुदि १२≔ई० स० ७१२ ता० २० जून) को ४०००० राजपूत, सिधी श्रौर मुसलमान योद्धात्रों (जो उसकी शरत मं श्रा रहे थे) के साथ कासिम के मुक़ाबले को बढ़ा। पहले तो उसने शतु-सेना के निकट पहुंचकर छोटी लड़ाइयों से अरबों को अपने सुदृढ़ मोर्ची से बाहर लाने की कोशिश की, परंतु जब उसमें सफलता न हुई तो धावा कर दिया । घोर संग्राम होने लगा, वीरवर दाहिर शत्रुओं को काटता हुआ श्रपने साधियों समेत अरव सेना के मध्यभाग तक पहुंच गया। वे लोग नर्थें जला जलाकर हिंदुओं पर फेंकने लगे। एक जलता हुआ गोला दाहिर के

<sup>(</sup>१) ब्रिग्जः; फिरिश्ताः; जि० ४, ५० ४०४।

<sup>(</sup>२) नफ्था एक गाढा द्रव पदार्थ होता था जो भूमि से निकलता था। उसकी गोजियां वनाकर जलते हुए तीरों के द्वारा शत्रुकों पर फॅकी जातीं, जिनसे आग स्वय जाती थी।

श्वेत हाथी के मुख पर आ लगा, जिससे वह घवराकर नदी की तरफ भागा। यह देखकर राजा की सेना में खलबली मचगई और अपने स्वामी को भागा जान उसने भी पीठ दिखा दी। का सिम ने पीछा किया, इतने में राजा का हाथी जल में डुबिकयां लगाकर शांत हो लौट आया। दिहर ने अपने योद्धाओं को ललकारकर लौटाया और वह बहादुरी के साथ उटकर युद्ध करने लगा। इतने में अनायास एक तीर उसके शरीर में आ घुसा और वह घायल होकर गिर पड़ा, इसपर भी उसने हिम्मत न हारी। यद्यपि घाव अनिष्टकारी लगा था तथापि वह घोड़े पर सवार हो शत्रु-सेना पर प्रहार करता हुआ आगे बढ़ा और वीरता के साथ खड़ काड़ता वीरगित को प्राप्त हुआ'। फिर कासिम अज़द्र (ऊच) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस गढ़ को छोड़कर ब्राह्मणाबाद:चला गया।

श्रपने पुत्र को चात्रधर्म से मुख मोड़ा देखकर दाहिर की राखी ने पित का श्रासन ग्रहण किया और सच्चे श्ररवीर हृद्यवाली वह वीराङ्गना पंद्रह सहस्र सेना साथ लेकर पित का वैर लेने श्रन्त की श्रोर चली। उसने श्रिम्सान करने की श्रपेचा श्रिस्थारा में तन त्याग श्रपने पित के पास पहुंचने का मार्ग उत्तम समसा। पहले तो उसने भूखी वाधिन की तरह वैरियों पर श्राक्रमण किया और फिर गढ़ में वैठकर शत्रु के दांत खहे करने लगी। कई महीनों तक कासिम गढ़ घेरे पड़ा रहा, परन्तु विजय न प्राप्त कर सका। श्रन्त में राजपूतों का श्रन्त व लड़ाई का सामान समात हो गया तव उन्होंने श्रपनी रीति के श्रनुसार जौहर की श्राग जलाई। स्त्रियों श्रीर बाल-वचों को उस धधकती हुई ज्वाला के हवाले किया, फिर राखी रहे सहै राजपूतों को साथ लेकर शत्रुसेना पर टूट पड़ी और श्रपने संकल्प के श्रनुसार खड़धारा में तन त्याग पितलोंक को प्राप्त हुई । श्रसीरियन सिपा-हियों ने गढ़ में घुसकर छः हज़ार राजपूतों को खेत रक्खा और तीन हज़ार को केंद्र किया। फिरिश्ता ने यह कहीं नहीं लिखा कि कितने मुसलमान मारे गये। क्या सहस्रों राजपूत योदाश्रों ने भेड़ वकरी की मांति श्रपने गले

<sup>(</sup>१) बिग्ज़; फिरिस्ता; जि॰ ४, पृ॰ ४०=। (२) वही; जि॰ ४, पृ॰ ४०६।

काटने दिये होंगे ? बंदियों में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरूपदेवी और बरीलदेवी (परिमलदेवी) भी हाथ आई और महस्मद कासिम ने खलीफा के वास्ते उन्हें हजाज के पास भेज दिया। हि॰ स॰ ६६ (वि॰ सं॰ ७७२=६० स० ७१४) में वे राजदुलारियां दमिश्क में पहुंचाई गई, जो उस समय डिम्मयाद खलीफों की राजधानी थी। एक दिन खलीफा ने उनको बुलाया श्रीर उनका रूप-लावएय देखते ही वह विह्नल हो गया श्रीर उनसे प्रेम की याचना की । ये दोनों भी तो दाहिर जैसे वीर पुरुष श्रौर उस सतीवीराङ्गना माता की पुत्रियां थीं। उनका विचार यह था कि किसी प्रकार अपने पिता के मारनेवाले से वैर लेकर कलेजा ठएढा करें और साथ ही अपने सतील की रचा भी करें। श्रपने संकल्प को पूरा करने का अच्छा श्रवसर जान उन्होंने ख़लीफा से प्रार्थना की कि हम आपकी शैय्या पर पैर रखने योग नहीं हैं, यहां भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कौमार्यव्रत भन्न कर दिया है। इतना सुनते ही ख़लीफा आगवबूला हो गया और उसने तत्काल श्राज्ञापत्र लिखवाया कि इसके देखते ही मुहम्मद कासिम को वैल के जमड़े - में जीता सीकर हमारे पास भेज दो। इस हुक्म की उसी समय तामील हुई। मार्ग में तीसरे दिन कांसिस मर गया और उसी श्रवस्था में खलीफा के पास पहुंचाया गया। ख़लीफा ने उनदोनों राजकन्याओं को बुलवाया और उन्हीं के सामने बैल का चमड़ा खुलवा कर कासिम का शव उन्हें दिखलाया श्रारे कहा कि खुदा के ख़लीफा का श्रपमान करनेवालों को मैं इस प्रकार दगड देता हूं। कासिम का सृत-शरीर देखते ही स्वरूपदेवी के मुख पर श्रपना मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहर श्रीर कटाच के साथ उसने निधड़क ख़लीका को कह दिया कि पे ख़लीफा ! कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, वह सदा हमें अपनी सगी भगिनियों के तुल्य समभता रहा श्रौर कभी श्रांख उठाकर भी कुदृष्टि से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता, पिता, माई श्रौर देशवंधुश्रों को मारा था इसलिए उससे श्रपना वैर लेने को हमने यह मिध्या दोष उसपर लगाया था। तू क्यों अधा होकर हमारी वातों में आ गया और विना

किसी प्रकार की छानबीत के तूने अपने एक सच्चे स्वामीभक्त सेवक को मरवा डाला' । वीर वालिकाओं के ये वचन सुनते ही जलीफा सन्न हों गया और उनको अपने सामने से दूर किया। कहते हैं कि उसने फिर उन दोनों को जीता ही जलवा दिया।

खलीफा हशाम के समय (हि॰ स॰ १०४-२४=वि॰ सं० ७८१-८००=ई० स० ७२४-४३) जुनैद हिन्दस्तानी इलाकों का हाक्रिम नियत होकर श्राया। जब सिंधु नदी पर पहुंचा तो दाहिर के बेटे जैसिया (जेसा, जयसिंह ) से, जो ससलमान हो गया था, उसका सुकावला एक सील पर नौकाओं द्वारा हुआ। उस लड़ाई में जैसिया की नौका हुव गई और वह कैंद करके मारा गया<sup>र</sup>।

इस तरह सिंघ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजपूताने की पश्चिमी सीमा सिंध से मिली हुई थी, अतएव उथर से राजपूताने और विशेषकर मारवांड् पर उनके हमले होने लगे। वहां के राजपूत भी उनसे बरावर लड़ते ही रहे। सिंध के मुसलमान राजपूताने के किसी श्रंश पर श्रपना श्रधिकार न जमा सके, वे केवल जहां मौका मिलता वहां लुटमार करते और राजपूर्वों का प्रवत्त सामना होने पर पीछे भाग जाया करते थे। सिंध की श्रोर से राजपूताने पर कब कब श्रोर किन किन मुसलमान श्रफ़सरों ने चढ़ाइयां की इसका व्योग न तो फारसी तवारीक़ों में और न यहां की ख्यातों में मिलता है। केवल 'फत् हुल बलदान' में लिखा है कि सिंध के हाकिम जुनैद ने अपना सैन्य मरमाइ<sup>3</sup>, मंडल, दालमज<sup>4</sup>, वरूस , खज़ैन, मालिवा, बहरिमद (!), श्रल् बेलमाल श्रौर जल्र ,पर भेजां

<sup>(</sup>१) बिन्जः, फिरिश्ताः, जि० ४, प्र० ४१०-११।

<sup>(</sup>२) इतियद्; हिस्ट्री स्रॉव् इंडिया; जि॰ १, पु॰ ४४१।

<sup>(</sup>३) मरमाब्=मारवाड्।

<sup>(</sup> ४ ) शायद यह स्थान बंबई इहाते के सूरत ज़िले का कामलेज हो।

<sup>(</sup>४) बरूस≃भदीच।

<sup>(</sup>६) अल् वेलमाल=भीनमाल ।

<sup>(</sup>७) जन्न=ग्रनसत् ।

था । बादामी के सोलंकियों के सामंत लाट देश पर भी शासन करते थे। लाट के सोलंकी सामंत पुलकेशी (अवितजनाश्रय) के कलचुरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६=६० स० ७३६) के दानपत्र में लिखा है कि 'ताजिकां (अरवों) ने तलवार के वल से सैंधव (सिंध), कच्छेझ (कच्छ), सौराष्ट्र (सोरठ, दक्तिश्री काठियावाङ् ), चावोटक (चावङ्ग ), मौर्य, गुर्जर श्रादि के राज्यों को नप्ट कर दिलाए के समस्त राजाओं को जीतने की रच्छा से द्विण में प्रवेश करते हुए उन्होंने सर्व प्रथम नवसारिका (नवसारी, गुजरात) पर आक्रमण किया। उस समय उस(पुलकेशी)ने घोर संप्राम कर ताजिकी को विजय किया, जिसपर शौर्य के अनुरागी राजा वक्षभ ने उसको 'दिल्णा-पथसाधार', 'चलुकिकुलालंकार', 'पृथ्वीवल्लभ' श्रीर अनिवर्त्तकनिवर्तियत' ये चार विरुद् प्रदान किये<sup>र</sup>। इस कथन से अनुमान होता है कि अखें ने एक या भिन्न-भिन्न समय में उक्त देशों आदि पर चढ़ाइयां की हों और नवसारी के पास पुलकेशी ने अरवों को परास्त किया हो। फत्हल वलदान और पुलकेशी के दानपत्र से पाया जाता है कि अरवों की ये चढ़ाइयां ख़लीफा हशाम के समय होनी चाहियें, क्योंकि उसका राजत्व-काल हि॰ स॰ १०४ से १२४ (वि॰ सं॰ ७=० से ७६६=ई॰ स॰ ७२४ से ७४३ ) तक का है और पुलकेशी वि० सं० ७८८ और ७६६ (ई० स० ७३१ भ्रौर ७३६ ) के वीच श्रपती जागीर का स्वामी वना था। प्राचीन शिलालेखी तथा दानपत्रों से सिंध की श्रोर से राजपूताने पर होनेवाली मुसलमानीं की श्रीर भी चढ़ाइयों का पता लगता है (जिनका वर्णन फारसी तथा श्ररवी तवारीख़ों में नहीं मिलता)। जैसे कि रघुवंशी प्रतिहार राजा नागभट (नागावलोक प्रथम) का उतथा मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह का हिंध के मुसलमानों को परास्त करना उनके शिलालेखादि से जाना जाता है। सिंध

<sup>(</sup>१) सा. प्र. प., भाग १, ५० २११।

<sup>(</sup>२) वहीं, भाग १, पृ० २१०-११ ।

<sup>(</sup>३) देखो ऊपर ए० १७६।

<sup>(</sup> ४ ) ना. प्र. प्.; भाग ३, ५० १३०-३१ ।

की और से होनेवाली मुसलमानों की चढ़ाइयों का वर्णन आगे हम प्रसंगवश करेंगे।

अपर बतला चुके हैं कि 'मुहम्मद साहब के देहांत के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का अधिकार ईरान तक हो गया था।' फिर वे लोगः ईरान से पूर्व में बढ़ने लगे श्रौर ख़लीका वलीद के समय वि० सं० ७६६-७० (ई० स० ७१२-१३) में कुतैब की श्रध्यक्ता में समरकंद, फरगाना, ताशकंद और खोंकंद पर अपना अधिकार जमाकर पूर्वी तुर्किस्तान में तुर्फानः श्रीर चीन तक बढ़ गये । इसी तरह उन्होंने सीस्तान (शकस्तान) श्रीर श्राचौंशिया पर श्रधिकार किया<sup>2</sup>; काबुल पर भी हमले किये, परंतु उनमें उनको सफलता न हुई³=। हि० स० ⊏३ (वि० सं० ७४६=ई० स० ७०२) में खलीफा वलीद के राज्य-समय हजाज ने इन्न इश्रम्भत पर विजय प्राप्त की; जिससे वह काबुल के राजा की शरण में चला गया। फिर वहां से खुरासान में जाकर उसने उपद्रव खड़ा किया। उस समय वहां ख़लीफा की तरफ से यज़ीद हाकिम था। उसने इन्न की सेना का संहार किया, जिससे वह भागकर काबुल में लौट श्राया; परंतु वहां के राजा ने छुल से उसकी मरवा डाला है।

श्रफ़ग़ानिस्तान के उत्तर में समरकंद, बुख़ारा श्रादि पर श्ररबों का राज्य स्थापित हो चुका था। ई० स० की नवीं शताब्दी से, जब कि वग्रदाद के अन्वासिया वंश के ख़लीफों का बल घटने लगा, उनके कई स्वे स्वतंत्र बन गर्ये। समरकेंद्र, बुखारा श्रादि में एक स्वतंत्र मुसलमान राज्य स्थापित हो चुका था। वहां के अमीर अबुल् मलिक ने तुर्क श्रलप्तगीन को वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में खुरासान का शासक: नियत किया, परंतु श्रवुल् मलिक के मरने पर श्रलप्तगीन गुज़नी का स्वतंत्रः सुलतान वन बैठा। अलप्तगीन के पीछे उसका वेटा अबू इसहाक गृज्नी

<sup>(</sup>१) एन्साह्क्लोपीडिया ब्रिटीनिका; जि॰ २३; पृ० ३१।

<sup>(</sup>२) वहीं, जि॰ १; पृ॰ २३६।

<sup>(</sup>३) वहीं, जि॰ १, पृ० २३६। (४) वहीं, जि॰ १६, पृ० ४७२।

का स्वामी हुआ और श्रलप्तगीन का तुर्की गुलाम सुदुक्तगीन इसका नायव बनाया गया। इसहाक की सृत्यु के पीछे वि० सं० १०३४ (ई० स० ६७७) में सुबुक्तगीन ही गृज़नी का सुलतान बना ।

हि० स० ३६७ ( वि० सं० १०३४=ई० स० ६७७ ) में ग्रमीर सुबुक गीन ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की उस समय लाहोर में भीम ( मीमपाल<sup>3</sup>) का बेटा जयपाल राज्य करता था। सरहिद से लमगान तक और मुल्तान से कश्मीर तक जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में खुलतान महसूद भी श्रपने पिता खुबुक्तगीन के साथ था। राजा जयपाल भटिएडा के दुर्ग में रहता था। उसने भी मुसलमानों का खूब मुकावला किया। जब जय-पाल ने देखा कि मेरी सेना की दशा विगड़ रही है तो कई हाथी और सोना उपहार में दे संधि का प्रस्ताव उपस्थित कर ख़िराज देना स्वीकार किया। महसूद ने अपने पिता से कहा कि संधि न की जाय, परंख जयपाल ने फिर कहलाया कि राजपूत जब निराश हो जाते हैं तो वे अपने बाल-बचों श्रीर स्त्रियों को जौहर की श्राग में जलाकर प्राखों का भय न करते हुए केश खोलकर शञ्ज पर दूट पड़ते हैं। सुबुक्तगीन ने इसकी सही समक्तकर संधि कर ली। राजा ने बहुतसा द्रव्य और ४० हाथी देने का बचन देकर कहा कि इस वक्त इतना ही द्रव्य यहां मेरे पास है श्रतएव श्राप श्रपने श्रादमी मेरे खाथ लाहोर भेज दीजिये, वहां पूरा भाग दे दिया जायगा और विश्वास दिलाने को अपने कुछ सेवक स्रोल में रख दिये। लाहोर पहुंचकर ब्राह्मणों के कहने से उसने अपने वचन का पालन न करके सुबुक्तगीन के श्रफसरों को क़ैद में डाल दिया। उस समय राजाओं में यह दस्तूर था कि वे ऐसे विषयों का विचार करते के लिए सभा एकत्र कर उसकी सम्मति के श्रानुसार कार्य करते थे। ब्राह्मण श्रिधिकारी राज्यसिंद्वासन की दाहिनी तरफ श्रीर चत्रिय सामंत बाई श्रोर

<sup>(</sup>१) बिग्जः फिरिश्ताः जि० १, ५० १२-१३।

<sup>(</sup>२) फिरिश्ता में भीमपाल के स्थान पर हितपाल नाम मिलता है (त्रिक्) फिरिश्ता; जि॰ १, ४० १४), जो अशुद्ध है।

वैदिते थे। चित्रयों ने जयपाल की इस कार्यवाही का विरोध किया और कहा कि सुबुक्तगीन इसका बदला लिये बिना न छोड़ेगा, परंतु जयपाल ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार गज़नी पहुंचे तो सुबुक्तः गीन तुरंत चढ़ आया। जयपाल भी युद्ध करने को उपस्थित हुआ। इस समय दिल्ली, कार्लिजर व कन्नोज के राजा भी अपनी-अपनी सेना सहित जयपाल की सहायता को आये। सुबुक्तगीन ने अपनी सेना की पांच पांच सौ सवारों की टुकड़ियां बनाकर उन्हें चारी-चारी से हमला करने की आज़ा दी और जब देखा कि हिन्दू सेना कुछ विचलित होने लगी है तो सब ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया। जयपाल की फौज भागी और सुसलमानों ने सिंधु नदी तक उसका पीछा किया। लूट में बहुतसा माल असवाब उसके हाथ लगा और सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया। दस सहस्र सेना सहित अपना एक अफ़सर पेशावर में छोड़कर सुगुक्तगीन गज़नी को लौट गया।

सुबुक्तगीन के मरने पर उसका पुत्र महसूद गज़नी का स्वामी हुआ। उस समय बग़दाद के जलीफा तो शिथिल हो ही गये थे, बुखारे के अमीरों का अधिकार भी गज़नी के राज्य पर नाममात्र को रह गया था और प्रायः सारे अफ़ग़ानिस्तान पर महमूद का राज्य स्थापित हो गया था। इसपर भी महसूद ने अपना बल इतना बढ़ाया कि अरयस्तान और मध्य पश्चिया के सारे मुसलमानी राज्य भी उसकी मैत्री के इच्छुक रहने लगे। हिन्द के पंजाब प्रांत में सुबुक्तगीन अपना सिक्का जमा ही खुका था। महसूद को भी भारत के चित्रय राजाओं की पारस्परिक फूट और वैर-विरोध का भली भांति परिचय था, इसलिए उसने सहज में हाथ आनेवाली इस सोने की चिढ़िया को हाथ में लेकर अपने देश को मालामाल करने का विचार किया और हि० स० ३६० (वि० सं० १०५७=ई० स० १०००) से अपने लश्कर की वाग हिंदुस्तान पर उठाना शुरू कर १७ चढ़ाइयां कीं, जिनमें से यहां केवल उन्हीं का उन्नेख करेंगे, जिनका

<sup>( 1 )</sup> बिक्कः, फिरिस्ताः, जि॰ १, पृ॰ १६-१६।

संबंध राजपूताने से हैं।

लाहोर के राजा जयपाल ने अवसर पाकर अधीनता से सिर फेर लिया था, इसलिप हि०स० ३६१ (वि० सं० १०४८=ई० स० १००१) में महमूद फिर उसपर चढ़ आया। राजा भी ३० हज़ार पैदल, १२ हज़ार सवार और ३०० हाथियों की सेना लेकर पेशावर के पास महमूद से आ मिड़ा, परंतु दैव उसके प्रतिकृत था, जिससे घोर युद्ध के पीछे उस(जयपाल)के ४००० पोद्धा लेत पड़े और अपने १६ माई वेटों सहित वह बँधुआ बना लिया गया। लूट का बहुत सा माल खुलतान के हाथ लगा, जिसमें रत्जजटित १६ कंठें भी थें, जिनमें से एक का मृत्य जौहरियों ने १८०००० खुवर्ष दीनार आंका था। मार्टिडे का गढ़ हाथ आया और तीन माल तक अपना वँधुआ रखने के उपरांत बहुत सा दंड लेकर महमूद ने जयपाल को मुक्त किया। उस समय प्राय जित्र राजाओं में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा दो बार विदेशियों से युद्ध में हार जाता, वह फिर राज्य करने योग्य न सममा जाता था, तद्युसार राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र अनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य स्वत्र अपने पुत्र आनंदपाल को देकर जयपाल जीवित ही अग्नि में जल मरा राज्य का स्वत्र आप से सममा जाता था, तद्युसार राज्य अपने पुत्र अपने पुत्य

हिं० स० ३६६ (वि० सं० १०६६=ई० स० १००६) में दाउद की सहायता करने के अपराध में सुलतान ने अनंदपाल पर चढ़ाई की। अनंद पाल ने भारत के दूसरे राजाओं के पास अपने दूत भेजकर सहायता मांगी और उन्होंने भी मुसलमानों को हिंदुस्तान में से निकाल देने के निमित्त अपनी-अपनी सेना सहित अनंदपाल का हाथ बटाना उचित समभाग उज्जैन, ग्वालियर, कालिजर, कक्षीज, दिल्ली और सांभर के राजा अपने अपने दलवल सहित आ मिले और पेशावर के पास ४० दिन तक पढ़ाव डाले रहे। हिंदू महिलाओं ने भी दूर देशान्तरों से अपने आभूषण बेचकर विपृत धन लड़ाई के खर्च के लिए भेजा और गक्खर योद्धा भी साथ देने को आ

<sup>(</sup>१) बिग्जः, फिरिश्ताः, जि०१, पु०३६-३८।

<sup>(</sup>२) अञ्चल् फतह दाउद मुल्तान का स्वामी था। उसने महमूद की विराज देना बंद कर दिया और जब महमूद उसपर चढ़ आया तो अनंद्रपाल ने दाउद की सहायता दी थी।

शये। सुलतान ने पहले राजपूतों के बल श्रीर उत्तेजना की परीक्षा करने के लिए श्रपने छुं हज़ार धनुर्धारियों को इस श्रमिप्राय से तीर चलाने की श्राक्षा दी, कि राजपूत इससे चिढ़कर शत्रु पर हमला कर देवें। गत्रखर उनके सम्मुख हुए श्रीर उन्होंने ऐसी वीरता के साथ हाथ दिखाये कि महमूद के बहुत कुछ उत्तेजित करने पर भी उसके तीरंदाज़ों के पैर उखड़ गये। तब तो तीस सहस्र गक्खर बीर सिर खोलकर शस्त्र पकड़े शत्रुसेना में घुस पड़े, घोर संप्राम हुश्रा श्रीर थोड़ी ही देर में उन्होंने ५००० मुसल-मानों को काट डाला। संशोगवश एक नफ्धे के गोले के लगने से श्रनंद-पाल का हाथी भड़का श्रीर भाग निकला। हिंदू सेना ने जाना कि राजा ने पीठ दिखाई है, श्रतएव सब सैनिक उसके श्रनुगामी हो गये। श्रसंख्य द्रव्य श्रीर ३० हाथी सुलतान के हाथ लगे।

हि० स० ४०६ (वि० सं० १०७४=ई० स० १०१८) में रघुवंशी प्रति-हार राजा राज्यपाल के समय सुलतान ने कन्नीज पर चढ़ाई की (जिसका वर्णन हम ऊपर ए० १८४ में लिख आये हैं)। कन्नीज से मेरठ होता हुआ सुलतान जमना के तट पर बसे हुए महावन में आया। वहां का राजा ससैन्य सुलतान के पास आता था, परंतु मार्ग में कुछ मुसलमानों के साथ उसके सैनिकों की तकरार हो जाने के कारण कई हिंदुओं को उन्होंने नदी के पूर में फेंक दिया और वहां का राजा कुलचंद्र अपनी राणी तथा कुंवरों को मारकर आप भी मर गया। गढ़ सुलतान के हाथ आया और ८० हाथी तथा वियुल धन उसको वहां मिला? ।

महमूद महावन में अपनी फीज को थोड़ा आराम देकर मथुरा में आया। उस समय यह नगर वारण (बुलंदशहर) के राजा हरद्त्त डोड (डोडिया) के राज्य के अंतर्गत था, जो थोड़ीसी ही लड़ाई में विजित होकर लूटा गया, वहां की सब मूर्तियां तोड़ दी गई, जिनसे सोने चांदी का ढेर लग गया। मंदिरों को भी खुलतान तोड़ देता, परंतु एक तो उसमें परिश्रम श्रधिक था और दूसरी उनकी बनावट की खुंदरताव शिल्पकौशल

<sup>(</sup>१) ब्रिग्जः, फिरिस्ताः, जि॰ १, ए० ४८।

देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया। इन मंदिरों की खंदरता और भन्यता का वर्णन खुलतान ने अपने हाकिम को पत्र द्वारा लिख भेजा था (देखों ऊपर पृष्टित )। इन मंदिरों में ४ सोने की मूर्तियां मिलीं; जिनके नेत्रों में जहें हुए लाल पन्नास हज़ार दीनार के आंके गये थे। एक मूर्ति में जड़ा हुआ एक पन्ना चार सी मिस्काल का था। जब वह मूर्ति गलाई गई तो उसमें से ध्यार की मूर्तियां भी उसके हाथ लगीं। वीस दिन मथुरा में उहरकर उसने लुटमार की और नगर को जलाया। फिर जमना के किनारे किनारे चला जहां सात गढ़ वने हुए थे। उसने इन सब का नाश किया और वहां भी कई मंदिरों को तोड़ा ।

हि० स० ४१६ (वि० सं० १०८२=ई० स० १०२४) में सुलतान महसूद ने स्तिमनाथ (काठियावाड़) पर चढ़ाई की। 'कामिनुत्तवारील' में लिखा है—''ता० १० शावान को तीस हज़ार सवारों के साथ सुलतान ने ग्रज़नी से कृच किया और रमज़ान के बीच सुलतान पहुंचा। वहां से मार्ग जनशन्य रेगिस्तान में होकर गुज़रता था, जहां खुराक भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए उसने २०००० ऊंटों पर अन्न और जल लादकर अणहिलवाड़े की और प्रस्थान किया। रेगिस्तान पार करने पर उसने एक तरफ मनुष्यों से परिपूर्ण एक किला देखा जहां पर गहुत से छंप

<sup>(</sup>१) त्रिग्ज्; किरिस्ता; जि० १, ए० ४=-४६ ।

थे। वहां के मुखिया लोग सुलतान को समकाने आये परंतु उसने उनको घेरकर जीत लिया। उनको इस्लामी हुकूमत में लाकर वहां के लोगों को करल किया तथा मूर्तियां तोड़ीं। वहां से फिर जल भरकर वह आगे बड़ा और जिल्काद के प्रारंभ (पींच) में असिहलवाड़े पहुंचा।

"श्रविहत्तवाहें का राजा भीम" (भीमदेव) वहां से भागा श्रीर श्रपनी
रत्ता के लिए एक किले में जाकर बैठा। महमूद सोमनाथ की तरफ चला।
मार्ग में वहुतसे किले श्राये, जिनमें सोमनाथ के दूत-रूप बहुतेरी मूर्तियां
थीं, जिनको वह शैतान कहता था। उसने वहां के लोगों को मारा, किले
तोहें श्रीर सूर्तियां नए कीं। फिर वह निर्जल रेगिस्तान के मार्ग से सोमनाथ
की श्रोर बढ़ा। उस रेगिस्तान में इसको २००० वीर पुरुष मिले। उनके
सरदारों ने इसकी श्रधीनता स्वीकार न की इसपर उसने श्रपनी कुछ सेना
उनपर चढ़ाई के लिए मेजी। इस सेना ने उनको हराकर भगा दिया श्रीर
इनका माल श्रसवाद लूट लिया। वहां से वह देवलवाड़े पहुंचा, जो सोमनाथ
से दो मंजिल दूर था। वहां के लोगों को यह विश्वास था कि सोमनाथ
शत्रु को भगा देंगे, जिससे वे शहर ही में रहे; परंतु महसूद ने उसे जीतकर
लोगों को कत्ल किया श्रीर उनका माल लूटने के वाद सोमनाथ की श्रोर
प्रस्थान किया।

"ज़िल्काद के वीच (पौप शुक्ल के श्रंत में) गुरुवार के दिन सोम-नाथ पहुंचने पर उसने समुद्र-तट पर एक खुदद क़िला देखा, जिसकी

रेगिस्तान पार करने के बाद श्रग्णहिजवाड़े के मार्ग में यही पुराना स्थान प्राता है।

<sup>(</sup>१) 'भिराते अहमदी' तथा 'श्राईने अक्रवरी' में महमृत की चढ़ाई के समय अखिहितवादे का राजा चामुंड होना लिखा है, जो भूल है; वर्षेकि चामुंड (चामुंड-राज) के राज्य की समाप्ति वि० सं० १०६६ में हुई, श्रीर महनूद की चढ़ाई वि० सं० १०६२ में । उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था।

<sup>(</sup>२) देवलवादा-यह प्रभासपाटन के पूर्व का जना गांव के पास का देलवादा होना चाहिये। इससे अनुमान होता है कि महमूद अज्ञाहिलवादे से मोदेश होता हुआ पाटदी के पास रख (रेगिस्तान) को पारकर माजावाद, गोहिलवाद और बावरियावाद होकर देलवादे पहुंचा होगा।

दीवारों के साथ समुद्र की लहरें टकराती थीं। किले की दीवारों पर से लोग मुसलमानों की हंसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम सब को नष्ट कर देगा। दूसरे दिन अर्थात् अक्रवार को मुसलमान हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनको वीरता से लड़ते देखकर हिंदू किले की दीवारों पर से हट गये। मुसलमान सीढ़ियां लगाकर उनपर चढ़ गये। वहां से उन्होंने दीन की पुकार कर इस्लाम की ताक्रत बतलाई तो भी उनके इतने सैनिक मारे गये कि लड़ाई का परिणाम संदेह युक्त प्रतीत हुआ। कितने ही हिन्दुओं ने सोमनाथ के मंदिर में जाकर इंडवत प्रणाम कर विजय के लिए प्रार्थना की। फिर रात्रि होने पर युद्ध बंद रहा।

"दूसरे दिन प्रातःकाल ही से महमूद ने फिर लड़ाई शुक्त कर दी, हिंदुओं का अधिक संहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मंदिर में भगा दिया और मंदिर के द्वार पर अयंकर युद्ध होने लगा। मंदिर की रहा करनेवालों के फुंड के फुंड मंदिर में जाने और रो-रो कर प्रार्थना करने लगे। फिर बाहर आकर उन्होंने लड़ाई ठान दी और प्राणांत तक वे लड़ते रहे। थोड़े से जो बचे, वे नावों पर चड़कर समुद्ध में चले गये, परंतु मुसलमानों ने उनका पीछा कर कितनों ही को मार डाला तथा औरों को पानी में डुवा दिया। सोमनाथ के मंदिर में सीसे से मढ़े हुए सागवान के ४६ स्तंभ थे। मूर्ति एक अधेरे कमरे में थी। मूर्ति की ऊंचाई ४ हाय और परिधि ३ हाथ थी। इतनी तो बाहर थी, इसके सिवा वो हाथ ज़मीन के भीतर और थी। उसपर किसी प्रकार का खुदाई का काम नहीं दीख पड़ता था। महमूद ने उस मूर्ति को हस्तगत कर उसका एक हिस्सा जलवा दिया और दूसरा हिस्सा वह अपने साथ ग्रज़नी ले गया, जिससे वहां की जामे-मसजिद के दरवाज़े की एक सीढ़ी बनवाई। मूर्तिवाले कमरे में रत-जिटत दीपकों की रोशनी रहती थी। मूर्ति के निकट सोने की

<sup>(</sup>१) सोमनाथ के मंदिर की रक्ता के लिए भीमदेव तथा उसके कई सामंत गये थे। तारीफ़ फ़िरिश्ता में लिखा है कि भीमदेव ने ३००० मुसलमानों को सोमनाय की लड़ाई में मारा था ( जिग्जा, फ़िरिश्ता, जि॰ १, ए० ७४ )।

सांकल में घंटे लटकते थे। उस सांकल का तील २०० मन' था। रात्रिः में पहर-पहर पर उस सांकल को हिलाकर घंटे बजाये जाते थे, जिससे पूजन करनेवाले दूसरे ब्राह्मण जग जाते थे। पास ही भेडार था, जिसमें सोने-चांदी की मूर्तियां रक्खी हुई थीं। भंडार में रत्नजटित वस्त्र थे और प्रत्येक रत्न बहुमूल्य था। मंदिर से २०००००० दीनार से अधिक मूल्य का माल हाथ लगा और ४०००० से अधिक हिंदू मारे गये।

"सोमनाथ की विजय के बाद महसूद को खबर मिली कि अण-हिलवाड़े का राजा भीम (भीमदेव) कंदहत के किले में चला गया है, जो वहां से ४० फरसंग (२४० मील) की दूरी पर सोमनाथ और रण के बीच है। उसने वहां पहुंचने पर कितने ही मनुष्यों से, जो वहां पर शिकार कर रहे थें, ज्वारमाटा के विषय में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरने लायक है, परन्तु थोंड़ीसी भी हवा चली तो उतरना कठिन होगा। महसूद ईखर से आर्थना कर पानी में उतरा और उसने अपनी सेना सहित वहां (कंदहत) पहुंचकर शक्तु को भगा दिया। फिर वहां से लीटकर उसने मंसूर की तरफ जाने का विचार किया, जहां के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग किया था। महसूद के आने की खबर पाकर वह राजा खजूर के जंगल में भाग गया। सुलतान ने उसका पीछा कर उसके साथियों में से बहुतेरों को

<sup>(</sup>१) दो सी मन अर्थात् ४०० पाउंड (४० तोले का १ पाउंड) या, ऐसा फ़िरिश्ता के अंग्रेज़ी अनुवादक शिज़ का कथन हैं (ज़िज़, फ़िरिश्ता, जि॰ १, ए० ७३ का टिप्पण)।

<sup>(</sup>२) दीनार एक सोने का सिका था, जिसकी तोल ३२ रत्ती होती थी (द्वात्रिंशद्रत्तिकापिरिमितं कांचनं इति भरतः)। शब्दकल्पद्दमः, जि॰ २, ५०७१७।

<sup>(</sup>३) कंदहत शायद कन्त्र का कंथकाट नामक क़िला हो।

<sup>(</sup>४.) मेंसूर--सिंध.का उक्त नाम का स्थानः।

<sup>(</sup>१) क्रिरिश्ता के लेख के अनुसार महमूद की सिंध के रास्ते से जाने में जल का वड़ा कर हुआ। उस विकट मार्ग से जाने का कारण यह माना जाता है कि सांमर के बीहान आदि राजपूताने के राजा सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के कारण उसका मार्ग रोकने के लिए खड़े थे, जिससे उसको सिंघ के रास्ते से जाना पढ़ा था।

मार डाला और कइयों को डुबा दिया तथाथों है से भाग भी निकले। वहां से वह भाटिया पहुंचा और वहां के लोगों को अपने अधीन कर गृज़नी की और चला तथा तारीख १० सफर सन् ४१७ हिजरी (वि० सं० १०८३ चैत्र सुदि १३=ई० स० १०२६ ता० २ अप्रैल) को वहां पहुंचा ।"

ंकुछ मुसलमान इतिहास लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई वेसिर पैर की किएत बातें भी लिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बड़े बड़े यूरोपियन विद्वानों ने भी भूल की है। ऐसी कपोलकिएत बातों में सोमनाथ की मूर्ति की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक फ़िरिश्ता ने लिखा है-"मंदिर के बीच सोमनाथ की पाषाण की मूर्ति थी। महमूद ने उसके पास जाते ही अपने गुर्ज़ से उसकी नाक तोड़ डाली। फिर उसके हुकड़े करवाकर उनमें से दो ग्रज़नी पहुंचाये, और दो मक्का मदीना भेजने के लिए रक्खे। जब महसूद उस सृति को तोड़ने चला उस समय बहुत से ब्राह्मणों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मूर्ति न तोड़ी जाय तो हम उसके बदले में बहुतसा द्रव्य देने को तैयार हैं। इसपर उन्होंने सुलतान से अर्ज़ की कि इस एक मूर्ति के तोड़ने से मूर्तिपूजा तो नष्ट होगी ही नहीं, अतएव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना द्रव्य यदि मुसलमानों को दान किया जाय तो लाभदायक होगा। इसपर सुलतान ने कहा कि ऐसा करने से तो मैं 'मूर्ति वेचनेवाला' कहलाऊंगाः मेरी इच्छा तो यह है कि मैं 'मूर्ति तोड़नेवाला' कहलाऊं। फिर उसने उस मूर्ति को तोड़ने की आज्ञा दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का हिस्सा टूटा जो भीतर से पोला था। उसमें से हीरे, मानिक श्रौर मोतियों का संग्रह निकला, जिसका सूल्य जितना द्रव्य ब्राह्मण देते थे उससे कहीं

<sup>(</sup>१) इिलयट्, हिस्टी श्राव् इंडिया, जि॰ २, पृ॰ ४०८-४७१ श्रीर २४६। हमारे यहां की पुस्तकों में मुसलमानों की सोमनाथ की तथा श्रन्य चढ़ाइयों का कुछ भी उज्लेख नहीं मिलता, इसालिए लाचार फ्रारसी तवारीख़ें से उनका हाल उद्घत करना पहा है। फ्रारसी तवारीख़ें भी पलपात से लिखी हुई हैं श्रीर उनमें हिन्दुओं की बातों को नीचा दिखलाने के लिए उनकी निन्दा श्रीर मुसलमानों की विशेष प्रशंसा की है, अतएव उनमें सत्य का श्रंश कितना है यह कहा नहीं जा सकता।

अधिक था ।"ऐसा ही वृत्तांत 'तारीख-अल्फ्नी' में भी मिलता है ।इन लेखकों के कथन से ज्ञात होता है कि सोमनाथ की मूर्ति गोल आकृति का ठोस लिंग नहीं, किंतु हाथ-पैरवाली पोली मूर्ति थी, जिसके पेट में रतन भरे हुए थे। इन्हीं लेखकों के कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान का इतिहास लिखनेवाले यूरोिययन विद्वानों में से कर्नल डो , गिव्यन , मॉरिस", जेम्स मिल", प्राइस", एलफिन्स्टन" श्रादि विद्वानों ने भी श्रपनी पुस्तकों में वैसा ही लिखा है, और कुछ हिंदी पुस्तकों में भी, जो उन्हीं के आधार पर लिखी गई हैं, वैसा ही उल्लेख पाया जाता है '; परंतु यह सारा कथन किएत है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अवुरिहां अल्वेरूनी, जो सुलतान महसूद गज़नवी के समय में कई वरसों तक हिंदुस्तान में रहा और जिसने सोमनाथ की दूरी हुई सूर्ति को देखा था, अपनी अरवी पुस्तक 'तहक़ीक़े हिंद' में लिखता है कि सोमनाथ गोल आकृति का एक ठोस लिंग था, जिसका शिरोभाग सुलतान ने तुड़वा डाला श्रौर वाक़ी का हिस्सा उसपर के रत्न-जटित सोने के ज़ेवर तथा ज़रदोज़ी कपड़ों सहित गज़नी पहुंचा दिया। उसका एक दुकड़ा थालेश्वर से लाई हुई पीतल की चकवर्ती (चकस्वामी, विल्ए) की सूर्ति के साध, शहर (गृज़नी ) में घुड़-

- (१) ब्रिग्जः, फ्रिरिस्ताः, जि०१, ए० ७२-७३।
  - (२) इत्तियर्, हिस्ट्री श्राव् इंडिया, ति०२, ए० ४७२।
- ं (३) कर्नेत हो; हिन्ट्री ऋाव् इंडिया; ए० ४४-४६।
- (४) दिक्राइन ऍढ फ़ॉच ऑव् दी रोमन् ऍपायर; जि० ७, ए० १४३ (ई० स० १८८० का संस्करण)।
  - ( १ ) मॉर्डन हिस्ट्री साव् इंडिया; जि॰ १, मा॰ १, ए० २१६ ।
  - (६) हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ १, ४० १७७।
- (७) रिट्रॅस्पेक्ट श्राव् मोहोमेडन् हिस्ट्रीः जि॰ २, पृ॰ २८६ (सन् १८२१ का संस्करण्)।
  - ( = ) हिस्ट्री झाँव् इंडिया; ए० ३३६।
- (१) राजा शिवप्रसादः इतिहास-तिमिर-नाशक, भाग १, १० १३ सौर ऐतिहासिक कहानियाः नागरी-प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित, मनोरंजन पुस्तकमान्ताः, संख्या ३७, १० ७।

दौड़ें की जगह पड़ा हुआ है और दूसरा मसजिद के पास इस अभिप्राय से रक्खा गया है कि लोग उसपर पैर रगड़ें । इसी तरह फ़िरिश्ता से पहले की बनी हुई 'कामिलुत्तवारीख,' 'हबिबुस्सिअर,' 'रोज़ेतुस्सफ़ां' आदि फ़ारसी तवारीखों में, जिनसे फिरिश्ता ने बहुत कुछ वृत्तांत उद्धृत किया है, उक्त मूर्ति के हाथ-पैर आदि होना या उसके पेट में से रतों का निकलना कहीं नहीं लिखा।

इस प्रकार सुलतान महमूद ने हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों पर चढ़ाइयां की और वहां से वह बहुत सा द्रव्य ले गया। उसका विचार हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थिर करने का नहीं था। वह केवल धर्म स्थापन करने के बहाने से धन संग्रह करने की अपनी भूख मिटाने के लिए लूटमार करके ग़ज़नी को लौट जाया करता था, तो भी उसने अफ़्यानि स्तान से मिला हुआ हिंदुस्तान का लाहौर तक का अंश अपने राज्य में

<sup>ं (</sup>१) एडवर्ड साचुः श्रल्बेरूनीज़ हंडियाः जि॰ २, १०१०३। अल्बेरूनीः ने सोमनाथ के लिंग को ठोस पत्थर का बना हुआ बतलाया है; इतना ही नहीं, किंदु उसने लिंगों के बनाने की रीति तथा उनकी बनावट के अनुसार होनेवाले शुभाशमः फल का भी विस्तार से वर्णन किया है। 'मेडिएवल इंडिया' के कर्ता स्टेन्सी सेनपूर ने लिखा है कि फ़िरिश्ता का यह कथन कि सहसूद के प्रहार करने पर उक्र सूर्ति के भीतर से रखें का बड़ा संप्रह निकल आया, बिलकुछ मिथ्या है। परंतु साम ही यह-कल्पना भी की गई है कि शायद सूर्ति के नीचे छिपाये हुए रक्त खोदकर निकाले गये हैं। ( पृ॰ २६ का टिप्पण )। यह कल्पना भी सर्वथा निर्मृत है, क्योंकि ऐसी मूर्तियों के नीचे कभी रतों का संग्रह छिपाया नहीं जाता था और न कोई आज तक ऐसा प्रत्यक्षः उदाहरण मिला है। फ़िरिश्ता तथा उसी के आधार पर जिले हुए अंग्रेज़ी तथा हिन्दी प्रथों में जिली हुई इस क्योजकिएत बात को पड़कर कितने ही हिन्दुमाँ को भी-ऐसा विश्वास हो गया है कि ज्योतिर्विज्ञ भीतर से पोले होते हैं और उनमें ज्योतिर्मय रत भरे रहने के कारण ही उनको ज्योतिर्विङ कहते हैं। एक बने इतिहासवेत्ता मित्र से मेरा इस विषय पर विवाद हुआ और उन्होंने इसके प्रमाण में फ़िरिश्ता की फ़ारसी पुस्तक बतलाई; इसपर मैंने अल्बेरूनी की पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद उनको सुनाया । तब उनकी आंति निवृत्त हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि फ़िरिश्ता और उसके श्राधार पर जिल्लनेवाचे विद्वानों का यह कथन सरासर कार्वपत है।

मिला लिया था। हि॰ स॰ ४२१ (वि॰ सं॰ १०८७=६० स॰ ६०३०) में महमूद की मृत्यु हुई। फिर उसके बेटे पोते आदि वंशधर आपस में लड़िमड़ कर बलहीन होते गये, जिससे उनमें अन्य देशों को विजय करने की शक्ति न रही, इतना ही नहीं, किंतु महमूद के जमाये हुए राज्य को भी वे न संभाल सके।

सुलतान महसूद की मृत्यु के पीछे उसका बड़ा बेटा मुहम्मद गृज़नी के तक्त पर बैठा, परंतु उसके छोटे भाई मसूद ने उससे राज्य छीनकर उसको श्रंधा कर दिया। मसूद मध्य पशिया की (सलजुकियों के साथ की) लड़ाइयों से निर्वल होकर लौटा और नई सेना एकत्र करने के जिए हिंदुस्तान में आया, परंतु उसकी सेना ने उसे पदच्युत कर उसके अंधे भाई मुहम्मद को फिर सुलतान वनाया । हि० स० ४३३ (वि० सं० १०६६=ई० स० १०४२) में अपने भतीजे श्रहमद ( मुहस्मद का बेटा ) के हाथ से मसूद मारा गया, जिसपर उसके बेटे मौदूद ने उसी वर्ष मुहम्मद को मारकर उसका राज्य छीन लिया<sup>२</sup>। हि० स० ४३४ (वि० सं० ११०१= ई० स० १०४४) में दिल्ली के हिंदू राजा ने हांसी, थायेश्वर श्रौर सिंध मुसलमानों से छीनकर नगरकोट भी छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई मूर्तियां स्थापित हुई श्रौर उनकी पूजा होने लगी। पंजाब के राजा भी १०००० सवार और वड़ी पैदल सेना लेकर लाहौर पर चढ आये। वे सात मास तक मुसलमानों से लड़े, परंतु श्रंत में उनकी हार हुई । हि॰ स॰ ४४० (वि॰ सं० ११०४=ई० स० १०४⊏) में मौदूद मरा और उसका वेटा मसूद (दूसरा) गृज़नी का स्वामी हुआ तथा हि॰ सन् ४४० से ४११ (वि॰ सं॰ ११०४ से ११७४) तक ७० वर्ष में ग़ज़नी की गद्दी पर म सुलतान हो गये; फिर वह-रामशाह वहां की गद्दी पर वैठा। उसके समय में सैफ़ुद्दीन गोरी के भाई श्रलाउदीन हुसेन ग्रोरी ने गृज़नी पर हमला कर उसको ले लिया, जिससे

<sup>(</sup>१) रावर्टी; तबकाते नासिरी; (अंग्रेज़ी अनुवाद ) ए० १४-१६।

<sup>(</sup>२) सी॰ मोबेल डफ; दी कॉनॉलॉजी ऑव् इंडिया; पृ० १२०; १२१।

<sup>(</sup>३) मिरज़; फ्रिरिस्ता; जि॰ ३, ए० ११६-१६।

बहराम भागकर लाहौर में आ रहा और हि० स० ४४४ (वि० सं० १२०६= ई० स० ११४६)में वह मर गया। इस प्रकार गृज़नी के तुर्कराज्य की समाप्ति हुई और ग्रज़नवियों के अधिकार में केवल लाहौर की तरफ़ का हिंदुस्तान का हिस्सा ही रह गया। बहरामशाह का पुत्र खुसरोशाह लाहौर के तहत पर बैठा और इसके बेटे खुसरोमलिक से शहाबुद्दीन मुहम्मद ग्रोरी ने लाहौर छीनकर हि० स० ४७६ (वि० सं० १२३७=ई० स० ११८०) में यहां से भी गृज़नवियों के रहे-सहे राज्य का श्रंत कर दिया।

गज़नी श्रीर हिरात के बीच गोर का एक छोटासा राज्य था, जिसकी राजधानी फीरोज़कोह थी। वहां के मिलक सैफ़िहीन के पीछे उसके चचेरे भाई ग्रयासुद्दीन मुहम्मद ग़ेरी ने (जो बाहुदीन साम का बेटा था) गोर का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन ग़ोरी था, जिसको उसने प्रथम श्रपना सेनापित श्रीर पीछे गृज़नी का हािकम बनाया । उसने वहां से महमूद गृज़नवी के समान हिंदुस्तान पर चढ़ाइयां करनी शुक्ष कीं।

उस समय भारत के बड़े विभाग पर चौहानों का प्रवल राज्य जम चुका था। उनके अधीन अजमेर के इलाक़ के अतिरिक्त दिल्ली और दूर-दूर के प्रदेश थे। राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य मेवाड़ के गुहिलोतों (सीसी-दियों) का था। मालवे में परमारों, गुजरात में सोलंकियों; पूर्व में कन्नोज, काशी आदि पर गाहड़वालों (गहरवारों) और वहां से पूर्व में वंगाल के सेनवंशियों का राज्य था।

लाहौर में ग़ज़नवी वंश के सुलतानों का हाकिम रहा करता था श्रीर वहां से लुटमार के लिए राजपूताने पर चढ़ाइयां हुश्रा करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फ़ारसी तवारीख़ों में नहीं मिलता, परंतु कभी कभी संस्कृत के ऐतिहासिक प्रंथों में मिलता है, जैसे कि सांभर का चौहान राजा दुर्लभराज दूसरा (चामुंडराज का उत्तराधिकारी) मुसलमानों के साथ

<sup>(</sup>१) ना॰ म॰ प॰; सारा १, पृ॰ ४०७।

की लढ़ाई में मारा गया था'। अजमेर बसानेवाले अजयदेव (पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र) ने मुसलमानों को परास्त किया'। अजयदेव के पुत्र अणीराज (आना) के समय मुसलमानों की सेना फिर इधर आई, पुष्कर को नष्ट कर अजमेर की तरफ़ बढ़ी और पुष्कर की घाटी को उन्नंघन कर आनासागर के स्थान तक आ पहुंची, जहां अणीराज ने उसका संहार कर विजय प्राप्त की। यहां मुसलमानों का रक्त गिरा था अतएव इस मूमि को अपवित्र जान जल से इसकी शुद्धि करने के लिए उसने यहां आनासागर तालाव बनवाया । आना के पुत्र वीसलदेव (विशहराज चौथा) के समय बब्वेरा तक मुसलमानों को सेना पहुंच गयी । उसको परास्त कर वीसलदेव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की तरफ़ बढ़ा। उसने दिल्ली और हांसी के इलाक़ अपने राज्य में मिलायें और आर्यावर्त्त (के बड़े विभाग) से मुसलमानों को निकाल दिया, ऐसा दिल्ली के अशोक के लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए वीसलदेव के वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) के लेख से पाया जाता है । शहाबुद्दीन गोरी

<sup>(</sup>१) ना॰ प्र० प०; भाग ४, ए० १४६।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ४, ५० १६०।

<sup>(</sup>३) वही; भाग ४, ५० १६२-६४।

<sup>(</sup>४) वन्वेरा (वन्वेरक) किशनगढ़ राज्य का बवेरा गांव नहीं, किंतु जयपुर राज्य के शेखावाटी इलाक़े का बवेरा नाम का प्राचीन नगर होना चाहिये, जिसके खंडहर दूर-दूर तक फैले हुए हैं।

<sup>(</sup>१) अजमेर के चौहान राजा विश्वहराज (वीसल्देव चौथा) के राजकिव सोमदेव-राचित 'लितितिविश्वहराज' नाटक, श्रंक ४ (इं० ऐं.; जि०२०, १०२०२)। इस नाटक क कितना एक श्रंश बड़ी-बड़ी दो शिलाश्चों पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपूताना ज्यूजियम् (श्रजमेर) में सुरांचित है।

<sup>(</sup>६) ना० प्र० प०; साग १, प्र० ४०५ और टिप्प्या ४३।

<sup>(</sup>७) स्राविध्यादाहिमाद्रेविंवरिचतिवजयस्तीर्थयात्राप्रसंगा-दुद्श्रीवेषु प्रहर्त्ता नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्नः । स्रायीवर्त्ते यथार्थ पुनर्पि कृतवानम्बोच्छविच्छेदनामि-

के साथ सम्राट् पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर भी हमला किया था, परंतु हारकर उसे लौटना पड़ा था'। ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं, जो श्रागे भिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास में प्रसंगवश उद्धृत किये जायेंगे।

सिंध पर अरवों का जब से अधिकार हुआ तब से गज़कवी खानदान की समाप्ति तक राजपूताने पर मुसलमानों के कभी-कभी हमले होते
रहे और राजपूत लोग उनको पराजित कर निकालते रहे। उस समय तक
राजपूताने के किसी अश पर मुसलमानों का अधिकार न हो सका था,
परंतु शहाबुद्दीन गोरी से स्थिति पलटी। गज़नी का शासक नियत होने
पर उसने पहला हमला मुल्तान पर किया और उसके बाद तबरहित
(भिटेंडा) का किला लिया । अज़मेर का चौहान सम्राट्ट पृथ्वीराज गहा
बुद्दीन से लड़ने के लिए कई हिंदू राजाओं को साथ लेकर अजमेर से
चला और थांगेश्वर के निकट तराइन के पास शहाबुद्दीन से लड़ाई हुई;
जिसमें वह (शहाबुद्दीन) बुरी तरह घायल होकर भागा और लाहार में
अपने घावों का इलाज कर गज़नी को लौट गया। यह घटना हि० सन
प्रदण (वि० सं० १२४८=ई० स० ११६१) में हुई । दूसरे वर्ष पृथ्वीराज ने
तबरहिंद के किले को जा घेरा और वहां के हाकिम ज़ियाउद्दीन को १३
महीने की लड़ाई के पीछे किला खाली करना पड़ा। शहाबुद्दीन दूसरे साल
फिर चंढ़ आया और थांगेश्वर के पास पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, जिसमें

हैंवः शाकंभरीन्द्रो जगित विजयते वीसलक्षोरिएपालः ॥
श्रू(ब्रू)ते संप्रति चाहमानितलकः शाकंभरीभूपितः
श्रीमद्रिग्रहराज एष विजयी संतानजानात्मनः।
हैं० ऐं०: जि॰ ११, ए॰ २१६।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प्: भाग १, पृ० १७७-७८।

<sup>(</sup>२) वहीं; साग १, पृ० ४०७।

<sup>(</sup>३) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी झॉंव् इंडिया; ए॰ १६७।

<sup>(</sup>४) वहीं; ए० १६७ ।

पृथ्वीराज केद होकर कुछ महीनों बाद मारा गया श्रीर श्रजमेर पर मुसल-मानों का श्रिष्ठकार हो गया। श्रपनी श्रधीनता स्वीकार कराकर पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज को शहाबुद्दीन ने श्रजमेर की गद्दी पर वैठाया और श्राप स्वदेश को लौट गया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने शहाबुद्दीन की श्रधीनता स्वीकार करने के कारण गोविन्दराज से श्रजमेर छीन लिया, जिससे वह रख्यंभोर में जाकर रहने लगा।

कुंतुबुद्दीन ऐबक ने, जो शहाबुद्दीन का तुर्क जाति का गुलाम श्रीर सेनापित था, वि० सं० १२४० (ई० स० ११६३) में दिली (जो अजमेर का एक स्त्वा था) छीन ली। तभी से दिली हिंदुस्तान के मुसलमानी राज्य की राजधानी हुई। इसपर हिर्ग्ज ने कुतुबुद्दीन से दिली खाली कराने के लिए अपने सेनापित (चतरराय) को भेजा, परंतु वह हारकर अजमेर लौट आया। कुतुबुद्दीन ने हिरिराज को हराकर वि० सं० १२४२ (ई० स० ११६४) में अजमेर पर अपना अधिकार किया और वहां मुसल-मान हाकिम नियत कर दिया।

इस प्रकार अजमेर के प्रतापी चौहान राज्य का अंत हुआ और राजपूताने के ठीक मध्य (अजमेर) में मुसलगानों का अधिकार हो गया। मेवाड़ का मांडलगढ़ से पूर्व का सारा हिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चौहातों के अधिकार में था उसपर भी उक्त संवत् में मुसलमानों का आधिपत्य हो गया में। फिर तो वे राजपूताना और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार बढ़ाने लगे। उक्त संवत् से पक्त वर्ष पूर्व शहाबुद्दीन ने कन्नीज और वनारस के गहरवार राजा जयचंद से उसका राज्य छीन लिया था"। अब गुजरात की वारी आई। वि० सं० १२४२ (ई० स० ११६४) में जुतुबु-दीन ने गुजरात पर चढ़ाई कर उधर लूटमार करनी गुक्त की, जिसका

<sup>(</sup>१) सी. मोवेल डफ; क्रॉनॉलॉडी झॉव् इंडिया; पृ० १६८।

<sup>(</sup>२) वही; ए० १६८ ।

<sup>(</sup>३) देखो उपर ए० २२३-२४।

<sup>(</sup> १ ) सी. मोबेल डफ; कॉनॉलॉजी बावू इंस्थि। ए० १६१।

बदला लेने के लिए गुजरातवालों ने मेरों को अपना सहायक बनाकर कुत-चुद्दीन पर हमला किया, इस कारण उसको अजमेर के गढ़ में शरण लेनी पड़ी। कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, अंत में शहाबुद्दीन ने ग़ज़नी से नई सेना भेजकर घेरा उठवाया । इसी वर्ष शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ने तहनगढ़ (तवनगढ़, करौली राज्य) पर इमला कर उसे ले लिया। फिर शहाबुद्दीन ने गुजरातवालों को सज़ा देने के लिए गुजरात पर चढ़ाई की और आबू के नीचे कायदां गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें घायल... होकर शहाबुद्दीन को लौट जाना पड़ा । इस हार का बदला लेने के लिए दूसरे वर्ष कुतुबुद्दीन गुजरात पर चढ़ा श्रौर उसी कायड़ां गांव के पास लड़ाई में विजय पाकर गुजरात को लूटता हुआ लौट गया । वि॰ सं॰ १२६३ (ई० स० १२०६) में शहाबुद्दीन लाहीर से गंजनी को लौटते समय गक्खरों के हाथ से धमेक के पास मारा गया और उसका भतीजा गयासु-दीन महमूद गोरी सुलतान हुआ। उसी साल गयासुदीन से सब राज्यचिह प्राप्तकर कुतुबुद्दीन, जो पहले शहाबुद्दीन का सेनापति और प्रतिनिधि था, हिंदुस्तान का प्रथम मुसलमान सुलतान बनकर दिल्ली के तस्त पर बैठा। बि॰ सं॰ १२६७ ( ई॰ स॰ १२१० ) में वह घोड़े से गिरकर लाहौर में मरा श्रीर उसका पुत्र श्रारामशाह तक़्त पर श्राया, परंतु उसी वर्ष उसको निकाल कर कुतुबुद्दीन का गुलाम शमशुद्दीन श्रल्तमश दिल्ली का मुलतान बन गया। शमश्रद्दीन अल्तमश ने जालोर, रण्यंभोर, मंडोर, सवालक श्रीर सांमर पर विजय प्राप्त की तथा वहां के राजाओं को अधीन किया। उसने मेवाड़ पर भी चढ़ाई की, परंतु नागदा शहर तोड़ने के बाद वहां के राजा जैत्रसिंह

<sup>(</sup> १ ) सी. मोबेल डफ; क्रॉनॉलॉजी श्रॉव् इंडिया, ए० १७० ।

<sup>(</sup>२) वहीं; पु० १७० ।

<sup>(</sup>३) देखो उपर पृ० १६७ झौर टिप्पण ३।

<sup>(</sup> ४ ) देखो अपर ए० १६७ ।

<sup>(</sup> ४ ) बील; श्रोरिऐंद्रल् बायोग्राकिकल् डिक्शनेरी; ए० ३२०।

<sup>(</sup>इ) नार् पर्व पर्व भाग ३, ५० १२६ ।

से परास्त होकर उसको भागना पड़ा', इसीलिए मुसलमान-इतिहास-लेखकों ने इस लड़ाई का बृत्तान्त अपनी पुस्तकों में छोड़ दिया है, परंतु उसी समय के निकट के शिलालेखों आदि में उसका उल्लेख मिलता है। किर कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारियों ने राजपूताने में विशेष छेड़छाड़ न की श्रीर न कोई राज्य छीना, परंतु दिल्ली के ख़िलजी ख़ानदान के समय में श्रलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों के राज्य छीनने का निश्चय कर वि० सं० १३४७ ( ई० स० १३०० ) में राजा हंमीर चौहान से रण्यंभीर का क्रिला लेकर वहां के चौहान राज्य की समाप्ति की । वि० सं० १३६० ( ई० स० १३०३) में उसने चित्तोड़ पर चढ़ाई की और छ। महीने तक लड़ने के बाद वह किला फतह कर अपने बेटे खिज़रखां को दिया। इस लड़ाई में रावल रत्नसिंह और उसके कई सरदार मारे गये और रत्नसिंह की राखी पश्चिती (पद्मावती) ने कई राजपूत रमिण्यों के साथ जीहर से अपने सतीत्व की रत्ता की। विं० सं० १३८२ ( ई० स० १३२४) के आसपास महाराणा हंमीर ने त्रिसोड़गढ़ पीछा से लिया। वि० सं० १३६४ (ई० स० १३०८) में अलाउद्दीन ने सिवाने का क्रिला (जोधपुर राज्य) बहां के चौहान शीतलदेव को मारकर लिया और वि० सं० १३६६ (ई० स० १३११) में उसने जालोर पर चढ़ाई की। वहां का चौहान राजा कान्हद्देव और उसका कुंबर बीरमदेव बड़ी बीरता से लड़कर काम आये और जालोर के चौहान-राज्य की भी समाप्ति हो गई।

तुगलकों के समय में दिखी का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर राजपूताने के राजाओं ने उन कई एक प्रान्तों को पुनः अपने राज्यों में

ţ

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प्र. भाग ३, प्र० १२१-२७।

<sup>(</sup>२) सी. मोबेल डफ, कॉनॉलॉजी बॉव् इंडिया, ए० २१०।

<sup>(</sup>३) वही; प्र०२१२।

<sup>(</sup>४) फ्रिरिस्ता ने भजाउद्दीन का जालोर खेना हि॰ स॰ ७०६ (वि॰ सं० १३६६=ई॰ स॰ १३०६) दिया है, परंतु मुंहयोत नैयासी ने अपनी रूयात में इस घटना का वि॰ सं॰ १३६६ वैशाख सुदि ४ (ई॰ स॰ १३११ ता॰ २४ श्रेपेट ) को होना माना है, जो भाषिक विश्वास के योग्य है। क्रिरिस्ता ने ठीक संवत् नहीं दिया।

मिला लिया, जिन्हें मुसलमानों ने हस्तगत कर लिया था। तुगलकों के पिछले समय में तो राज्य की दशा ऐसी बिगड़ी कि दिही के पश्चिमी दर्म वाज़े दोपहर की नमाज़ के समय से बंद कर दिये जाते थे और इस तरफ़ से कोई बाहर न जाने पाता था, क्योंकि मेवाती लोग उधर से जल के कुएड पर पानी मरनेवाले मई और औरतों के कपड़े तक छीनकर ले जाते थे ।

फ्रीरोज्शाह तुगलक ने अमीशाह (दिलावरखां गोरी) को मालवे का हाकिम बनाया, जो फ्रीरोज़शाह के बेटे तुगलक शाह (मुहम्मद शाह) के समय में मालवे का स्वतन्त्र सुलतान बन गया। उसने मेवाड़ के महाराण क्षेत्रसिंह पर चढ़ाई की, परंतु हारकर उसे अपना ख़ज़ाना आदि ख़ाँड़ भागना पड़ा । फिर महाराणा कुंभा, रायमल और सांगा (संग्रामसिंह) ने मांडू (मालवा) के सुलतानों से बहुतसी लड़ाइयां लड़ी।

दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक ने ज़फरेलां को गुजरात की हाकिम बनाया, जो तुगलक बादशाहत की कमज़ोरी देखकर हि॰ स॰ ७६६ (वि॰ सं॰ १४४३=६० स॰ १३६६) में गुजरात का स्वतंत्र सुलतान बन गया। गुजरात के सुलतानों के एक वंशधर ने नागीर (जीधपुर राज्य) में श्रापना श्रधिकार जमाया। मेवाड़ के महाराखा मोकल, कुमा, सागा, विक्रमादित्य श्रादि ने गुजरात के सुलतानों तथा नागीरवालों से कई लड़ा- ध्यां लड़ीं और सिरोही, हुगरपुर एवं बांसवाई से भी उनका वैसा ही संबंध रहा।

तुगलकों के समय विश् से १४४४ (ई० स० १३६८) में ब्रमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर भटनेर (बीकानेर राज्य) का किता लिया<sup>3</sup>, फिर दिल्ली फ़तह कर उसको लूटा श्रीर वहां मारकाट की। इससे तुगलक बिल्कुल कमज़ोर हो गये श्रीर सैयदों ने उनसे राज्य छीत लिया। वे भी थोड़े ही वर्ष राज्य करने पाये थे कि लोदी पठानों ने उनसे भी तकत

<sup>(</sup>१) इतियद् ; हिस्टी ऑव् इंडिया, जि० ३, ५० १०१।

<sup>🖖 🕻</sup> र ) सा० प्र० प०; भाग इ, प्र० १६-२६ ।

<sup>(</sup>३) सी. मोबेल इफ, क्रॉनॉलॉजी झॉव् इंडिया, पूर्व २३६ ी

छीन लिया। इस खानदान के बहलोल और सिकंदर लोदी ने राजपूताने पर इमले किये, परंतु उनका यहां विशेषः प्रभाव न पड़ा। उक्त वंश के श्रेतिम सुलतान इब्राहीम लोदी को वि० सं० १४=३ में पानीपत की लड़ाई में हराः कर बाबर ने दिल्ली की वादशाहत छीत पठान-राज्य की समाप्ति की। ्र बादर जिस समय हिंदुस्तान में श्राया उस समय हिंदू राजाओं में सब से प्रवत मेवाङ का महाराणा सांगा (संग्रामसिंह) था, जिसके राज्य की सीमा चयाने तक पहुंच गई थी। उक्त महाराखा ने भारत में पुनः हिंदू राज्य स्थापन करने के लिए वि॰ सं॰ १४८४ (ई॰ स॰ १४२७) में बाबर से खानवा (बयाना के पास ) के मैदान में युद्ध किया । पहली लड़ाइयों में तो उसकी विजय हुई, परंतु श्रंत की बड़ी लड़ाई में बाबर ने विजय प्राप्त की। वाबर के पीछे उसका बेटा हुमायू तब्द पर बैठा, जिसको चूनारगढ़ के द्वाकिम शेरशाह सूर (पठान ) ने, पराजित कर दिल्ली का तब्द छीन लिया। शेरशाह के समय में भी राजपूतावे पर चढ़ाइयां हुई और उनमें बड़ी लड़ाई जोधपुर के राजा मालदेव के सरदारों के साथ हुई। उसमें छल कपट के कारण शेरशाह की विजय हुई, परंतु श्रंत में उसे यह कहना पड़ा- मैंने एक मुट्टी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी होती।" हुमायूं वड़ी आपित के साथ मारवाड़ और जैसलमेर राज्यों में होता हुआ उमरकोट (सिंध) में पहुंचा, जहां वि० सं० १४६६ ( ई० स० १४४२ ) में अकबर का जन्म हुआ। उमरकोट से हुमायूं ईरान के बादशाह तहमास्य की शर्य में गया। एक दिन शाह तहमास्प ने हुमायूं से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के हिंदू राजाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना सहायक बनाया या अपने भाइयों पर ही विश्वास कर राज्य करते रहे ? हुमायू ने उत्तर में यही कहा कि भाइयों पर भरोसा करने से ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे सम-काया और कहा—"यदि हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर उनसे संबंध जोड़ लेते तो वे तुम्हें अवश्य सहायता देते और तुम्हारी ऐसी दशा कभी न होती।" हुमायूं इस नीति को अञ्छीतरह समक्ष गया और ईरान से सहायता प्राप्तकर भारत की तरफ लौटा तब उसकी यही इच्छा थी कि इस बार

ţ

श्रपना राज्य फिर जमने पर हिंदू राजाश्रों से श्रवश्य संबंध स्थापित कर उनको अपना सहायक धना लूंगा। इस प्रकार मेरे राज्य की नींव सुदृढ़ हो जायगी। हुमायूं ने जब भारत का कुछ भाग पुनः जीत लिया तब उक्त विचारानुसार उसने अपना कार्यक्रम श्रारंभ करना चाहा, परंतु दैवगति से वि॰ सं॰ १६१२ ( ई॰ स॰ १४४६ ) में उसका देहान्त हो गया और उसका पुत्र श्रकवर १२ वर्ष की श्रवस्था में उसका उत्तराधिकारी हुआ। उस समय उसके श्रधिकार में केवल पंजाब से श्रागरे तक का देश श्रीर राज-पताने में बयाना और मेवात का इलाक़ा मात्र था। संभव है कि अक़रा को उसके पिता ने शाह तहमास्प की शिक्षा से परिचित किया हो। होनहार पुरुषों में बुद्धि-वल श्रीर श्रसाधारण श्वानशक्ति का होना प्राकृतिक नियम है। तद्नुसार ये सव गुण श्रक्वर में भी, चाहे वह श्रधिक पढ़ा-लिखान हो, विद्यमान थे। सब से पहले यह बड़े-बड़े विद्वान और नीतिनिपुर मंत्रियों ज्ञादि को अपने पास रखकर अपने अधीनस्थ राज्य को सुद्दु, शांतिमय और उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के विचार से विना किसी भेदभाव के सब प्रजाहितकारी कार्यों के प्रचार का प्रयत करता रहा। अक्बर से पूर्व साढ़े तीनसी वर्षों से अधिक की तुर्क श्रीर पठानों की बादशाहत में उनके सुबेदार, सामंतगण तथा चित्रिय ( राजपूत ) राजाओं के साथ लड़ाई-भगड़े निरंतर चला ही करते थे। भारत के हिंदू राजाओं को उन्होंने सैनिक बल से फुचलकर या तो उनके राज्य छीन लिये या उनको अपने अधीन किया और धर्मद्रेष के विचार से वे हिंदुओं को सदा तुच्छ दृष्टि से देखते रहे। इसीलिए राजा तथा प्रजा में परस्पर की प्रीति कभी स्थापित न हुई। इन्हीं आंतरिक उपद्रवों से लाभ उठाकर भिन्न-भिन्न मुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी बन गये श्रीर सीमांत प्रदेशों से भी चढ़ाइयां होने का भय सदा लगा ही रहता था। यद्यपि मुगल और पठान आदि एक ही धर्म के माननेवाले थे तो भी राज्यव्यवहार में धर्म के नाते का कभी विचार नहीं रहता था। श्रपना राज्य भारत के अधिकांश भाग से उठ जाने के कारण पठान आदि, पहले के मुलतान, मुगलों

के शत्रु बने ही हुए थे। इस भय को मिटाने के लिए अकबर जैसे नीतिनिपुण बादशाह ने समक लिया कि यदि मैं हिंदुस्तान को श्रपना ही देश समक्र हिंदुओं को भी प्रसन्न रक्खूं और राजपूतों को अपना सहायक बना लूं तो मेरे राज्य की नींव सुदद हो जायगी श्रीर इसी से अन्य देशों पर भी विजय प्राप्त कर सकुंगा। राजपूताने में उस समय ११ राज्य-उदयपुर, डूंगरपुर, चांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, श्रांबेर, वूंदी, सिरोही, करौली श्रौर जैसलमेर-थे। उनमें मुख्य मेवाड़ ( उदयपुर ) श्रीर जोधपुर थे। श्रांबेर के कञ्जवाहे उन्नत दशा में न थे और अजमेर का मुसलमान स्वेदार उनको सताया भी करता था। अकबर ने सब से पहले आंबेर के राजा भारमल कञ्चवाहे को अपनी अधीनता में लिया और उसकी तथा उसके पुत्रों आदि की मान-मर्यादा बढ़ाई। भारमल ने भी राज्य के लोभ में आकर अपनी राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इस प्रकार राज-पूतों के साथ की नीति का बीजारोपरा हुआ। बादशाह अकबर जानता था कि राजपूत राजाओं के नेता मेवाड़ के महाराखा हैं, इसलिए जब तक उनको अपने उधीन न कर लूं तब तक मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ ( ई० स० १४६७) में महाराणा उदयसिंह के समय चित्तोड़ पर चढ़ाई कर उस किले को ले लिया, परंतु महाराणा ने उसकी श्रधीनता स्वीकार न की इस कारण उनके साथ लड़ाइयां होती रहीं। महाराणा उदयसिंह का देहांत होने पर प्रसिद्ध महाराणा प्रतापसिंह मेवाड़ का स्थामी हुआ। उसके साथ भी श्रकवर की सेनाएं लड़ती रहीं, परंतु उस इढवती महाराणा ने श्रकवर की श्रधीनता स्वीकार न की। श्रकवर के पीछे जहांगीर दिल्ली का वादशाह हुआ और महाराणा प्रताप के पीछे महाराणा श्रमरसिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ। जहांगीर के समय भी उक्त महाराणा से कई लड़ाइयां हुई और अंत में महाराणा ने अपने कुल-गौरव के अनुसार शर्ते हो जाने पर बादशाह की श्रधीनता स्वीकार कर ली, जिसको जहांगीर ने अपने लिए वड़े गौरव का विषय समका। इस प्रकार मेवाङ के राज्य की स्वतंत्रता का भी श्रेत हुआ।

ď

श्रकबर-राजपूतों को श्रपनी कृपा की बेड़ी से जकड़ने तथा उनके साथ विवाह-जोड़ने के अतिरिक्त भेदनीति के द्वारा उनमें परस्पर विरोध फैलाकर उनको निर्वल करने का उद्योग भी करता रहा; जैसे कि मेवाङ का बल तोड़ने के लिए वि० सं० १६२६ (६० स० १४६६) में बूंदी के राव सुर्जन हाड़ा ने आंवेर के राजा भगवानदास की सलाह से बादशाही सेवा स्वीकार कर राखा की अधीनता से मुख मोड़ा और राखा का रख्यंभोर का गढ़ बादशाह को सौंप नई जागीर स्वीकार की। ऐसे ही अकबर ने रामपुरे के चंदावत सीसोदिया राव दुर्गा को मेवाड़ से स्वतंत्र कर वि० सं० १६२४ (ई० स० १४६७) में अपना सेवक बनाया। जब वह महाराणा प्रताप को अपने वश में न ला सका तो उसके भाई जगमाल को श्रपना सेवक बनाकर सिरोही का श्राधा राज्य उसको दे दिया। इसी प्रकार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, करौली श्रादि के राजाश्रों को भी अपने श्रधीन कर उसने राजपूताने पर अपना प्रमुख जमाया। बादशाह अकबर कालिंजर, गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, कश्मीर श्रादि प्रदेश श्रपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने में उसको राजपूर्वों से बड़ी सहायता मिली।

जहांगीर और शाहजहां का बर्ताव भी राजपूरों के साथ बहुधा वैसा ही रहा जैसा कि अकबर का था। जहांगीर ने जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को सेठोलाव की जागीर दी। कृष्णसिंह ने अपने नाम से कृष्णगढ़ बसाकर वहां राजधानी स्थापित की। इसी सं उसके राज्य का नाम कृष्णगढ़ (किशनगढ़) प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां ने अपने सन् जुलूस (राज्यवर्ष) तीसरे (वि० सं० १६८६-८७) में बूंदी के राव रतन हाड़ा के पुत्र माधवसिंह को कोटा और पलायता के परगने जागीर में देकर बूंदी से स्वतंत्र किया। इसपकार कोटे का राज्यभी अलग स्थिर हुआ।

वि० सं० १७१४ ( ई० स० १६४८) में शाहजहां को कैद कर उसका बेटा औरंगज़ेब दिल्ली का बादशाह बना और अपने भाई भतीओं को सार- कर उसने श्रपना मार्ग निष्कंटक किया। उसने दिल्ला के प्रान्तों पर विजय प्राप्तकर अपना राज्य श्रकबर से भी श्रधिक बढ़ाया, परंतु उसके धर्महेष श्रीर कुटिल व्यवहार से राजपूत एवं हिंदूमात्र विरोधी हो गये। दिचण में शिवाजी प्रवल हो गया। जोधपुर के महाराजा जसवंतिसह की मृत्यु होने पर श्रीरंगज़ेव ने जोधपुर खालसे कर लिया। उदयपुर के महाराणा राजसिंह की कार्रवाइयों से अप्रसन्त होकर मेवाड़ पर भी उसने चढ़ाई कर दी। उसके साथ लड़ते समय राजसिंह का देहांत हो गया श्रीर वि० सं० १७३८ (ई० स० १६८१) में महाराजा जयसिंह ने बादशाह से सुलह कर ली। महाराणा से सुलह होने पर बादशाह द्त्तिण को चला गया। श्रीरं-गज़ेब का देहांत वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०७ ) में ब्रह्मदनगर (दित्त्रण) में हुन्ना । इसकी खबर पाते ही महाराजा न्रजीतसिंह ने जोधपुर पर श्रधिकार कर लिया। जिस मुगल साम्राज्य की इमारत बादशाह अकबर ने खड़ी की थी, उसकी नींव श्रीरंगज़ेव ने हिला दी श्रीर उसके मरते ही बादशाहत के लिए उसके पुत्रों में खड़ाइयां हुई। शाहजादे मुझज़्जम ने अपने भाई श्राज़म को लड़ाई में मारा श्रीर बहाद्रशाह (शाह शालम) नाम धारणकरं वह दिल्ली के तस्त पर वैठा। उसने महाराजा श्रजीतसिंह को निकालकर जीधपुर पर फिर ऋधिकार कर लिया श्रीर महाराजा जयसिंह से कुछ समय के लिए श्रांबेर भी छीन लिया। इन दोनों राजाओं ने थोड़े ही समय पीछें महाराखा श्रमर्रासह ( द्वितीय ) की सहायता से श्रपने अपने राज्यों पर श्रिधकार कर लिया। उसने उनको सज़ा देने का विचार किया था, परन्तु पंजाब में सिक्खों का उपद्रव मच जाने से वह कुछ न कर सका श्रीर उधर चला गया।

वहादुरशाह के पीछे ११ बादशाह दिल्ली के तख़्त पर बैठे जो नाम-मात्र के बादशाह रहे। उनमें से शाहत्रालम (दूसरा) ने माचेड़ी के स्वामी नरूका प्रतापसिंह को रावराजा का खिताब और पांच हज़ारी मनसब आदि देकर वि० सं० १८३१ में स्वतंत्र राजा बनाया। इस प्रकार श्रलवर का नया राज्य स्थिर हुआ। मुगल साम्राज्य की इस अवनत दशा में श्रवध, वंगाल, दिल्ला श्रादि के बड़े-बड़े सुयेदार स्वतंत्र वन वैठे। मरहटों का बल प्रतिदिन बढ़ता गया। यहां तक कि दिल्ली की सल्तनत का कुल काम सिंधिया के हाथ में रहा और वादशाह को सालाना खर्च भी उसी से मिलने लगा। उधर श्रंश्रेज़ों का प्रताप भी दिन दिन बढ़ता ही जाता था। वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में मरहटों को शिकस्त देकर लाई लेक दिल्ली पहुंचा और उसने शाहश्रालम को मरहटों के पंजे से छुड़ाकर श्रपनी रला में लिया। शाहश्रालम के पीछे श्रकवर (दूसरा) और वहादुरशाह (दूसरा) नाममात्र के लिए दिल्ली के तख़्त पर वैठाये गये। ई० स० १८४७ (वि० सं० १६१४) के गदर में श्रंशेज़ों के विरुद्ध होने के कारण वहादुरशाह को उन्होंने केंद कर रंगून भेज दिया। इस प्रकार ३३० वर्ष के वाद हिंदुस्तान के मुगल-साम्राज्य का श्रंत हो गया।

## मरहटों का संवंध

मरहटों का संबंध राजपूताने के साथ यहत रहा है अतएव हम यहां वहुत ही संस्रेप में उनका परिचय देना उचित समस्रते हैं।

<sup>(</sup>१) दिन्य के महाराष्ट्र देश के रहनेवाने लोग सामान्य रूप से 'महाराष्ट्र' या मरहटे कहलाये, जैसे कि कश्मीर से कश्मीरी, मारवाड़ से मारवाड़ी आदि। पुराने शिलानेलों तथा ताज्ञपत्रों के अनुसार पहले दिनिया में भी भारतवर्ष के अन्य विमाणों के समान चारों वर्ण थे। दि० सं० की ११ वीं शताब्दी के आसपास वहां के ब्राह्मणों ने पुराणों के इस कथन पर कि 'नंद्वंशी तथा उनसे पीछे के राजा शुद्ध होंगे' विशास कर दिन्या में केवल दो वर्ण ब्राह्मण और शुद्ध स्थिर कर दिये और ब्राह्मणों की प्रवलती तथा सुख्यता के कारण उनका आदेश चल निकला, परंतु वास्तव में देला जाय तो मरहटों में चित्रय जाति अब तक विद्यमान है जैसा कि उनके उपनाम मोरे (मौर्य, मोरी), युसे (गुप्तचंशी), पंचार (प्रमार), चाळके (चालुक्य, सोलंकी), जादव आदि से पाया जाता है। पीछे से ब्राह्मणों ने वहां के चित्रयों को भी शुरू मानकर उनकी धर्मकियाएं वैदिक रीति से नहीं, किंतु पौराणिक पद्धित से करानी शुरू की और वहीं रीति उनके यजमानों के अज्ञान के कारण चल गई। कमलाकर पंडित ने 'ग्रूडकमलाकर' (शुरूधमेतत्व) नामक ग्रंथ लिखकर उनकी धर्मकियाओं की पौराणिक विधि भी स्थिर कर दी। जब दिन्य के चित्रय (राजपुत) इस प्रकार शुर्ड़ों की गणना में आने लगे तो राजपुताना आदि अन्य प्रदेशों से उनका विवाह संबंध खूट गया।

मरहटा जाति दिल्ए। हिन्दुस्तान की रहनेवाली है। उसके प्रसिद्ध राजा छुत्रपति शिवाजी के वंश का मूल पुरुष मेवाड़ के सीसोदिया राज-वंश में से ही थां। कर्नल टॉड ने उसको महाराणा अजयिंसह के पुत्र सज्जनसिंह का वंशज बतलाया है जो बहुत ठीक है। मुंहणोत नेणसी उसको महाराणा चेत्रसिंह के पासवानिये (अनौरस) पुत्र चाचा की सन्तान कहता है और खाफ़ी खां की फ़ारसी तवारी ख़ 'मुन्तख बु छुवाखं' में उसका वित्तोड़ के राजाओं की शाखा में होना लिखा है। शिवाजी के पूर्वजों की जो वंशावली मिलती है उसमें ये नाम हैं—

१-महाराणा श्रजयसिंह, २-सज्जनसिंह , ३-दूलीसिंह , ४-सिंह ,

- (१) उदयपुर राज्य के 'वीरविनोद' नामक बृहत् इतिहास में शिवाजी का महाराणा अजयसिंह के वंश में होना लिखा है (वीरविनोद; खंड २, ५० १४८१-८२)। शिवाजी और उनके वंशज मेवाड़ के सीसोदिया राजवंश से निकले हुए होने के कारणः सितारे के राजा शाहू के कोई संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (दूसरा) के छोटे माई नाथजी को सितारे की गद्दी के लिये दत्तक लेना चाहा था, परंतु इसके पूर्व ही राजपूर्तों का विवाह संबंध उनके साथ होना छूट गया था इसलिए महाराणा ने उसे स्वीकार न किया।
- (२) टॅंग्, राक्, जि० १, प्र० ३ १४ । कर्नेल टॅंड ने जहां शिवाजी के वंशका परि-चय और वंशावली दी है वहां तो उसका महारागा। अजयसी के पुत्र सज्जनसिंह के वंश में होना लिखा है, परंतु आगे (प्र० ३७१ में ) वर्णवीर (बनवीर) के वृत्तांत में लिखा है कि नागपुर के मोंसळे उस( वणवीर) के वंश में हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है ।
  - (३) मुंहणात नेणसी की स्थात; जि॰ १, ए॰ २३। नैणसी का कथन विश्वसनीय नहीं है।
- (४) राणा सजनसिंह ने गुजवर्गा के बहमनी राज्य के संस्थापक ज़फराज़ी (हसनगंगू) की सेवा में रहकर बीरता बतजाई।
- (१) राग्ण दुलहसिंह (दिलीपसिंह) को हसनगंगू ने उसकी वीरता और अच्छी सेवाओं के उपलब्ध में देवगिरि की तरफ मीरत प्रान्त में दस गांव दिये, जिसके हि॰ स॰ ७१३ (वि॰ सं॰ १४०६=ई॰ स॰ १३४२) के फरमान में उसकी सज्जनसिंह का पुत्र और अजयसिंह का पीत्र लिखा है।
- (६) राणा सिंहा (सिद्धजी) सागर का थानेदार नियत हुआ और फ़ीरोज़शाह बहमनी के गद्दी पर बैठने के पहले के बलेड़ों में सिंहा तथा उसका पुत्र भैरवसिंह (मीं-सला) उसके पत्त में रहकर लड़े और सिंहा मारा गया।

४-भोंसला<sup>3</sup>, ६-देवराज, ७-इन्द्रसेन<sup>2</sup> (उग्रसेन), द्र-श्रुभकर्ण्<sup>3</sup>, ६-क्रपसिंह, १०-भूमीन्द्र, ११-रापा, १२-बरहट, १२-खेला, १४-कर्णसिंह, १४-शंभा, १६-बाबा, १७-मालू, १८-शाहजी, १६-शिवाजी, २०-शंभा (दूसरा), २१-साह, २२-रामराजा (दत्तक), २३-साह दूसरा (दत्तक) श्रीर २४-प्रतापसिंह।

कर्नल टॉड ने वंशावली इस प्रकार दी हैं --

१-श्रजयसी, २-सजनसी, ३-द्लीपजी, ४-शीश्रोजी, ४-भोरजी, ६-देवराज, ७-उगरसेन, द-माहलजी, ६-खेन्द्रजी, १०-जनकोजी, ११-सत्तृजी, १२-संभाजी, १३-सिवाजी (मरहटों के राज्य का संस्थापक), १४-संभाजी (दूसरा) श्रोर १४-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छीन लिया।

पहले के सोलह व्यक्तियों का शृंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता श्रातपव हम यहां शिवाजी के दादा मालूजी भोंसला से मरहटों के राज्य का सिलसिला शुरू करते हैं। मालूजी वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में श्रहमदनगर के सुल्तान का नौकर हुआ। वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) में उसके शाहजी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मालूजी ने श्रपते बाहुबल से बहुतसी संपत्ति जोड़कर श्रपना बल बढ़ाया तथा श्रहमदनगर के सुल्तान ने भी उसको पूना श्रोर सोपारा की जागीर प्रदान की। उसने श्रपने पुत्र शाहजी का विवाह एक मरहटे सरदार जादूराव की कन्या के

<sup>(</sup>१) राखा भैरवासिंह ( मोंसला ) का उपनाम मोंसला होने से उसके वंशज भोंसले कहलाये। सुल्तान फीरोजशाह ने गद्दी पर बैठने बाद भैरविसिंह को मध् गांवी सिंहत सुधोल की जागीर दी, जिसका हि॰ स॰ समामता ( म॰० ) ता॰ २४ रवि-उल् श्राखिर ( वि॰ सं॰ १४४४ माध विदे १२=ई॰ स॰ १३६म ता॰ १४ जनविर्ध) का फ्रामान विद्यमान है।

<sup>(</sup>२) इन्द्रसेन (उप्रसेन) और प्रतापसिंह दो आई थे। जिनमें से इन्द्रसेन देवराज का उत्तराधिकारी हुआ और वह कोंकण की जबाई में मारा गया।

<sup>(</sup>३) इन्द्रसेन के दो पुत्र कर्ण और शुभकृष्य (शुभकर्ण) हुए, जिनमें से कर्ण के वंश में सुधोल का राजवंश और शुभकर्ण के वंश में शिवाजी के पूर्वज हुए।

<sup>(</sup>४) टा, रा, जि॰ १, ४० ३१४, टिप्पण ३ १

साथ किया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) में मालूजी का देहान्त होने पर शाहजी उसका उत्तराधिकारी हुआ। पहले तो वह मुगलं सम्राट् शाहजहां के विरुद्ध दोकर खानेजहां लोदी का तरफ़दार हो गया, परंतु फिर उसने शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली। श्रंत में किसी कारण से वह उसकी सेवा छोड़कर दौलताबाद की तरफ़ चला गया। वि० सं०१६६० (ई० स० १६३३) में शाहजहां ने बीजापुर पर चढ़ाई की उस समय शाहजी ६००० सवारों की सेना सिंहत बीजापुर के पत्त में रहकर बादशाही फ्रौज से लुड़ा। दक्तिण के सूबेदार खानेजहां लोदी ने जब बागी सरदार निज़ामुल्मुल्क को क़ैद कर दिल्ली भेजा तब शाहजी ने दूसरे निजाम को उसके स्थान में बैठा दिया तथा उसके भी केंद्र हो जाने पर तीसरे को स्थापित किया श्रीर बीजापुर व श्रहमदनगर के राज्यों की सम्मिलित सेना के साथ बादशाही फ़ौज पर कई इमले कर उसको परास्त कर दिया। फिर अवसर पाकर आप निजाम के राज्य पर हाथ बढ़ाने लगा। जब शाहजहां के साथ श्रहमदनगर श्रीर बीजापुर-वालों की संधि हो गई और शाहजादा औरंगज़ेव वि० सं० १६६३ ( ई० स० १६३६) में दिवाण के सुबों के नियंत्रण के लिए नियत हुआ तब शाहजी भी बीजापुर चला गया श्रीर श्रपने पिता की जागीर के परंगने पूना श्रीरं सोपारा, जो बीच में बीजापुरवालों ने छीन लिये थे, पुनः उसको मिल गये। कर्णाटक की लड़ाई में शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ अच्छी सेवा बजाई इसलिए उधर कोल्हार, बंगलोर और वालापुर स्रादि परगने भी उसको जागीर में दिये गये श्रौर उनके सिवा सतारे के द्विणी ज़िले कराड़ में २२ गांवों की देशमुखी भी प्रदान हुई। शाहजी की एक स्त्री से शंभाजी श्रौर शिवाजी तथा दूसरी से व्यंकाजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे।

शिवाजी का जन्म (श्रमांत) वि० सं० १६८६ फाल्गुन विद् ३ (पूर्णिमांत चैत्र विद ३=ई० स० १६३० ता० १६ फरवरी) शुक्रवार हस्तनत्तत्र को हुत्रा । जव वह वालक था तब उसकी माता जीजीबाई(जीजाबाई) वादशाह शाहजहां की सेना में क्रैद होकर श्राई थी, परंतु श्रपने पीहरवालों की सिफ़ारिश से छूट गई,

<sup>(</sup>१) शिवाजी का जन्मादेन (सुधा; वर्ष १, सारा १, पू० २४-२१)।

जो उस समय बादशाही नौकर थे। वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) तक छः वर्ष तो शिवाजी और उसकी माता शाहजी से पृथक् रहे, परंतु अंत में बे उनके पास बीजापुर चले गये। शिवाजी का पहला विवाह निम्बालकर की कन्यां सईबाई के साथ हुआ। जब शाहजी कर्गाटक की तरफ गया तो उसने शिवाजी और उसकी माता को पूना भेजकर दादा को खुदेव पंडित को शिवाजी का शिव्तक और जागीर का निरीव्तक बनाया। उस पंडित के श्रम तथा उद्योग से सैनिक शिद्धा में तो शिवाजी प्रवीश हो गया, परंत पढ़ने लिखने पर उसने बहुत थोड़ा ध्यान दिया। हां, महामारत, रामायण और पुराणादि धर्मश्रंथों की कथावार्ताश्रों को अवण करते रहने से विधर्मियों ( मुसलुमानों ) के प्रति उसको घूलासी हो गई। अपनी जागीर के पर्वतीय भाग के निवासी मावली लोगों के समागम से उसने देश की विकट घाटियों श्रीर विषम पर्वतमार्गों का झान भलीभांति प्राप्त कर लिया। शिकार और वनविहार ही में वह अपना बहुतसा समय बिताने लगा। दादा को खदेव ने उसकी यह प्रकृति देखकर उसको बहुत समसाया, परंतु उसके मन में यही धुन समा रही थी कि मैं किसी प्रकार स्वतंत्र राजा वन जाऊं! सदीं, गर्मी श्रौर मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिभक माव-लियों को साथ लिये वह दूर-दूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगा और अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने मुसलमान अधिकारियों और मरहटे सरदारों से भी मेलजोल पैदा कर लिया। वह वातचीत करने में चतुर, स्वभाव का वीर श्रौर राज-दरवार की रीति-भांति को भी भली प्रकार जांनता था।

मरहटों के प्रताप को भारतवर्ष में चमकानेवाला शिवाजी दिलिए के मुसलमानी राज्य बीजापुर, गोल कुंडा आदि की दुर्व्यवस्था से लाम उठाकर अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा कई गढ़-गढ़ी बनाता और परगने दवाता रहा। उसने कई नगर लूटकर उनकी संपत्ति से अपने सैन्यवल में वृद्धि की और एक ज़र्मीदार से महाराजा वन गया। अपना वल उसने इतना बढ़ाया कि केवल दिलिए के सुलतानों ही से नहीं, किंतु औरंगज़ेव जैसे

कई कठिनाइयां सहता हुन्ना पीछा दिल्ला में पहुंच गया।

जब मिर्ज़ी राजा के पास यह खबर पहुंची कि शिवाजी भाग गया है श्रीर उसने यह भी सना कि बादशाह को मेरे बेटे रामसिंह पर उसके भगा देने का संदेह हो गया है तो वह बड़े विचार में पड़ा और शिवाजी को पुनः काबू में लाने के लिए उसने अनेक उपाय रचे, परंतु उसे कुछ मी सफलता न मिली। शिवाजी का संवंध राजपूताने के साथ कुछ भी न रहा इसलिए उसकी कार्रवाइयों का विशेष वृत्तांत यहां देना उपयोगी न समभ-कर केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि वि० सं० १७३१ (ई०स० १६७४) में शिवाजी बड़ी धूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिंहासन पर वैठा, 'राजा' पद्वी धारण की, ऋपनी मोहर छाप में 'च्ित्रयकुलावतंस श्रीराजा शिवा छत्रपति । शब्द अंकित करवाये और अपने नाम के सिक्के भी चलाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की श्रीर वृद्धिमान तथा योग्य मंत्रियों, शूरवीर एवं रण्कुशल सेनापतियों की सहायता से राजकाज करने लगा, परंतु इस पद का उपभोग वह बहुत काल तक न कर सका, क्योंकि गद्दी पर चैठने के छु: वर्ष पीछे ४१ वें वर्ष के प्रारंभ में ही वि॰ सं॰ १७३७ (ई० स० १६८०) में उसका देहांत हो गया। श्रपनी नीतिनियुगंता श्रीर उत्तम बर्ताव से शिवाजी ने मरहटा मात्र के श्रंत करण में एक प्रकार का जोश श्रीर जातीय भाव उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वारा पीछे उनकी उन्नति का नत्त्रत्र थोड़ासा चमका, परंतु फिर परस्पर की ईर्षा, द्वेष, फूट श्रीर लूटमार का बाज़ार गरम रखने से राष्ट्रीय संगठन की रचा करने के बदले उन्होंने उसको विध्वंस कर दिया जिससे उस उन्नति के नवांकुरित पौधे का शीघ ही नाश हो गया। शिवाजी ने चार विवाह किये थे उनमें से सई-बाई श्रौर एक दूसरी स्त्री तो उसके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुत्तवाई

<sup>(</sup>१) ग्रेंट डफ; हिस्ट्री श्रॉव् दी मराठाज़; जि॰ १, ५० २०७, टिप्पण २

<sup>(</sup>श्रांक्सफर्ड संस्करण)।
(२) शिवाजी का सोने का सिक्का भी मिला है, जिसपर 'छत्रपति महाराजा
(२) शिवाजी का सोने का सिक्का भी मिला है, जिसपर 'छत्रपति महाराजा
शिवाजी' लेख है (प्रोप्रेस रिपोर्ट श्रांव दी श्राकियालाजिकल् सर्वे, वेस्टर्न सर्कन्न; ई॰स॰
1818, ए॰ ६ भौर ४=)।

पित के देहांत से थोड़े दिन पीछे सती हो गई श्रीर चौथी सोयराबाई राजाराम<sup>7</sup> की माता थी, जिसपर शिवाजी का वड़ा प्रेम था। सईबाई के गर्भ से शंभाजी ने जन्म लिया था।

शंभाजी-यद्यपि ज्येष्ठ राजकुमार होने से शिवाजी के पीर्छ गद्दी का हुक उसी का था, परंतु उसके दुश्चरित्र होने और किसी ब्राह्मण की स्त्री पर वलात्कार करने के दंड में शिवाजी ने उसकी क़ैद कर रक्खा था। वहां से किसी प्रकार निकलकर वह वादशाही सूर्वेदार दिलेरखां के पास चला गया, किंत जन श्रीरंगज़ेब ने दिलेराड़ां को लिखा कि शंभाजी को हमारें पास भेज दो तो उसने उसको अपनी प्रतिका का पालनः करने के वास्तेः चपके से भगा दिया, क्योंकि वह अपने स्वामी की नीति को जानता था। लाचार शंभाजी फिर पिता की शरण में आया और पन्हाले के गढ़ में कैद किया गया। शिवाजी का देहांत होंने पर सरदारों ने बालक राजाराम को गद्दी पर विडा दिया। जब शिवाजी की मृत्यु का समाचार शंभाजी नेः सुना तब उसने उक्त गढ़ पर अधिकार कर लिया और वह अपनी सेना सर्हित रायगढ़ पहुंचाः। दूसरें सरदार भी उससे मिल गये और वह अपने पिता की गद्दी पर वैठा। उसने राजाराम की माता को गढ़ से नीचे गिएा-कर मरवा दिया, राजाराम को भी कैद कर लिया और अपने पिता के स्वामिभक्त सरदार और सेनापितयों में से कितनों ही को तो मरवा डाला श्रीर कुछ को केद किया। श्रागरें से भागतें समय शिवाजी ने जिंसः कवि कलश नामक ब्राह्मण के पास शंभाजी को छोड़ा था उसी को शंभाजी: ने पंडितराज की पदवी देकर अपना मंत्री बनाया। शिवाजी के गुरु स्वामी: रामदास ने शंभाजी को बहुत समभाया, परंतु उनकी शिक्षा का कुछ भी प्रभाव उसपर न पड़ा। श्रीरंगज़ेंव का शाहज़ादा श्रकबर वाग्री होंने पर: श्रपने पिता के कोप से भयभीत होकर कुछ काल तक शंभाजी के पासः स्हा, जिससे घवराकरः वादशाह राजपूताने में महारागा जयसिंह के साथः जो लड़ाई हों रही थी उसको किसी प्रकार समाप्त कर दिल्ला में पहुंचा

<sup>(,</sup> १. ) राजाराम.के स्थान पर रामराजा भी लिखा मिलता है।

श्रीर गाज़ीउद्दीनख़ां को बड़ी सेना के साथ शंभाजी पर भेजा। जब श्रीरंग ज़ेब बीजापुर श्रौर गोलकुंडे को विजय करने में लगा था उस समय शंभाजी भी कभी कभी बादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करता रहा। जब उसने उन दोनों राज्यों को जीतकर दिल्ली की बादशाहत से मिला लिया तब वि० सं० १७४४ (ई० स० १६८७) में शंभाजी के नाश करने पर कमर बांधी और शाहज़ादे मुहम्मद श्राज़म को ४०००० सेना देकर उसपर भेजा। वि० सं० १७४४ ( ई० स० १६८६ ) में बादशाही सेना-पति सुकर्रवां पन्हाले की तरफ़ भेजा गया । उस समय शंमाजी पन्हाले को छोड़कर संगमनेर तीर्थ के एक बाग में प्रेमपात्रियों को साथ लिये श्रानन्द उड़ा रहा था। वह यह समभे हुए था कि ऐसे विकट मार्ग को पार कर इस सुरचित स्थान में शत्रु नहीं पहुंच सकेगा, परंतु मुकर्रबढ़ां अपनी चुनी हुई सेना सहित वहां जा पहुंचा। शंभाजी शराब के नशे में चूर हो रहा था। जब उसके सेवक नै शत्रु की सेना सिर पर आ जाने की स्चना उसे दी तो उसने कोध में श्राकर उस बिचारे को बहुत कुछ भला वुरा कहा। इतने में तो मुकर्रक्यां आ पहुंचाः शंभाजी ने उससे युद्ध किया परंतु वह घायल होकर पकड़ा गया। उसके साथ कवि कलश भी था। जो शत्रु से लड़कर सक्त घायल हुआ। मुकर्रवर्खा ने दोनों को क्रेंद्र कर बाद-शाह के पास पहुंचा दिया। जब शंथाजी द्रावार में लाया गया तो श्रीरंगज़ेव तस्त से उतरकर खुदा का शुक्रिया करते हुए नमाज़ पढ़ने लगा; उस समय कवि कलश ने शंभाजी से कहा-'देख, तेरा प्रताप ऐसा है कि तुमकी मान देने के वास्ते बादशाहः तक्त छोड़कर तेरे सामने सिर मुकाता है। श्रीरंगज़ेव ने चाहा कि शंभाजी मुसलमान हो जाय, परंतु उसने कई श्रप-शन्दों के साथ बादशाह का श्रनादर किया, जिसपर क्रोध में श्राकर वाद-शाह ने शंभाजी और कवि कलश दोनों को उनके कई साधियों सहित संखा डालाः।

शंभाजी के मारे जाने पर बादशाही सेनापति ऐतकादखां ने राय-गृड़ फ़तह कर लिया। शंभाजी की राखी यीशवाई अपने बालक पुत्र शह समेत केंद्र हुई श्रीर बादशाह के पास पहुंचाई गई। शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम किसी ढब से भाग निकला। राजाराम ने गई। पर बैठकर बाद-शाही सेना से कई लड़ाइयां कीं, परंतु श्रन्त में जुिलक्षकारखां से हार-कर वि० सं० १७४४ (ई० स० १६६७) में वह सतारे चला गया श्रीर उस नगर को श्रपनी राजधानी बनाया। राजाराम के मरने पर उसका बालक पुत्र शिवाजी (दूसरा) गई। पर बैठा श्रीर राज्य का काम उसकी माता ताराबाई सम्हालने लगी। उसके समय में मरहटों ने श्रपने खोये हुए बहुतसे गढ़ पुनः ले लिये। वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में जब यादशाह श्रीरंगज़ेव श्रहमदनगर में मर गया तब शाहज़ादे श्राज़म ने शंभाजी के पुत्र शाहजी को केंद्र से छोड़ दिया। उसने नि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में जब यातशाह श्रीरंगज़ेव श्रहमदनगर में मर गया तब शाहज़ादे श्राज़म ने शंभाजी के पुत्र शाहजी को केंद्र से छोड़ दिया। उसने नि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में ताराबाई से सतारे का राज्य छीन लिया, जिसपर वह श्रपने यालक पुत्र को लेकर कोल्हापुर चली गई श्रीर वहां उसने श्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

शाहुजी ने बालाजी विश्वनाय को अपना पेशवा (प्रधान) बनाया। यह पहला ही पेशवा था, जिसने अवसर पाकर राज्य का सारा काम अपने हस्तगत कर लिया, इसलिए धन्ना यादव के पुत्र चंद्रसेन और उसके वीच परस्पर शृञ्जता हो गई। वि० सं० १७७० (ई० स० १७१३) में उन दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें शाहुजी ने पेशवा की सहायता के लिए हैवतराव निवालकर को भेजा, जिससे हारकर चन्द्रसेन पहले तो कोल्हापुर गया, फिर निज़ाम के पास जाकर रहने लगा। पेशवा की सत्ता प्रतिदिन बढ़ने लगी और वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१८) में दिल्ली जाकर उसने यादशाह फ़रूंखियर से कई जागीरों की सनदें, दिल्ला की चौथ और सरदेशमुखी के हक हासिल किये। फिर वहां से लौट आने पर वि० स० १७७८ (ई० स० १७२१) में वह मर गया। यहां से पेशवों का राज्य शुरू हुआ और शाहुजी नाममात्र का राजा रह गया।

<sup>(</sup>१) श्रामद् का चौथा हिस्सा।

<sup>(</sup>२) सरदेशमुखी एक कर था, जिसमें ग्रामद का १०वां हिस्सा लिया जाता. या भीर यह कर चौथ से भन्नग लगता था।

वाजीराव (बालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-यह वि० सं० १७९० (ई०स० १७२१) में पेशवा बना और उसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान का राज्य श्रपने श्रधिकार में कर लेने की नीयत से उसने जहां तहां श्रपने नायब भेजे। किर तो शिवाजी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कहलाते रहे। उसने मल्हारराव होल्कर, राखोजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाड़ श्रादि मरहटे सरदारों को बड़े बड़े श्रोहदे देकर मालवे और गुजरात पर अपने नायब के तौर परनियत किया। जिस समय मालवे की स्वेदारी पर बादशाह मुहम्मदशाह की तरफ़ से श्रांबर का महाराजा सवाई जयसिंह था उस समय मरहटों ने नर्मदा को पारकर श्रपने घोड़ों की बाग उत्तरभारत की श्रोर फेरी। महाराजा जयसिंह ने कुछ शर्तों पर मालवा बाजीराव के सुर्युद कर दिया।

वि० सं० १७६७ (ई० स० १७३०) में बाजीराव पेशवा के मरने पर उसका पुत्र बालाजीराव (बालाजी बाजीराव दूसरा) तीसरा पेशवा हुआ। वि० सं० १८०६ (ई० स० १७३६) में राजा शाह्र का देहान्त हुआ। शाह्र की राखी सकरबाई (सकवारबाई) ने कोल्हायुर से राजा शंभा को गोद लेगा चाहा, परंतु दूसरी राखी ताराबाई के प्रयत्न से शिवाजी (दूसरा, रामराजा का पुत्र) नामनात्र के लिए सतारे की गही पर विठलाया गया। शाह्जी राजा के समय से ही राज्य की सारी सत्ता पेशवा के हाथ में थी तो भी वह प्रधान कहलाता था। शाह्जी के मरते ही बालाजी महाराजाधिराज वन गया और उसने वि० सं० १८०७ (ई० स० १७४०) में पूना में अपनी राजधानी स्थापित की तथा अपने सैनिक अफ़सरों-होल्कर, सिंधिया और पंवार-में मालवे का देश वांट दिया।

वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में श्रहमदशाह श्रव्दाली, जो पहले हमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लौट गया था, फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ श्राया। इस बार सदाशिवराव की वातों में श्राकर पेशवा ने युद्धकुशल रघुनाथराव को सेनापित के पद से श्रलग कर सदाशिवराव को उसके स्थान पर नियत किया और समग्र मरहटा दलवल सहित उसको श्रहमदशाह से लड़ने के लिए भेजा। पानीपत के घोर युद्ध

में मरहटे परास्त हुए और उनके सहस्रों सैनिक खेत रहे। कई बड़े बड़े खड़े अफ़सर, पेशवा के पुत्र विस्वासराव और सेनापित सदाशिवराव आदि मारे गये। अपने पुत्र की मृत्यु एवं इस पराजय की खबर सुनकर वालाजीराव पेशवा का भी देहान्त हो गया।

बालाजी बाजीरांव के पींछे उसका पुत्र मांघोराव गद्दी पर बैंडा श्रीर उसका चवा रघुनाथराव पेशवा वनने का उद्योग करने लगा । वि० सं० १८२६ (ई० स० १७७२) में मांघोराव भी काल-कविलत हो गंया श्रीर पेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई नारायण्याव को मिलो । एक वर्ष के भीतर ही वह रघुनाथराव (राघोवा) के यत से मारा गया श्रीर रंघुनाथराव ने श्रंपने को पेशवा मान लिया, परंतु नारायण्याव की छी के गर्भ था श्रीर पुत्र उत्पन्न होने पर वही वालक मांघोराव दूसरे के नाम से गद्दी पर बिट-लाया गया। राज्य का कार्य्य सखाराम वापू श्रीर नाना फड़नवीस श्रादि करने लगे। उधर रघुनाथराव श्रंग्रेज़ सरकार की सहायता से पेशवा बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता न मिली। रघुनाथराव के दो पुत्र-बाजीराव श्रीर चिमनाजी—थे।

माधोराव (दूसरा) वि० सं० १८४२ (ई० स० १७६४) में महल पर से अकस्मात् गिरने से मर गया। तब रघुनाथराव का पुत्र बाजीराव (तीसरा) पेशवा बनाया गया।

रामराजा के दत्तक पुत्र शाहूजी ने स्वतंत्रता धारण कर सतारे पर अधिकार कर लिया था, परंतु अन्त में वह भी केंद्र हुआ। वि० सं०१८४६ (ई० स०१८०२) में बाजीराव जसवन्तराव होल्कर से पराजित होकर, पृना से माग आया। फिर उसी साल उसने अंग्रेज़ सरकार से ब्रहदनामा किया।

इधर होल्कर, सिंधिया और धार के परमार आदि सरहारों का वल बढ़ने लगा और पेशवा की सत्ता घटती ही गई । उघर अंग्रेज़ों का प्रमाव प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में वाजी-राष के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, जिसमें वह पराजित होकर भागा। पूना पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और कोरेगांव के पास जनरल स्मिथ ने भरहटों की सेना को हराकर सतारे पर भी श्रधिकार कर लिया। अन्त हैं पेशवा बाजीराव ( दूसरा ) सर जॉन माल्कम की शरण में चला गया और उसको सरकार ने ५००००० रुपये वार्षिक पेंशन पर बिदूर ( कानपुर ज़िला ) भेज दिया।

राजा शाहूजी की जगह उसके बेटे प्रतापसिंह को गही पर विठाकर राजकाज की देखरेख के लिए कप्तान ग्रेंट डफ नियत किया गया। बालिय होने पर प्रतापसिंह को राज्य के अधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंत्र होने का प्रपंच करने पर अंग्रेज़ सरकार ने उसे गही से उतारकर वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में उसकी नज़रके दी के तौर पर बनारस मेज दिया और उसके भाई शाहजी को सतारे का मालिक बनाया। वि० सं० १६०६ (ई० स० १८४८) में उसके निःसंतान मरने से उसके राज्य पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार शिवाजी के वंश और पेशवा के राज्य होनों की समाप्ति हो गई और अब केवल को स्हापुर का राज्य शिवाजी के वंश में अवशेष रह गया है।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि मालवा मुसलमानों के अधिकार से निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अधिकार में आया। बाजीराव का प्रताप दिन-दिन बढ़ता गया और उसने मालवे का मुल्क होल्कर, सिंधिया और परमार (पंवार) वंशों के अपने सैनिक अफसरों में बांट दिया। फिर होल्कर के वंश में इंदौर का, सिंधिया के वंश में ग्वालियर का और परमार के वंश में धार का राज्य स्थिर हुआ। इन तीनों में भी ग्वालियरवालों का प्रताप खूब बढ़ा। इन मरहटों ने मुगल बादशाहों की अवनित के समय राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने में कुछ भी कमी न रक्खी। मुगलों के समय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराब न हुई, परंतु मरहटों ने तो उनको जर्जरित कर दिया और सबसे अधिक हानि मेवाड़ (उदयपुर राज्य) को पहुंचाई। मरहटों के अत्यावारों तथा आक्रमयों का वर्णन आने मिन्न-भिन्न राज्यों के इतिहास में विस्तार से लिखा जायगा, यहां तो उनको संस्तेप में परिचय दिया जाता है।

सिंधिया (सिंदे) घराने के मूल पुरुष कन्नेरखेड़ा (सतारे से १६ भील पूर्व ) गांव के वंशपरंपरागत पटेल (मुखिया) थे। इस घराने की प्क कन्या का विवाह राजा शाहूजी (शंभाजी के पुत्र ) के साथ हुआ था। म्वालियर राज्य का संस्थापक राणोजी सिंधिया, पेशवा बाजीराव की सेवा में रहता था। वाजीराव ने उसकी वीरता श्रीर सेवा से प्रसन्न होकर उसकी · उच्च पद पर नियत कर दिया। मालवे पर पेशवा का अधिकार होने पर उसने मल्हारराव होल्कर श्रौर पुंश्रार (परमार, धारवालों का पूर्वज ) के साथ उसको मालवे में चौथ श्रौर सरदेशमुखी लेने का श्रधिकार दिया श्रीर उसी को श्रपना प्रतिनिधि वनाकर बादशाही दरवार में दिल्ली भेजा। उसी ने पेशवा की तरफ़ से श्रहदनामे पर दस्तखत किये। राणोजी ने श्रपना निवासस्थान उज्जैन में रक्खा । वि० सं० १८०२ ( ई० स० १७४४ ) में शुजालपुर में राणोजी का देहांत हुआ, तब से उस गांव का नाम राणु-गंज पड़ा। श्रंत समय में ६४००००० रुपये वार्षिक आय का मुल्क राणोजी सेंधिया के ऋधिकार में था। उसकी दो खियों से पांच पुत्र जयश्रापा, इत्ता, जहोबा ( जोतिवा ), तुका और माधोराव ( महादजी ) उत्पन्न हुए। जयआपा अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, परंतु वह शीव्र ही नागोर (मारवाड़) में महाराजा विजयसिंह के इशारे से दो राजपूतों के हाथ से ञ्चलपूर्वक मारा गया। दत्ता दिल्ली के पास की एक लड़ाई में काम आया श्रीर जहोवा डीग के पास के युद्ध में मारा गया। जयश्रापा का पुत्र जनकोजी राज्य का स्वामी हुन्ना। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में जनकोजी के खेत रहने पर राणोजी का सब से छोटा पुत्र माधोराव सिंधिया राज्या-िधिकारी हुआ। उसकी विभृति और सैन्यवल बहुत बढ़ गया और उसने फ्रेंच श्रफ़सरों को नौकर रखकर श्रपनी सेना की सजावट नये ढंग से की। मल्हारराव होल्कर के मरने पर माधोराव का प्रभाव वहुत वढ़ा श्रीर मालवा तथा राजपूताना आदि प्रदेश होल्कर व सिंधिया के अधिकार में समभे जाने लगे । वहां के कई राज्यों पर कर लगाकर माधोराव एक स्वन् तंत्र महाराज्य का स्वामी हो गया। केवल नाममात्र के लिए वह पेशवा के

ń

4

ÿ

श्रधीनस्थ कहलाता श्रौर उसी के नाम से श्रपनी मुस्की व फ्रौजी कार्र-वाइयां करता था, परंतु वास्तव में उसे हिन्दुस्तान का शासक कहना चाहिये। उसने दिल्ली के बादशाह को श्रपनी रक्ता में लिया। जयत्रापा की संदुकटी (मारने के पवज़) में जोधपुरवालों को श्रजमेर ज़िला उसे देना पड़ा। फिर वह राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने लगा। मुगलों की ्निर्वलता के कारण राजपूताने के राजा भी निरंकुश होकर परस्पर लड़ने लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्तों ने सिर उठाकर राज्य की भूमि ्दबाना श्रीर राजा की श्राह्म को टालना गुरू किया। इन लड़ाई-भगड़ों में उभय पत्तवाले अपना अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए होल्कर, िसिधिया अथवा अन्य मरहटे सरदारों को सहायतार्थ बुलाने लगे। ये लेग राजाओं से निश्चित फ़ौज-ख़र्च लेने के अतिरिक्त उनके देश को भी लूटते श्रीर धनाढ्य लोगों को क़ैद करके ले जाते श्रीर उनको मुक्त करने के बदले बहुतसा घन लेते थे। अंग्रेज़ सरकार का वढ़ता हुआ प्रताप देख ंकर वह ( माधवराव ) उससे द्वेषमाव रखता था । वि० सं० १८५१ ( ई० स० १७६४) में उसका देहांत पूना में हो गया। उसके कोई पुत्र न होने से, ः इसके भाई तुकाजी के तीसरे पुत्र आनंदराव का बेटा दौलतराव द्तक िलिया गया श्रीर उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। श्रंत्रेज़ सरकार के साथ उसने लड़ाइयां लड़ीं, परंतु श्रंत में हारकर श्रहदनामा कर लिया। फिर तो राजपूताने से सिंधिया का अधिकार उठ गया और अंग्रेज़ों के ं हाथ में शासन-सूत्र श्राया।

होल्कर—मरहटों के राज्य का दूसरा सुदृढ स्तंम होल्कर का वंश था उसकी राजधानी मालवे में इन्दौर नगर है। इस राज्य के स्थापन कर्ता मलहारराव का पिता खंडोजी होल गांव (पूना से ४० मील) का रहनेवाला था। वि० सं० १७४० (ई० स० १६६३) के लगभग मल्हाराव का जन्म हुआ। अपने पिता के मर जाने पर वह माता सिहत अपने नितहाल खानदेश में जा रहा। साहसी और वीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण वाजीराव पेशवा ने उसे अपनी नौकरी में लिया और एक वड़ी

सेना का नायक बना दिया। निज़ाम के साथ की और कोंकण की लड़ाइयों में अञ्छा काम कर दिखाने से वह पेशवा के बड़े सामंतों में गिना गया। उसकी मातहती में जो सेना थी उसके खर्च के लिए इन्दौर का बड़ा ज़िला उसको दिया गया, जो अब तक उसके खान्दान में चला आता है। उसने कई बार दिल्ली व आगरे तक पहुंचकर बादशाही मुल्क लुटा। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में घायल होकर भागने के बाद वह अपने राज्य के प्रबंध में लगा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्य के पीछे उसके दूसरे पुत्र मात्रोसिंह को जयपुर का राज्य दिलाने के लिए उदयपुर के महाराणा जगतिसह (दूसरा) ने मल्हारराव की मदद ली। उस समय उसने मैवाड़ से फ़ौज खर्च के लिए बहुत से रुपये लेकर कुछ इलाक्ना भी दवा लिया। इस प्रकार राजपूताने के राज्यों पर दबाव डालता श्रीर श्रपना भंडार भरता हुश्रा मल्हारराव वि० सं० १८२३ (ई० स०: १७६६ ) में परलोक को सिधारा। उसका पुत्र खंडेराव भरतपुर के जाटों के मुकावले में पहले ही मारा गया था, जिससे उसका वालक पुत्र माले-राव राजा बना श्रीर थोंडू ही मास बाद मर गया, जिसंसे उसंकी माता श्रृहित्याबाई राज्य का काम चलाती रही। श्रृहित्याबाई ने उत्तमता से राज्य का काम चलाया और अपनी धर्मनिष्ठा, वुद्धिमानी, द्या, दान और परोपकार के कार्यों से वह भारतवर्ष में एक आदर्श महिला हो गई। वि० सं० १८४२( ई० स० १७६४ ) में अहिल्यावाई के म्राते पर होल्कर के वंश के तुकोजीराव ने दो वर्ष तक राज्य किया। उसके मरने पर राज्य में वखेड़ा हुआ और उसका पुत्र जसवन्तराव अपने भाई मल्हाररावं को मारकर इन्दौर-राज्य का स्वामी हो गया। उसने श्रमीरखां पठान को श्रपनी सेवा में रखकर राजपूताने पर बहुत कुछ श्रत्याचार कराया श्रीर श्रेप्रेज़ों से भी लड़ा। अन्त में उस(जसवन्तराव )के पागल होकर मर जाने पर उसकी स्त्रीं तुलसीबाई नें कुछ अर्से तंक राज्य का काम चलाया, परंतु श्रंत में सैनिकों ने उपद्रव खड़ाकर उसे मार डाला श्रीर इस्वंतरावः के पुत्र मल्हारराव (दूसरा) को गद्दी पर विठाया। जसवंतराव के समय में होल्कर और सिंधिया के बीच भी कई लड़ाइयां हुई थीं। ये दोनों अपना अपना अवसर देखकर राजपूताने में आते और यहां के राज्यों में लटमार कर चले जाते थे। पिंडारियों के सरदार श्रमीरलां के साथी निर्देयी पठानों ने भी राजपूताने की प्रजा को सताने में कसर न रक्सी। अमीरखां ते अपना सैनिक वल बढ़ाकर मेवाड़, माखाड़ भौर जयपुर के राज्यों में अपनी धाक जमा ली थी। परस्पर की फूट और तिर्वलता के कारण कोई भी राजा अकेला लुटेरे पठान और सरहटों का मुकावला न कर सकता था और मिलकर शत्रु को मारने के बदले उत्तरे वे लोग अपने घरेलू भगड़ों में मरहटों को मदद के लिए बुलाते, जो बिह्यी-बन्दर के जैसा न्याय कर उन राज्यों पर आपत्ति खड़ी करते और उनके इलांके भी छीन लेते थे। सिंधिया ने राजपूताने में श्रपने प्रतिनिधि आंबाजी इंग्लिया को रक्खा और वह मानो राजपूत राज्यों के भाग्य का निर्णय करने में धाता विधाता सा यन गया। सिधिया, होएकर और धार श्रादि के राजाओं ने राजपूताने के राज्यों से खिराज उहराये, फ़ौज-ख़र्च में उनसे कई परगने ले लिये और जगह जगह अपने अधिकारी रखकर राजा श्रीर प्रजा दोनों को पीडित करने में कमी न रक्खी। देश ऊजड़ होता गया, खेती-बाड़ी श्रीर व्यापार बंदसा हो गया तथा चारों श्रोर खुटेरों एवं डांकुश्री के मुएड फिरा करते थे। वे लोग जहां जहां पहुंचते वहां नगरों तथां गांवों को लूटते श्रीर उनको जला देते थे। इसीसे लोगों के धन श्रीर प्राण प्रतिच्रण संकट में रहते थे। उनके श्रत्याचारों से राजपूताने के राज्यों की नाक में दम आ गया और दीनता एवं दरिद्रता चारों श्रोर से मुंह काड़े उनको भक्तण करने के लिए संमुख आकर उपस्थित हुई, जिससे लाचार होकर अपने बचाव के लिए राजपूताने के राज्यों को अंग्रेज़ सरकार की रज्ञा में जाना पड़ा ।

शिवाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं में एकता का भाव उत्पन्न कर उनके जातीय संगठन द्वारा पुनः हिन्दू राज्य स्थापित कर देना ही भएता मुख्य श्रमित्राय प्रकट किया श्रीर मरहटा जाति में एक प्रकार की जोश उत्पन्न कर दिया, परन्तु उसने जिस महाराज्य की नींव डाली वह राष्ट्रीय भावों की सुदृढ़ चट्टान पर नहीं थी, किन्तु वालू की पोली भूमि में खड़ी की गई थी अत्रयव मरहटों के विराट् राज्यक्षी अंग-प्रत्यंगों में शीघ्र ही परस्पर की फूट और नैरमाव की बीमारी फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखकर एक दूसरे को कुचल देने में प्रवृत्त हुआ। साम्राज्य स्थिर करने के उदार और उत्कृष्ट भावों से अनिभन्न होने के कारण मरहटा जाति ने लूट-खसोट, अन्याय और अनर्थ के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करलेना ही राज्य बढ़ाने का मूलमंत्र समसा, जिसका परिणाम यह हुआ कि समुद्र-पार से आई हुई बुद्धिमान् और नीतिकुशल तीसरी जाति ने उनके वल का विष्यंस कर मारत का राज्य उनसे छीन लिया।

#### श्रंग्रेज़ों का संबंध

प्राचीन काल में भारत के बने हुए छींट, मलमल इत्यादि कल तथा गरम मसाला आदि अनेक दूसरे पदार्थों का व्यापार मिसर और अरब के निवासियों द्वारा यूरोपवालों के साथ होता था, जिससे हिन्दुस्तान के माल का मुनाफ़ा वे लोग उठाते थे। यूरोप के लोग चाहते थे कि भारत जाने के लिए कोई जल मार्ग मालूम हो जाय और वहां की घस्तुएं स्वयं खरीद लावें तो विशेष लाभ हो, क्योंकि कई व्यापारियों के द्वारा माल के पहुंचने से कमशः उसका मूल्य वढ़ जाता था और उसका लाभ बीच-वाले ही उठाते थे। इसी विचार से यूरोप के साहिसक पुरुष अपने-अपने अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान का मार्ग समुद्र में ढूंढने लगे, परंतु यहां का पूरा हाल मालूम न होने के कारण उस मार्ग से यहां तक पहुंचना कठिन कार्य्य था। सुप्रसिद्ध कोलंबस भारत की तलाश में रवाना हुआ, घरंतु मार्ग से परिचित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला। पुर्तगाल का वार्योशोमेयो नामक नाविक हिन्दुस्तान को आफिका के पूर्व में मानकर ई० स० १४८६ (वि० सं० १४४३) में लिस्वन नगर से निकला और शाफिका के दिलिणी अंतरीप (Cape of Good Hope) तक पहुंच गया,

परंतु समुद्र में तूफान अधिक होने के कारण आगे न बढ़ सका। ई० स १४६८ (वि० सं० १४४४) में उसी देश का एक दूसरा नाविक वास्को डिगामा अपने वादशाह की श्राज्ञा से तीन जहाज लेकर पूर्वगाल से श्राफिका की परिक्रमा करता हुश्रा मलबार के कालीकट नामक बंदरगा में पहुंच गया। वहां के राजा ने उसे व्यापार करने की श्राज्ञा दे दी, परन्तु सुसलमान व्यापारियों ( अरबें। ) ने राजा को बहुकाकर पुर्तगालवालों के साथ उसकी श्रनंबन करां दी, जिससे वास्कोडिगांमा श्रपने देश को लौट गया। इसपर पुर्तगाल के बादशाह ने पेड़ो केब्रल नामक सेनापित की श्रध्यचता में १२०० सैनिकों सहित तेरह जहाज़ कालीकट भेजे। केवल को व्यापार के लिए कोठी बनाने की श्राङ्गा राजा की तरफ़ से मिल गई, किंटु मुसलमानों के साथ उसका द्वेष यहां तक बढ़ा कि वह कोठी उड़ा दी गई श्रीर केन्नल ने मुसलमानों के दस जहाज़ लूटकर उनको जला दिया। इससे पुर्तगालवालों को यह निश्चय हो गया कि हिन्दुंस्तान में व्यापार की उन्नति सैनिक बल से ही हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल-मार्ग ज्ञात हो जाने से डच, भेंच, श्रंश्रेज़ श्रादि व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार का मार्ग खुल गया।

ई० स० १६०२ (वि० सं० १६४६) में हिन्दुस्तान के न्यापार के लिये 'डच ईस्ट इंडिया कम्पनी' बनी श्रौर ४० वर्ष के भीतर ही इस कंपनी ने हिन्दुस्तान, सीलोन (लंका), सुमात्रा, ईरान की खाड़ी श्रौर लाल समुद्र श्रादि के कई स्थानों में श्रपनी कोठियां बना लीं श्रौर कुछ समय तक उनकी उन्नति होती रही।

फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित की। तदनन्तर चार कंपनियां श्रीर बनीं तथा श्रन्त में वे पांचों मिलकर एक कम्पनी हो गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कलकत्ते के पास चंद्र-नगर मिल गया श्रीर दिल्ए में इनका ज़ोर बढ़ता गया, जिससे वे श्रपने पीछे श्रानेवाले श्रंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी बन गये।

ई० स० १६०० (वि० सं० १६४७) में इंगलिस्तान में भी 'ईस्ट'

इंडिया कंपनी वनी, जिसने वहां की महाराणी एलिज़ावेथ से इस आशय की सतद प्राप्त की कि इस कंपनी की आज्ञा के विना इंगलिस्तान का कोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० स० १६०६ (वि० सं० ्र६६६) में सर हेनरी मिडल्टन तीन जहाज़ लेकर स्र्रत में श्राया, परन्तु बहां के हाकिस से अनवन हो जाने के कारण उसकी वहां कोठी खोलने की आज्ञा न मिली। तब कप्तान हॉकिन्स इंग्लैंड के वादशाह जेम्स (प्रथम) श्रीर ईस्ट इंडिया कंपनी की ठरफ़ से वकील के तौर पर दिल्ली के वाद-शाह जहांगीर के पास पहुंचा। ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७०) में हेनरी मिडल्टन को सरत. घोषा. खंभात और श्रहमदाबाद में व्यापार करने की श्राह्मा मिली। सरत की कोठी के निरीक्तण में श्राजमेर में भी अंग्रेज़ों की कोठी खुली। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७२) में इंगलिस्तान के बादशाह की तरफ से सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में वकील वनकर आया और उसके द्वारा वादशाही मुक्क में व्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मछलीपट्टन, आर-गांव (कोरोमंडत के किनारे) श्रादि स्थानों में भी कोठियां खुलीं श्रीर ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६६ ) में श्रेप्रेजों ने चंद्रगिरि के राजा से भूमि मोल लेकर मद्रास वसाया श्रीर पांस ही सेंट जॉर्ज नामक क़िला बनाया। ई० स० १६३३ ( वि० सं० १६६० ) में राल्फ्र कार्टराइट ने बंगाल में सर्वप्रथम हरिहरपुर श्रीर वालासोर श्रादि स्थानों में कोठियां स्थापित कीं और डाक्टर गेत्रियल बाग्टन् के प्रयत्न से ई० स० १६४१ (वि० सं० १७०८) में श्रेग्रेज़ हुगली जैसे व्यापारिक स्थान में जम गये। ई० स० १६६=(वि॰ सं॰ १७२४) में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स (दूसरा) ने वंबई का टापू, जो उसको पुर्तगालवालों से दहेज में मिला था, १०० रुपये -वार्षिक पर कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी हिन्दु-स्तान में अपने व्यापार का मुख्य स्थान वनाया ! इसके वाद कलकत्ते को विशेष रूप से श्रावाद कर अंग्रेज़ों ने वहां फ़ोर्ट विलियम नामक क़िला ्यनाया। ई० स० १७१४ (वि० सं० १७७२) में कलकत्ते के प्रेसिडेग्ट ने

दो श्रंग्रेज वकीलों को दिल्ली के वादशाह फर्रुक्सियर के पास मेजा। उस समय वादशाह वीमार था, जिसको उन वकीलों के साथ के ड्राक्टर ने श्राराम किया। इससे प्रसन्न होकर वादशाह ने ड्राक्टर से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। इसपर उस देशमक्त ड्राक्टर ने अपने लिए कुछ न मांगा और कंपनी का लाभ विचार कर दो वातों की याचना की अर्थात् एक तो कंपनी को बंगाल में ३८ गांव ख़रीदने की श्राक्षा मिले श्रीर दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेंट के हस्ताचर से खाना हो उसका महस्तल न लिया जाय। बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं, परन्तु बंगाल के स्वेदार ने ज़मींदारों को रोक दिया, जिससे ज़मींदारी तो हाथ न लगी, किन्तु महस्तल माफ्र हो गया।

बादशाह श्रौरंगज़ेब का देहान्त होने पर दक्तिण के प्रदेश स्वतंत्र हो गये ! निज़ामुल्मुल्क हैदराबाद का स्वामी बना श्रीर कर्नाटक का नव्वाव ंहैदराबाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स० १६७४ (वि० सं० १७३१) से ही पाँडिचेरी पर फेंचों का अधिकार चला आता था। जब · यूरोप में श्रंग्रेज़ और फ्रेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ई॰ स॰ १७४६ (वि० सं० १८०३) में फ्रेंच लोगों ने पाँडिचेरी से फ़्रीज लेजाकर मद्रास को घेरा तथा नगर को श्रंग्रेज़ों से खाली करवा लिया। हाइव श्रादि श्रंग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में जा ठहरे। फांस श्रीर इंग्लैंड के बीच ई॰ स॰ १७४८ (वि॰ सं॰ १८०४) में संधि होने पर मद्रास पुनः श्रंश्रेज़ों को मिल गया। भारत के फ्रेंच स्थानों का गवर्नर डुपले फ्रेंच-राज्य की जड़ दिल्ल भारत में जमाकर श्रंग्रेज़ों को वहां से निकालना चाहता था। उधर तंजोर के वालक राजा प्रतापसिंह को उसका भाई शाहूजी वहां से श्रलग करना चाहता था। उसने इसके लिए देवीकोटे का इलाक़ा देना स्वीकार कर अंग्रेज़ों से मदद चाही तो क्लाइब ने सहायता देकर शाहुजी को तंजीर का स्वामी वना दिया। इस प्रकार देवीकोटे का इलाक़ा श्रंप्रेज़ी के हाथ आया। जब दिवाण के स्वेदार आसिक जाह की मृत्यु हुई तब उसके बेटे-पोते राज्य के लिए लड़ने लगे। डुपले ने उसके पोते

मुज़फ़्फरजंग को गद्दी पर विडाकर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का देश उससे ले लिय। इसी तरह जब आरकट की गद्दी के लिए भगड़ा होने लगा तो डुपले ने चंदा साहब को वहां की गद्दी पर विडला दिया, परन्तु अंग्रेज़ों ने चंदा साहब के विरोधी मुहम्मदश्रली (वालाजाह) की सहायता कर आरकट ले लिया और कुछ समय तक लड़ाई रहने के बाद उसको आरकट का नवाब बना दिया। इस प्रकार दिल्ला मारत में अंग्रेज़ और फेंच देशी राजाओं की सहायता कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। फेंचों ने 'उत्तरी सरकार' पर अपना अधिकार जमाया, परन्तु फ्रांसवालों ने डुपले को खुला लिया, जिससे अंग्रेज़ों के लिए सुभीता हो गया। ई० स० १७६० (वि० सं० १८९७) में कर्नल (सर आयर) कुट ने बांडीवाश की लड़ाई में फेंच जनरल लाली को परास्त कर जिजी का किला ले लिया।

ई० स० १७४६ (वि० सं० १८१३) में वंगाल के नवाब अलीवदींखां के मरने पर उसके भतीजे का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल, बिद्दार और उड़ीसा का स्वामी बना। उसने श्रंत्रेज़ों से श्रत्रसन्न होकर क्रासिम बाज़ार की कोठी उनसे छीन ली और कलकत्ते के किले को जा घेरा। बहुत से अंग्रेज़ किश्तियों में वैठकर निकल भागे और शेष को उसने क़ैद कर लिया। इसकी सूचना मदास पहुंचने पर ६०० अंग्रेज और १४०० सिपाही लेकर क्लाइव कलकत्ते पहुंचा। सिराजुद्दौला वड़ी सेना सिंदत कलकत्ते पर चढ़ा श्रीर अन्त में सुलह हो गई, परन्तु सिराजुदौला फ्रेंचों को नौकर रखने लगा। इसपर श्रंग्रेज़ों ने श्रप्रसन्न होकर श्रलीवर्दीखां के बहनोई मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठाना चाहा। उसके साथ एक गुप्त ऋहद-नामा हुआ, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि फ्रेंच लोग बंगाल से निकाल दिये जावें। फिर क्लाइव वड़ी सेना के साथ कलकत्ते से चला; उधर सिरा-जुद्दौला भी लड़ने को आया और एलासी के मैदान में ई० स० १७५७ ( वि० सं० १८१४ ) में घोर युद्ध हुन्ना, जिसमें सिराजुद्दौला द्वारकर भागा । मीर जाफ़र उसके राज्य का स्वामी वनाया गया श्रौर क्लाइव कलकत्ते का गवर्नर नियत हुआ। इसी लड़ाई के समय से भारतवर्ष में श्रंग्रेज़ों के राज्य

#### का प्रारम्भ समभना चाहिये।

फिर मीर जाफ़र के दामाद मीर क़ासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के ज़िले तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यह चाहा कि मीर जाफ़र के स्थान पर वह बंगाल का नवाब बनाया जाय, जिसपर श्रंथेज़ों ने वैसा ही किया। फिर महस्तुल के मामले में श्रंथेज़ों से अनवन होने पर मीर क़ासिम सुंगेर में जाकर रहने लगा। मिस्टर एलिस ने नवाब की कार्रवाई का घोर विरोध किया इसपर आयन्त कुछ होकर नवाब ने पटने में २०० श्रंथेज़ों को क़त्ल करवा दिया। तदनंतर कुछ लड़ाइयों में परास्त होकर मीर कासिम ने अवध में शर्या ली और उसके स्थान पर चुछ मीर जाफ़र पुन: नवाब बनाया गया। ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में मीर जाफ़र का देहान्त होने पर उसका पुत्र नज-सुदौला नाममात्र के लिए बंगाल का नवाव हुआ।

ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में वक्सर में भीर क्रासिम सें अंग्रेज़ों का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाब बज़ीर ग्रुजाउद्दीला उसका सहायक हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और प्रतासी के युद्ध के बाद इतिहास में यही एक घटना ऐसी हुई, जिससे अंग्रेज़ों के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के चिद्ध भारत के अन्य राजाओं को स्पष्ट दीखने लगे। इस युद्ध के बाद ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२२) में इलाहाबाद में संधि हुई। बादशाह शाहआलम को अवध के इलाहाबाद और कोड़ा ज़िले मिले और उसको २६००००० रुपये वार्षिक देना नियत हुआ। बदले में कम्पनी को शाहआलम से समस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली अर्थात् एक तरह से इन प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसी समय से शाहआलम इलाहाबाद में रहने लगा, परन्तु ई० स० १७७१ (वि० सं० १८२८) में सिंधिया के बुलाने पर उसने दिल्ली जाकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया।

इस समय मरहटों का ज़ीर बहुत बढ़ रहा था और दिल्ली पर भी उनका प्रभाव पड़ा। शाहजालम नाममात्र का बादशाह रह गया। ई० स० १७७१ (वि० सं० १८२८) में वॉरन हेस्टिंग्ज़ हिन्दुस्तान के अंग्रेज़ी इलाक़े का गर्वनर होकर आया और दो वर्ष बाद वह गवर्नर-जनरल बना दिया गया। बादशाह के दिल्ली चले जाने के कारण वॉरन हेस्टिंग्ज़ ने इलाहाबाद और कोड़ा के इलाक़े अवध के नवाब शुजाउद्दौला के हाथ बेच दिये।

द्तिए भारत में इस समय हैदरश्रली का बल बढ़ता जा रहा था। श्रंथेज़ों ने हैदरश्रली तथा उसके पुत्र टीपू सुलतान की ताज़त तोड़ने के लिए मरहटों श्रीर निज़म से मैत्री जोड़ी । हैदरश्रली श्रीर टीपू के साथ श्रंथेज़ों की चार लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों में भी श्रंगरेज़ों को कुछ न कुछ भूमि मिलती ही गई। ई० स० १७६६ (वि० सं० १८४५) में चौथी लड़ाई में टीपू लड़ता हुश्रा मारा गया श्रीर माइसोर का राज्य वहां के पुराने हिन्दू राजवंशियों को दे दिया गया।

जब लॉर्ड वेलेज़ली ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४१) में ब्रिटिश भारत का गर्वनर-जनरल होकर श्राया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के गवर्नर-जनरत सर जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामलों में हस्ताक्षेप न करने की जिस नीति का अवलंबन किया था उससे अंग्रेज़ों के राज्य को लाम की अपेत्ता हानि ही श्रधिक पहुंचेगी, क्योंकि इस समय तक श्रेप्रेज़ों ने:भारत की इतनी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था कि अब उनके लिए चुपचाप बैठे रहना सर्वथा श्रसंभवसा था। इस गवर्नर-जनरता ने भारत के देशी राजाओं से संबंध जोड़ने के लिए एक नई नीति विकाली । उसके अनुसार राजाओं को कंपनी से अहदनामे करने पड़े श्रीर श्रपने अपने देश से फ्रेंच लोगों को निकालकर श्रंग्रेज़ी सेना रखनी पड़ी । उसका खर्च भी उन राजाओं को उठाना पहता था। यदि वे सेना के खर्च के छाये न दे सके तो उनको उसके बदले उतनी ही श्राय का कोई ज़िला कंपनी को देना पड़ता था। लॉर्ड वेलेज़ली ने देशी राजाओं से मैत्री करने की इस नीति का प्रयोग सर्वप्रथम ई० स० १७६८ में हैदरावाद के निज़ाम पर किया। ई० स० १७६४ (वि॰ सं॰ १८४२) में निज़ाम ने मरहटों के संयुक्त बल का सामना कुईला में किया, जिससे उसकी सेना का सर्वनाश होने के साथ ही उसका बत

भी विल्कुल ट्रंट गया। ऐसी कमज़ोर हालत होने से निज़म ने ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४४) में गवर्नर जनरता की सब शतें स्वीकार कर तीं और सेना के खर्च के बदले में श्रंग्रेज़ों को विलारी और कुडणा के ज़िले दिये। उसी समय से आज तक निज़ाम सदैव श्रंग्रेज़ सरकार का मित्र बना हुआ है। इस प्रकार निज़ाम को श्रंग्रेज़ों ने श्रपने श्रधीन किया।

पेशवा वाजीराव ने लॉर्ड वेलेज़ली की सब शतें ई० स० १८०२ (वि० सं० १८१६) में बसीन की संधि से स्वीकार कर लीं और पेशवा का राज्य किस प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ आया, यह ऊपर ( पूर्व ३२८ ) वतलाया जा चुका है। जब पेशवा वाजीराव ने श्रंग्रेज़ों से वसीन की संधि कर ली उस समय दौलतराव सिंविया और राघोजी भोंसला (नागपुर का) श्रंत्रेज़ों से यह कहते हुए कि तुमने हमारे सिर से पगड़ी उतार ली है. वहुत कुद हुए श्रौर लॉर्ड वेलेज़ली की शतों को अस्वीकार कर उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया। श्रंत्रेज़ों की सेनाएं दो तरफ़ से भेजी गई थीं प्क दिल्ला की तरफ़ से, जिसका सेनापित आर्थर वेलेज़ली था और दूंसरी जनरत लोक की अध्यक्तता में उत्तर से मेजी गई थी। दिन्ए में आर्थर वेलेज़ली ने असई और अरगांव आदि स्थानों में विजय पार की श्रीर उत्तर भारत में जनरल लेक ने सिधिया की फ्रेंच सेनापतियों द्वारा तैयार की हुई सेना को तितर-वितर कर दिया। फिर उसने अलीगढ़ और अलवर राज्य के लखवारी गांव में सिधिया की सेना से जमकर लड़ार्यां 'सड़ीं तथा दिंही श्रीर श्रागरे को ई० स० १८०३ (वि० सं० १८६०) में ले 'लिया । दिल्ली लेने पर बूढ़े शाहन्नालम ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ं ली और ई० स० १८०३ (वि० सं० १८६०) में सिंधिया और भोंसला ने भी क्रमशः सुरजी अर्जुनगांव तथा देवगांव में अंग्रेज़ों से संधियां कर सीं। 'सिंधिया ने जमना नदी से उत्तर का श्रपना समस्त राज्य, ग्वालियर का गढ़ तथा गोहद का इलाक़ा अंग्रेज़ों को दिया। देवगांव की संधि से अंग्रेज़ सरकार को कटक का प्रदेश मिला। इस प्रकार सिंधिया और भोंसला ते अंग्रेज़ीं की अधीनता स्वीकार कर उनसे मैत्री जोड़ ली।

श्रव मरहटों में एक होल्कर (जसवंतराव) ही ऐसा रहा, जो पूर्ण स्वतन्त्रता धारण किये हुए अंग्रेज़ों की अधीनता से बाहर था। इस समय होल्कर का ज़ोर राजपूताना श्रादि प्रदेशों पर बढ़ रहा था श्रीर मरहटों में सबसे बलवान राजा वही रह गया था। होल्कर ने, जो इस समय तक मरहटों की लड़ाइयों से अलग ही रहा था, अंग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार किया और इधर लॉर्ड वेलेज़्ली ने भी उसके साथ लड़ाई छेड़ दी। गवर्नर-जनरल चाहता था कि होल्कर की सेना चारों श्रोर से घिर जाय, इस-लिए जनरल लेक तो उत्तर में नियत किया गया, आर्थर वेलेजली को द्विण से बढ़ने की आज्ञा दी गई और कर्नल मरे गुजरात से होल्कर की सेना पर इमला करने को मुक़र्रर हुआ। लेक ने कर्नल मॉन्सन को कई सवारों सहित होल्कर की सेना को रोकने के लिए भेजा। मॉन्सन और मरे, इन दोनों सेनापितयों ने श्राज्ञा का यथेष्टरूप से पालन न कर लड़ाई के कार्य्य में उलटी गड़बड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीस मील दिल्ला मुकुंद्रा के घाटे में कर्नल मॉन्सन की सेना ने बुरी तरह शिकस्त खाई और वची हुई सेना तितर-वितर होकर किसी प्रकार आगरे पहुंची। मॉन्सन की सेना को इस तरह पराजित हुई देखकर कंपनी के शञ्जवर्ग में हिम्मत बढी श्रीर भरतपुर के जाट राजा रणजीतसिंह ने श्रंश्रेज़ों से मैत्री तोड़कर होएकर को दिल्ली पर हमला करने में सहायता दी, परन्तु ऑक्टरलोनी और वर्न नामक दो श्रंग्रेज़ सेनापतियों ने नौ दिन तक वहां के क़िले की रचा की तथा श्राक्रमणुकारियों को पीछा लौटना पड़ा। ता० १३ नवम्बर ईस्वी सन् १८०४ (वि॰ सं॰ १८६१ कार्तिक सुदि ११) को डीग के युद्ध में होल्कर की पराजय हुई और दूसरे महीने में १०० तोपों सहित डीग का दुर्ग अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। इसके बाद ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) के प्रारंभ में जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग पर घेरा डाला। सुयोग्य सेना से भलीभांति रिचत होने के कारण जनरल लेक के चार वार श्राक्रमण करने पर भी यह क़िला न लिया जा सका और अंग्रेज़ों की तरफ़ २००० से अधिक मनुष्यों की हानि हुई। श्रन्त में भरतपुर का राजा भी थक गया था इसलिए उसने बीस लास

रुपये हरजाने के देकर अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली।

इसी बीच में लॉर्ड वेलेज़ली इंग्लैंड चला गया और नये गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में आने के कुछ ही महीने वाद देहाना हो जाने पर सर जार्ज बार्ली गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ। इस समय जनरल लेक ने होल्कर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीछा करते हुए उसको न्यास नदी के तट पर भगा दिया और दिसंबर सन् १८०४ (वि॰ सं॰ १=६२) में इसी नदी पर के राजपुरघाट नामक स्थान में श्रंग्रेज़ों से उसकी संधि हुई। श्रंग्रेज़ सरकार श्रीर होस्कर के साथ गई मथम संधि थी। इस संधि के अनुसार होल्कर को राजपूताने के कुछ इलाक़े छोड़ने पड़े। इधर सर जॉर्ज वालों ने इस वात पर ज़ोर दिया कि होल्कर का बल किसी प्रकार न तोड़ा जाय और उसको इस बात का यक्रीन दिलाया कि वह अपने इच्छानुसार राजपूत रियासतों में लुटमार कर उनसे कर श्रादि ले सके । इस प्रकार होल्कर को श्रधीन करने का कार्य्य अपूर्ण ही रहा। फिर ई० स० १८११ (वि० सं० १८६८) में असवन्त-राव होल्कर का देहान्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य की दशा विगड़ने लगी। राज्यसत्ता लूटमार करनेवाले लोगों के हाथ में चली गई तथा उन सब पर उसकी स्त्री ( तुलसीवाई ) का शासन हुआ। ई० स० १=१७ (वि० सं० १=७४) में पेशवा से अंग्रेज़ों का युद्ध छिड़ जाने पर हन्दौर द्रबार ने भी अपना रुख बद्ला । सर थॉमस हिस्लोप ने महीद्पुर में इंदौर की सेना को हराया और होल्कर ने विवश ता० ६ जनवरी ई० स० रिव्हें (वि०सं० १=७४ पौष वदि ३०) को मंद्सोर में अप्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके अनुसार आज तक अंग्रेज़ सरकार और इन्दौर के बीच संबंध चल रहा है। ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) में लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति के अनुसार गोहद और ग्वालियर सिधिया को पुनः दे दिये गये और चंबल नदी उसके राज्य की उत्तरी सीमा मानी गई। राजपूताने के राज्यों में किसी प्रकार इस्तालेए न करने का भी अप्रेज़ी सरकार ने इक्सर किया, इसलिए अंग्रेज़ सरकार से इन राज्यों की संधि होने तक यह देश

मरहटों के अन्याय और अत्याचार का घर बना रहा। जब मरहटों को इत्तर, द्तिग और दूसरी दिशाओं में भी कहीं अंग्रेज़ी फ़ौज ने दम न लेने दिया तब उन्होंने राजपूताने में अपना पड़ाव डाला और यहीं रहकर वे इस देश को लूटने तथा दूसरे देशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार श्रमीरख़ां पठान ने भी, जिसको जसवन्तराव होल्कर ने श्रपनी सेवा में रख-कर उसके द्वारा लटमार का बाजार गरम करवाया था. मारवाड के राज्य में श्रपनी छावनी डाल दी। इसी प्रकार सिधिया के नायब आंबाजी इंग्लिया ने मेवाड़ में अपना सदर मुकाम स्थापित किया और पिंडारियों के दल चारों श्रोर लुटमार करते हुए फिरने लगे। ई० स० १८१६ (वि० सं० १८७३) में श्रंश्रेज़ों ने पिंडारियों का उपद्रव शान्त करने के लिए सिंधिया से मदद चाही और उसने ई० स० १८१७ (वि० सं० १८७४) में एक नया अहदनामा कर अजमेर का इलाका अंग्रेज़ सरकार के सुपुर्द कर दिया। उस समय राजपूताने की दशा बहुत ही बिगड़ी हुई थी, जिससे यहां के रईसों ने देखा कि अब अंग्रेज़ सरकार की शरण लिए विना इन लुटेरों से पिंड खुड़ाना दुः हार है और साथ ही अंग्रेज़ों ने भी जान लिया कि देश से इन डाक्नदलों का उपद्रव मिटाकर देशी राज्यों की सहायता करनी श्राव-श्यक है श्रीर उनसे संधि किये बिना सुख-शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। अतएव ६० स० १८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चार्ल्स मेटकाफ़ ने अपनी सरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर श्रंग्रेज़ी फ़्रीज राजपूताने में भेजने का निश्चय कर लिया। ई० स० १८१७ व १८१८ (वि० सं० १८७४ व १८७४) में कई राज्य श्रहदनामे के श्रजुसार श्रंग्रेज़ों की रक्ता में श्रा गये। मरहटों ने राजपूताने के राजाओं से जो इलाक़े ज़बरदस्ती छीन लिये थे उनमें से वहुतसे उनको पीछे लौटा दिये गये। राजाओं तथा सामन्तों के पारस्परिक भागड़े भी मिटा दिये गये श्रीर देश में शांति स्थापित हो जाने से राज-प्ताने के उजहे हुए घर पुनः वसे । खेती वारी तथा व्यापार की प्रतिदिन

<sup>(</sup>१) जोधपुर का रेज़िटेन्ट कर्नल पाउलेट वड़ा लोकप्रिय श्रीर मिलनसार सजन था। एक बार दौरा करता हुआ वह एक किसान के खेत पर पहुंचा श्रीर टसकी

उन्नित होने से राज्यों की वार्षिक श्राय बढ़ने लगी श्रीर प्रजा की श्रार्थिक दशा सुधरने लगी। राजपूताने में पिछले सेंकड़ों वर्षों से शिचा का प्रायः श्रमावसा हो गया था श्रीर देश के कला-कौशल भी नष्ट हो गये थे, परन्तु श्रव सैकड़ों स्कूल तथा श्रनेक कॉलेज बन जाने से सहस्रों छात्र वहां विद्याध्यम करते हैं। धन एवं प्राणों की रक्ता के भी सभी साधन उपस्थित हैं। मार्ग में ठग, चोर श्रीर डाकुश्रों का भय भी जाता रहा है। रेल भी मीलों तक फैल गई है श्रीर शिचा के प्रभाव से लोगों के हदय में श्रपनी श्रार्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशा सुधारने के उन्नत भाव भी जाग्रत होते जाते हैं।

### सिंहावलोकन

इस इतिहास के पहले चार अध्याय सारे राजपूताने से संबंध रखते हैं। उनमें राजपूताने का भूगोलसंबंधी वृत्तान्त संनिप्त रूप में लिखने के उपरान्त राजपूत जाति को चित्रय न माननेवाले विद्वानों की तिद्विषयक दलीलों की जांचकर सप्रमाण यह बतलाया गया है कि जो आर्य चित्रय लोग हज़ारों वर्ष पूर्व भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हीं के वंशधर आजकल के राजपूत हैं। आर्य चित्रय जाति के राज्य भारत में ही नहीं, किंतु सारे मध्य और पश्चिमी पशिया में तथा उससे परे, एवं पूर्व में भी

खिटिया पर बैठकर बड़ी प्रीति से उससे पूछने लगा कि कहो भाई ! तुम लोग मरहटों के राज्य में सुखी थे या अब अंग्रेज़ सरकार के राज्य में सुखी हो। किसान ने नम्रता-पूर्वक उत्तर दिया कि हुजूर, श्रीर सब तरह से तो अब सुख है, परन्तु मरहटों के समय में एक बात से हम बहुत सुखी थे। चिकत होकर उक्त कर्नेल ने पूछा कि पटेल ! वह की नसी बात है। उसने उत्तर में कहा कि मरहटों के समय उनके दल ४-७ वर्षों में एक बार लूटमार के लिए आ जाया करते थे और धन के लोग से गांवों में महाजनों के घर लूटने के उपरान्त वे उनमें आग भी लगा देते थे, जिससे उनके बहीखाते आदि जातकर नष्ट हो जाते और उस समय तक के उनके ऋण से हम लोग सहज ही मुक्त हो जाते थे, परन्तु अब तो वे महाजन पुश्तों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जोध-पुर के महामहोपाध्याय कविराजा मुरारीदान (स्वर्गवासी) ने, जो कर्नेल पाउलेट के मिश्रवर्ग में से था, यह बात मुक्ते कही थी।

स्थापित हुए थे और वहां भी आर्थ-सभ्यता का प्रचार था। वही आर्य चित्रय जाित महाभारत से पूर्व तथा उसके पीछे आज तक राजपूताने पर शासन करती रही है। समय के परिवर्तन और देशकालानुसार राजपूतों के रहन-सहन और रीति-रिवाजों में कुछ अंतर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, तो भी उनमें आर्यों के बहुत से प्राचीन रीति-रिवाज अब तक पाये जाते हैं। उनकी प्राचीन शासनपद्धित, युद्ध-प्रणाली, स्वामिभिक्त एवं वीरता के परिचय के साथ ही यह भी दिसलाने का प्रयत्न किया गया है कि राजपूत जाित में खियों का कितना आद्र होता था और वे वीरपत्नी तथा वीरमाता कहलाने में ही अपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं के पातिवत धर्म, ग्रूरवीरता और साहस आदि का भी कुछ उत्लेख कर राजपूत जाित के अधःपतन के मुख्य-मुख्य कारण बतलाये गये हैं।

तदुपरान्त वर्तमान समय में राजपूताने पर राज्य करनेवाले ज्ञिय राजवंशों को छोड़कर जिन-जिन राजवंशों का संबंध पहले इस देश के साथ रहा उनका बहुत ही संज्ञित परिचय दिया गया है, जिससे पाठकों को विदित हो जाय कि सिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में कैसे श्राये श्रौर मौर्यवंशी महाराज चंद्रगुप्त ने उनको यहां से कैसे निकाला। शक, कुशन और हूए नामक मध्य एशिया की आर्य जातियों का आगमन यहां कैसे हुआ और उनके साथ यहां के ज्ञतिय राजवंशियों का वर्तांच किस ढंग का रहा। गुप्तवंशियों का प्रताप किस प्रकार बढ़ा; श्रीहर्ष ( हर्षवर्द्धन ) ने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया; राजपूताने के भीनमाल नगर के प्रतिहार राजपूर्तों ने कन्नीज का साम्राज्य विजय कर भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों में कहां तक श्रपने राज्य का विस्तार बढ़ाया श्रीर राजपूताने से ही जाकर श्रावृ के परमारों ने मालवे में श्रपना साम्राज्य किस प्रकार स्था-पित किया, इत्यादि । उन राजवंशों का परिचय देते हुए यह भी दिखलाया गया है कि राजपूत जाति अपना प्राचीन इतिहास यहां तक भूल गई कि भाटों ने अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मनमाने कृत्रिम नाम और भूठे संवत् भी धर दिये। जहां तक हो सका उन राजवंशों की वंशावलियां

शुद्ध कर कितने ही राजाओं के निश्चित संवत् भी, जो आचीन शोध से ज्ञात हुए, दिये गये हैं।

तदनन्तर अनेक देवी-देवताओं को माननेवाली अरव की विभिन्न जातियों में एके इवरवादी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति और प्रचार होकर एक ही धर्म एवं जातीयता के सूत्र में यंधी हुई मुसलमान जाति ने-क्रमशः श्रपना वल वढ़ाकर वढ़े-वढ़े प्राचीन राज्यों तथा वहां की सभ्यता को नष्ट करते और उन देशों में वलात अपना धर्म फैलाते हुए-कितने थोड़े समय में भारत पर आक्रमण किया; फिर यहां के राजाओं को, जिनमें परस्पर की फूट और ईर्षा ने घर कर रक्खा था, परास्त कर राजपूताने में मुसलमानी ने किस तरह अपना आधिपत्य जमाया, इसका वहुत ही संचित्र वृत्तान्त दिया गया है। मुसलमानों के अध:पतन के पीछे मरहटों के उदय और राजपूताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेवाले उनके श्रत्याचारों का दिग्दर्शनमात्र कराकर, इंग्लैंड जैसे सुदूर देश से भारत में व्यापार के निमित्त आई हुई वुद्धिमान् और नीतिनिपुण अंग्रेज़ जाति ने किस प्रकार अपने राज्य की नींव इस देश में डाली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया है। कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात् श्रंग्रेज़ों ने दिल्ली के राज्य को अपने हस्तगत किया और मरहटों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आकर राज-पूताने के समस्त राज्यों ने श्रंग्रेज़ सरकार से श्रहदनामे कर उसकी शरण ली, जिससे राजपूताने में शान्ति की स्थापना हुई।

## परिशिष्ट-संख्या १

#### च्चियों के गोत्र

ब्राह्मणों के गौतम, भारद्वाज, बत्स स्नादि स्रनेक गोत्र ( ऋषिगोत्र ) मिलते हैं, जो उन( ब्राह्मणों )का उक्त ऋषियों के वंशज होना प्रकट करते हैं। ब्राह्मणों के समान चत्रियों के भी अनेक गोत्र उनके शिलालेखादि में मिलतें हैं, जैसें कि चालुक्यों (सोलंकियों) का मानव्य, चौहानों का बत्स. परमारों का वसिष्ठ, वाकाटकों का विष्णुवर्द्धन आदि। जित्रयों के गोत्र किस बात के सूचक हैं, इस विषय में मैंने हिन्दी टॉड-राजस्थान के सातवें प्रकरण पर टिप्पण करते समय प्रसंगवशात् वाकाटक वंश का परिचय देते हुए लिखा था—''वाकाटक वंशियों के दानपत्रों में उनका विष्णुवर्द्धन गोंत्र होना लिखा हैं । बींदायन-प्रखीत 'गोत्रप्रवर-निर्णय' के अनुसार विष्युवर्द्धन गोंत्रवालों का महर्षि भरद्वाक के बंश में होना पाया जाता है, परन्तु प्राचीन काल में राजाओं का गोत्र वही माना जाता था, जो उनके पुरोहित का होता था। अत्यव विष्णुवर्द्धन गोत्र से अभिप्राय इतना ही होना चाहिये कि उस वंश के राजाओं के पुरोहित विष्णुवर्दन गोत्र के ब्राह्मण थे'।" कई वर्षों तक मेरे उक्त कथन के विरुद्ध किसी ने कुछ मी नहीं लिखा, परन्तु अव उस विषय की चर्चा सड़ी हुई है, जिससे उसका स्पष्टीकरण करना श्रावश्यक प्रतीत होता है।

श्रीयुत चिन्तामिए विनायक वैद्य एम्० ए०, एल्० एल्० दी०, के नाम और उनकी 'महाभारत-मीमांसा' पुस्तक से हिन्दीप्रेमी परिचित ही हैं। वैद्य महाशय इतिहास के भी प्रेमी हैं। उन्होंने ईस्वी सन् १६२३ में 'मध्ययुगीन मारत, भाग दूसरा' नाम की मराठी पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें हिन्दू राज्यों का उत्कर्प अर्थात् राजपूतों का प्रारम्भिक (अनुमानत: ईस्वी सन् ७४० से १००० तक का) इतिहास लिखने का यत्न किया है।

<sup>(</sup>१) खड्गविलास प्रेस:(बाँकोपुर) का छुपा 'हिन्दी टाँड-राजस्थान,' खंड. १,

वैद्य महाशय ने उक्त पुस्तक में 'राजपूतों के गोत्र' तथा 'गोत्र श्रौर प्रवर,' इन दो लेखों में यह बतलाने का यत्न किया है कि ज्ञत्रियों के गोत्र वास्तव में उनके मूलपुरुषों के सूचक हैं, पुरोहितों के नहीं, श्रौर पहले ज्ञत्रिय लोग पेसा ही मानते थे (पृ० ६१) श्रर्थात् भिन्न भिन्न ज्ञत्रिय वास्तव में उन ब्राह्मणों की संतित हैं, जिनके गोत्र वे धारण करते हैं।

श्रव इस विषय की जाँच करना श्रावश्यक है कि स्तियों के गोत्र वास्तव में उनके मूलपुरुषों के सूचक हैं श्रथवा उनके पुरोहितों के, जो उनके संस्कार करते श्रीर उनको वेदादि शास्त्रों का श्रध्ययन कराते थे।

याज्ञवल्क्य-स्पृति के आचाराध्याय के विवाह-प्रकरण में, कैसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिये, यह बतलाने के लिए नीचे लिखा श्लोक दियाहै—

### श्ररोगिणीं भ्रातमतीमसमानार्षगोत्रजां ।

पंचमात्सप्तमाद्ध्यं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ४३ ॥

श्राशय — जो कन्या श्ररोगिणी, भाईवाली, भिन्न ऋषि-गोत्र की हो श्रौर (वर का) माता की तरफ़ से पांच पीढ़ी तक तथा पिता की तरफ़ से सात पीढ़ी तक का जिससे सम्बन्ध न हो, उससे विवाह करना चाहिये।

वि० सं० ११३३ (ई० स० १०७६) और ११८३ (ई० स० ११२६) के बीच दक्षिण (कल्याण) के चालुक्य (सोलंकी) राजा विक्रमादित्य (छुठा) के दरबार के पंडित विद्वानेखर ने 'याञ्चवल्क्यस्मृति' पर 'मिताच्चरा' नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसका अब तक विद्वानों में बड़ा सम्मान है और जो सरकारी न्यायालयों में भी प्रमाण रूप मानी जाती है। उक्त टीका में, ऊपर उद्घृत किये हुए श्लोक के 'असमानार्षगोत्रजां' चरण का अर्थ बतलाते हुए, विद्वानेखर ने लिखा है कि 'राजन्य (च्निय) और वैश्यों ने अपने गोत्र (ऋषिगोत्र) और प्रवरों का अभाव होने के कारण उनके गोत्र और प्रवर पुरोहितों के गोत्र और प्रवर 'समक्षने

<sup>(</sup>१) प्रत्येक ऋषिगोत्र के साथ बहुधा तीन या पांच प्रवर होते हैं, जो उक्त गोत्र (वंश ) में होनेवाले प्रवर (परम प्रसिद्ध ) पुरुषों के सूचक होते हैं। करमीरी पण्डित जयानक अपने 'पृथ्वीराजविजय महाकान्य' में लिखता है—

चाहिये'।' साथ ही उक्त कथन की पुष्टि में आख़लायन का मत उद्घृत करके बतलाया जाता है कि राजाओं और वैश्यों के गोत्र वही मानने चाहियें, जो उनके पुरोहितों के हों रे। मिताच्चरा के उक्त अर्थ के विषय में श्रीयुत वैद्य का कथन है कि मिताच्चराकार ने यहां गलती की है, इसमें हमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है (पृ०६०)। मिताच्चरा के बनने से पूर्व चित्रयों के स्वतः के गोत्र थे (पृ०६१)। इस कथन का आश्यय यही है कि मिताच्चरा के बनने के पीछे चित्रयों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों के सचक हुए हैं, ऐसा माना जाने लगा, पहले ऐसा नहीं था।

अब हमें यह निश्चय करने की आवश्यकता है कि मितासरा के बनने से पूर्व सित्रयों के गोत्र के विषय में क्या माना जाता था। वि० सं०

काकुत्स्थिमिच्वाकुरचूंश्च यहचत्पुरामवित्त्रप्रवरं रघोः कुलम् । कलाविप प्राप्य स चाहमानतां प्ररूढतुर्यप्रवरं वमूव तत् ॥ २ । ७१ ॥ ध्राशय—रघु का वंश (सूर्यवंश), जो पहले ( कृतयुग में )—काकुत्स्य, इच्चाकु ध्रीर रघु—इन तीन प्रवरावाला था, वह कलियुग में चाहमान ( चौहान ) को पाकर चार प्रवरवाला हो गया ।

( ) राजन्यविशां प्रातिस्विकगोत्रामावात् प्रवरामावस्तथापि पुरेहित-गोत्रप्रवरौ वेदितव्यौ । (मिताक्षराः प्र०१४)।

(२) तथा च यजमानस्योषेयान् प्रवृश्वीत इत्युक्तवा पौरोहित्यान् राजिवशां प्रवृश्वीते इत्याश्वलायनः । (वही, ए० १४)। यही मत बौधायन, श्रापक्षंव श्रौर बौगाक्षी का है (पुरोहितप्रवरो राज्ञाम् )— वेखो 'गोग्नप्रवरनिवंधकदंवम्'; ५० १०।

बुंदेखे राजा वीरसिंहदेव (वरसिंहदेव) के समय मिश्रमिश्र ने 'वीरसिन्नोदय' नामक ग्रंथ बिखा, जिसमें भी चत्रियों के गोत्र उनके पुरोहिता के गोत्रों के सूचक माने हैं—

तत्र द्विविधाः चित्रियाः केचिदिद्यमानमंत्रदशः। केचिदिवद्यमानमंत्र-दृशः। तत्र विद्यमानमंत्रदृशः स्वीयानेव प्रवरान्प्रवृश्गीरन्। येत्विवद्यमान-मंत्रदृशस्ते पुरोहितप्रवरान् प्रवृश्गीरन्। स्वीयवरत्वेपि स्वस्य पुरोहितगोत्र-प्रवरपच्च एव मिताचराकारमेथातिथिप्रमृतिमराधितः। वीरमिन्नोदयः संस्कारप्रकाश, ए० ६४६। की दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में श्रक्षघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान् श्रीर किव हुआ, जो पहले ब्राह्मण था, परन्तु पीछे से वौद्ध हो गया था। वह छुशनवंशी राजा कनिष्क का धर्मसंवन्धी सलाहकार था, ऐसा माना जाता है। उसके 'बुद्धचरित' श्रीर 'सौन्दरनन्द' काव्य किवता की दृष्टि से वहे ही उत्कृष्ट समभे जाते हैं। उसकी प्रभावोत्पादिनी किवता सरलता श्रीर सरसता में किव-शिरोमणि कालिदास की किवता के जैसी ही है। यदि कालिदास की समता का पद किसी किव को दिया जाय तो उसके लिए श्रक्षघोष ही उपयुक्त पात्र हो सकता है। उसको ब्राह्मणों के शास्त्रों तथा पुराणों का ज्ञान भी श्रजुपम था, जैसा कि उसके उक्त काव्यों से पाया जाता है। सौंदरनन्द काव्य के प्रथम सर्ग में उसने हात्रियों के गोत्रों के संबंध में जो विस्तृत विवेचन किया है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है—

"गौतम गोत्री कपिल नामक तपस्वी मुनि अपने माहात्म्य के कारण दीर्घतपस् के समान और अपनी चुद्धि के कारण काव्य ( ग्रुक ) सथा अंगिरस के समान था। उसका आश्रम हिमालय के पार्झ में था। कई इच्चाकु वंशी राजपुत्र मातृ होष के कारण और अपने पिता के सत्य की रहा। के निमित्त राजल हमी का परित्याग कर उस आश्रम में जा रहे। किपल उनका उपाध्याय ( ग्रुक ) हुआ, जिससे वे राजकुमार, जो पहले कौत्स-गोत्री थे, अब अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गौतम-गोत्री कहलाये। एक ही पिता के पुत्र भिन्न भिन्न गुरुओं के कारण भिन्न भिन्न गोत्र के हो जाते हैं, जैसे कि राम ( चलराम ) का गोत्र 'ग्रुग्ये' और वासुमद्र ( कृष्ण) का 'गौतम' हुआ। जिस आश्रम में उन राजपुत्रों ने निवास किया, वह 'शाक' नामक चुनों से आच्छादित होने के कारण चे इच्चाकुवंशी 'शाक्य' नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतमगोत्री किपल ने अपने वंश की प्रथा के अनुसार उन राजपुत्रों के संस्कार किये और उक्त मुनि तथा उन जिय-पुंगव राजण्यों के कारण उस आश्रम ने एक साथ 'श्रहन्तत्र' की शोभा धारण की ने।"

<sup>(</sup>१) गोतमः कपिलो नाम मुनिर्धर्म्ममृतां वरः । बसूव तपसि श्रान्तः कत्त्वीवानिव गौतमः ॥ १ ॥

श्रश्रघोष का यह कथन मिताल्या के बनने से १००० वर्ष से भी
श्रिषक पूर्व का है; अतएव श्रीयुत वैद्य के ये कथन कि 'मिताल्याकार ने
गलती की हैं,' और 'मिताल्या के पूर्व लिजयों के स्वतः के गोत्र थे',
सर्वथा भानने योग्य नहीं है। इत्रियों के गोत्रों को देखकर यह मानना
कि ये लिजय उन ऋषियों (ब्राह्मणों) के वंशधर हैं, जिनके गोत्र वे धारण
करते हैं, सरासर भ्रम ही है। पुराखों से यह तो पाया जाता है कि श्रनेक
लिजय ब्राह्मण्य को प्राप्त हुए और उनसे कुछ ब्राह्मणों के गोत्र चले',
परन्तु उनमें यह कहीं लिखा नहीं मिलता कि लिजय ब्राह्मणों के वंशधर हैं।

माहात्म्यात दीर्घतपसो यो द्वितीय इवाभवत् । तृतीय इव यश्चामृत् काव्याङ्गिरसयोद्धिया ॥ ४ ॥ तस्य विस्तीर्गातपसः पार्श्वे हिमवतः शुमे । द्वेत्रं चायतनञ्चैव तपसामाश्रयोऽभवत् ॥ ५. ॥ श्रथ तेजस्विसदनं तपः द्वेत्रं तमाश्रमम् । केचिदिच्वाकवो जग्मृ राजपुत्रा विवत्सवः ॥ १८ ॥ मातृशुल्कादुपगतां ते श्रियं न विषेहिरे। ररचुश्च पितुः सत्यं यसाच्छित्रियरे वनम् ॥ २१ ॥ तेवां मुनिस्पाध्यायो गोतमः कपिलोऽभवत् । गुरोगींत्रादतः कीत्सास्ते मवन्ति स्म गीतमाः ॥ २२ ॥ ्एकपित्रोर्यथा आत्रोः पृथग्गुरुपरिग्रहात् । सम एवाभवत् गार्ग्यो वासुमद्रोऽपि गोतमः ॥ २३ ॥ शाकवृत्तप्रतिच्छन्नं वासं यस्माच्च चित्रते । -तस्मादिच्चाकुवंश्यास्ते मुत्रि शाक्या इति स्मृताः ॥ २४ ॥ स तेषां गोतमश्चन्ने स्ववंशसदृशीः क्रियाः ।...॥ २५ ॥ तद्वनं मुनिना तेन तैश्च चत्रियपुङ्गवैः । शान्तां गुप्ताञ्च युगपद् ब्रह्मस्त्रत्रियं दघे ॥ २७॥ सींदरनंद कान्य: सर्वे १ | ( 1 ) सूर्ववंशी राजा मोधाता के तीन प्रत्र—पुरुकुत्त, अंवरीय और मुचकुंद—थे। यदि चित्रयों के गोत्र उनके पुरोहितों (गुरुओं) के सूचक न होकर उनके मूलपुरुषों के सूचक होते, जैसा कि श्रीयुत वैद्य का मानना है, तो ब्राह्मणों के समान उनके गोत्र सदा वे के वे ही वने रहते श्रीर कभी न बदलते, परन्तु श्राचीन शिलालेखादि से ऐसे श्रमाण मिल श्राते हैं, जिनसे एक ही कुल या वंश के चित्रयों के समय समय पर भिन्न भिन्न गोत्रों का होना पाया जाता है। ऐसे थोड़े से उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

मेवाड़ (उदयपुर) के गुहिलवंशियों (गुहिलोतों, गोभिलों, सीसोदियों) का गोत्र 'वैजवाप' है। पुष्कर के श्रष्टोत्तरशत-लिंगवाले मंदिर में एक सती का स्तंभ खड़ा है, जिसपर के लेख से पाया जाता है कि वि० सं० १२४३ माघ सुदि ११ (ई० स० ११८७ ता० २२ जनवरी) को ठ० (ठकुरानी) हीरव-देवी, ठा० (ठाकुर) कोल्हण की स्त्री, सती हुई। उक्त लेख में ठा० कोल्हण को गुहिलवंशी श्रौर गौतमगोत्री' लिखा है। काठियावाड़ के गोहिल भी, जो

श्रंबरीष का पुत्र युवनाश्व श्रोर उसका हरित हुत्रा, जिसके वंशज श्रंगिरस हारित कहताये श्रोर हारित-गोत्री ब्राह्मण हुए।

तस्यामुत्पादयामास मांधाता त्रीनसुतान्प्रमुः ॥ ७१ ॥
पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुंदं च विश्रुतम् ।
स्रम्बरीषस्य दायादो युवनाश्वोऽपरः स्मृतः ॥ ७२ ॥
हिरती युवनाश्वस्य हारिताः शूरयः स्मृताः ।
एते हाङ्गिरसः पुत्राः चात्रोपेता द्विजातयः ॥ ७३ ॥
वायुप्रसणः मध्याय ६६ ।

अंबरीषस्य मांघातुस्तनयस्य युवनाश्वः पुत्रीभूत् । तस्माद्धरितो यतोऽ-गिरसो हारिताः ॥ ५. ॥ ( विष्णुपुराणः; श्रंश ४, श्रध्याय ३ )।

स्रंवरीषस्य युवनाश्वः प्रिपतामहसनामा यतो हरिताद्धारिता स्रंगिरसा द्विजा हरितगोत्रप्रवराः। (विष्णुपुराण की टीका; पत्र ६)।

चंद्रवंशी राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया और उसके वंशज ब्राह्मण हुए, जो कौशिक-गोत्री कहताते हैं। पुराणों में ऐसे बहुतसे उदाहरण मिलते हैं।

(१) राजपूताना म्यूज़ियम् की ई॰ सन् १६२०-२१ की रिपोर्ट; प्र॰ ३, लेख-संख्या ४।

मारवाड़ के खेड़ इलाके से वहां गये हैं और जो मेवाड़ के राजा शालिवाहन के वंशज हैं, अपने को गीतमगोत्री मानते हैं। मध्यप्रदेश के दमोह ज़िले के मुख्य स्थान दमोह से गुहिलवंशी विजयसिंह का एक शिलालेख मिला है, जो इस समय नागपुर म्यूजियम् में सुरिक्तत है। वह लेख छंदोबस डिंगल मापा में खुदा है और उसके अंत का थोड़ा सा अंश संस्कृत में भी है। पत्थर का कुछ अंश दूर जाने के कारण संवत् जाता रहा है। उसमें गुहिल वंश के चार राजवंशियों के नाम कमशः विजयपाल, भुवनपाल, हर्षराज और विजयसिंह दिये हैं, जिनको विश्वामित्रगोत्री और गुहिलोत (गुहिलवंशी) बतलाया है। ये मेवाड़ से ही उघर गये हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि विजयसिंह के विषय में लिखा है कि वह चित्तोड़ की लड़ाई में लड़ा और उसने दिखी की सेना को परास्त किया अ । इस प्रकार मेवाड़ के गुहिलवंशियों के तीन मिन्नभित्र गोत्रों का पता चलता है।

इसी तरह चालुक्यों (फोलंकियों) का मूल-गोत्र मानव्य था और मद्रास श्रहाते के विज्ञगपट्टम् (विशाखपट्टन) ज़िले के जयपुर राज्य (ज़मींदारी) के श्रन्तगीत गुरापुर श्रीर मोड़गुला के टिकाने श्रव तक सोलंकियों के ही हैं और उनका गोत्र मानव्य ही है; परन्तु लूंखाबाड़ा, पीथापुर श्रीर रीवाँ श्रादि के सोलंकियों (वघेलों) का गोत्र मारद्वाज होना वैद्य महाशय ने वतलाया है (पू० ६४)।

i

इस प्रकार एक ही वंश के राजाओं के भिन्न भिन्न गोत्र होते का कारस यही जान पड़ता है कि राजधूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों

<sup>(</sup>१) विसामित्त गोत्त उत्तिम चरित विमला पवित्तो० (पंक्ति ६, हिंगल माग में) विस्वा श्वा )मित्रे सु(शु)मे गोत्रे (पंक्ति २६, संस्कृत श्रंश में)।

<sup>(</sup>२) विजयसीह घुर चरणी चाई सूरोऽसुमघो सेल खनकञ्च कुशको गुहिलौतो सन्व गुर्यो ......(पं० १३-१४, विंगल माग में )।

<sup>(</sup>१) जो चित्तोडंहुँ जुमिन्नउ जिस्स दिसीदल जितु (५०२१)।

<sup>(</sup> ४ ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; माग १, ४० २७४। ४४

के ही सूचक हैं और जब वे अलग अलग जगह जा बसे, तब वहां जिसको पुरोहित माना, उसी का गोत्र वे धारण करते रहे।

राजपूतों के गोत्र उनके वंशकर्ता के स्चक न होने तथा उनके पुरोहितों के गोत्रों के स्चक होने के कारण पीछे से उनमें गोत्र का महत्व कुछ भी रहा हो ऐसा पाया नहीं जाता। प्राचीन रीति के अनुसार संकल्प, श्राद्ध, विवाह श्रादि में उसका उच्चारण होता रहा है। सोलंकियों का प्राचीन गोत्र मानव्य था और अब तक भी कहीं कहीं वही माना जाता है। गुजरात के मूलराज श्रादि सोलंकी राजाओं का गोत्र क्या माना जाता था, इसका कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलता। सम्भव है वह मानव्य अथवा मारद्वाज रहा हो। उनके पुरोहितों का गोत्र विश्वत है। श्राह भी राजपूताना श्रादि में राजपूत राजाओं के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्रों से भिन्न ही हैं।

ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि राजपूतों के गोत्र सर्वधा अनक वंशक तीत्रों के सूचक नहीं, किन्तु पुरोहितों के गोत्रों के सूचक होते थे श्रीर कभी कभी पुरोहितों के बदलने पर गोत्र बदल जाया करते थे, कभी नहीं भी। यह रीति उनमें उसी समय तक बनी रही, जब तक कि पुरोहितों के द्वारा उनके वैदिक संस्कार होकर प्राचीन शैली के श्रद्धसार वेदादि पठन पाठन का कम उनमें प्रचालित रहा। पीछे तो वे गोत्र नाममात्र के रह गये, केवल प्राचीन प्रणाली को लिये हुए संकरण, श्राह्म, विवाह श्रीदि में गोत्रोचार करने के श्रितिरक्त उनका महत्व कुछ भी न रहा श्रीर न वह प्रथा रही कि पुरोहितों का जो गोत्र हो वही राजा का भी हो?।

<sup>(</sup> १ ) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ४, ४० २ ।

<sup>(</sup>२) नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ), भाग ५, पृष्ठ ४३४-४४३ में मैंने 'क्षत्रियों के गोत्र'-शीर्षक यही लेख प्रकाशित किया, जिसके पीछे श्री॰ वैध ने 'हिस्ट्री श्रोंच् मेडीवल हिन्दू इंडिया' नामक अपने अंग्रेज़ी इतिहास की तीसरी जिल्द प्रकाशित की, जिसमें क्षात्रियों के गोत्रों के आधार पर उनके भिन्न-भिन्न ऋषियों (जाकणों)

की सन्तान होने की बात फिर दुहराई है और मेरे उदस्त किये हुए अश्वघोष के कथन को बौद्धों का कथन कहकर निर्मूख बतलाया है, जो ठीक नहीं है । पुराणों का चर्चमान स्थिति में नवा संस्कार होने से बहुत पूर्व होनेवाले अश्ववीष जैसे बड़े विद्वान, ने बुद्धदेव के पूर्व के इच्वाकुवंशीं ( सूर्यवंशी ) क्षत्रियों की गोंत्र-परिपाटी का विशद परिचय दिया है, और बुद्धदेव गौतम क्यों कहलाये तथा इच्चाकुवंशी राजपुत्र, जिनका गोत्र पहले कीत्स था, परन्तु पीछे से उनके उपाध्यायं (गुरु) के गोत्र के अनुसार उनका गोत्र गीतम कैसे हुआ, इसका यथेष्ट विवेचन किया है, जो श्री॰ वैद्य के कथन से आधिक शासाणिक है। श्री॰ वैद्य का यह कथन—''सिताक्षराकार ने मूछ की हैं और उसके पीछे क्षत्रियों के गोत्र प्ररोहित के गोत्र माने जाने छगे हैं", किसी प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि विज्ञानेश्वर ने अपना ही मत-प्रकट नहीं किया, किन्तु अपने से पूर्व होतेवाले आश्वलायन का भी वही मत होना बतलाया है । केवल आश्वलायन का ही नहीं, किन्तु बीधायन, आपस्तंब और जौगाक्षी आदि आचार्यों का मत भी ठीक वैसा ही है. जैसा कि मिताझराकार का । हमने उनके मत भी उदधत किये थे. परंत श्री॰ वैंख उनके विषय में तो मौन धारण कर गये और अपना वही प्ररामा गीत गाते रहे कि तमाम क्षत्रिय बाह्मणों की सन्तान हैं। प्रतेहित के प्रूटने के साथ कभी कमी क्षत्रियों के गोत्र भी बर्कते रहे, जिससे शिलाकेखारि से एक ही वंश के दो या अधिक गोत्रीं का होना जो हमने बतलाया, उस विषय में भी उन्होंते अपना मत प्रकाशित नहीं किया. परंतु अपने कथन की प्रष्टि के छिए जयपुर के हो पंडितों की छिखित सम्मतियां छापी हैं। वनमें से पहली दविंद बीरेशर शास्त्री की संस्कृत में है ( ए० ४७८ ), जिसमें श्री० वैद्य के कथन को स्वीकार किया है, परन्तु उसकी पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं दिया। ऐसे प्रमाणशून्य बाबावास्य को इस समय कोई नहीं मानता । अब तो छोग स्यल-स्थात एक प्रमाण मांगते हैं। दूसरी सम्माते—पंडित सप्तसूदन शास्त्री की;—श्री० वैद्य:और द्वविद शास्त्री के कथन के विरुद्ध इस प्रकार है-

क्षत्रियोंका उत्पत्तिहरूया गोत्र मनु हैं और वैश्योंका अछन्दन हैं. क्षत्रियोंके जो आरहाजबत्सादि गोत्र प्रसिद्ध हैं वे पूर्वकाछ में उनके प्राचीन पुरोहिंतोंसे प्राप्त हुवें हैं. वे अब बदल नहीं सकते. क्योंके नया पुरोहित करना मना हैं. हालमें पुरोहितों का गोत्र इसी सबबसे मिन्न हैं. यह पुराणे पीढियोंसे चला हुवा गोत्र पुकतन्हेसे [ १ ] प्रातिस्विक गोत्र होगया हैं क्योंके वुह [ १ ] बदल नहीं सकता. ( पृ० ४०८)—नकल हुवह ।

श्री॰ वैद्य महाशय एक भी प्रमाण देकर यह नहीं बतला सके कि क्षात्रिय ब्राह्मणों के वंशज हैं। शिलालेखों में क्षात्रियों के गोत्रों के जो नाम भिलते हैं, वे प्राचीन प्रणाली के अनुसार उनके संस्कार करानेवाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके मुलपुरुषों के ।

# परिशिष्ट-संख्या २

### चित्रयों के नामान्त में 'सिंह' एद का प्रचार

यह जानना भी आवश्यक है कि चित्रयों (राजपूतों ) के नामों के अन्त में 'सिंह' पद कव से लगने लगा, क्योंकि पिछली कुछ शतान्दियों से राजपूर्तों में इसका प्रचार विशेष रूप से होने लगा है। पुराणों श्रौर महाभारत में जहां सूर्यचन्द्रवंशी आदि चित्रय राजाओं की वंशाव-लियां दी हैं, वहां किसी राजा के नाम के अनत में 'सिंह' पद न होने से निश्चित है कि प्राचीन काल में सिंहान्त नाम नहीं होते थे। प्रसिद्ध शाक्यवंशी राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ (बुद्धदेव) के नाम के अनेक पर्यायों में से एक 'शाक्यसिंह'' भी श्रमरकोषादि में मिलता है, परन्तु वह वास्तविक नाम नहीं है। उसका अर्थ यही है कि शाक्य जाति के चित्रियों (शाक्यों) में श्रेष्ठ (सिंह के समान)। प्राचीन काल में 'सिंह,' 'शार्द्रल', 'पुंगव' स्रादि शब्द श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शब्दों के अन्त में जोड़े - जाते थे, जैसे—'च्रत्रियपुंगव' ( च्रत्रियों में श्रेष्ठ ); 'राजशार्टूल' ( राजाश्री में श्रेष्ठ ), 'नरसिंह' ( पुरुषों में सिंह के सदश ) श्रादि। ऐसा ही शाक्यसिंह शब्द भी है, न कि मूल नाम। यह पद नाम के अन्त में पहले पहल गुजरात, काठियावाङ्, राजपूताना, मालवा, दित्तग् श्रादि देशों पर राज्य करनेवाले शक जाति के ज्ञपवंशी महाप्रतापी राजा रुद्रदामा के दूसरे पुत्र रुद्रसिंह के नाम में मिलता है र। रुद्रदामा के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र दामञ्सद (दामजद्श्री) और उसके बाद उसका छोटा भाई वही रुद्रसिंह ज्ञिप-राज्य का स्वामी हुआ। यही सिंहान्त नाम का पहला उदाहरण है।

<sup>(</sup>१) स शाक्यसिंहः सर्वार्धसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः । गौतमश्चार्कवंधुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ १५ ॥ असरकोषः स्वर्गवर्गः।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर पृ० ११६, १२३, १२४ ।

हद्रसिंह के सिक्के शक संवत् १०३-११८ (वि० सं० २३८-२४३=ई० स० १८१-१६६) तक के मिले हैं 1 उसी वंश में चहसेन (दूसरा) भी राजा हुन्ना, जिसके शक संवत् १७५−१६६ (वि०सं० ३१३-३३१=ई० स० २४६-२७४ ) तक के सिक्के मिले हैं रे। उसके दो पत्रों में से ज्येष्ट का ताम विकासिंह था। यह उक्त शैली के नाम का दूसरा उदाहरण है। फिर उसी वंश में चद्रसिंह, सत्यसिंह ( स्वामि सत्यसिंह ) श्रौर चद्रसिंह (स्वामि-ख्द्रसिंह ) के नाम मिलते हैं , जिनमें से श्रान्तिम ख्द्रसिंह शक संवत् ३१० (वि० सं० ४४४=ई० स० ३८८) में जीवित था, जैसा कि उसके सिक्कों से पाया जाता है "। इस प्रकार उक्त बंश में 'सिंहान्त' पदवाले ४ नाम हैं। तत्पश्चात् इस प्रकार के नाम रखने की शैली अन्य राजघरानों में भी प्रचितत हुई। दिस्ति के सोलंकियों में जयसिंह नामधारी राजा वि० सं० ४६४ के श्रास-पास हुआ, ' फिर उसी वंश में वि० सं० ११०० के आस-पास जयसिंह दूसरा हुआ । उसी वंश की वेंगी की शाखा में जयसिंह नाम के दो राजा हुए, जिनमें से पहले ने वि० सं० ६६० से ७१६ ( ई० स० ६३३-६६३) तक और दूसरे ने वि० सं० ७५४ से ७६७ (ई० स० ६६७-७१०) तक वेंगी देश पर शासन किया । मेवाड् के गुहिसवंशियों में ऐसे नामों का प्रचार वि० सं० की बारहवीं शताब्दी से हुआ। तब से वैरिसिंह, विजयसिंह, श्ररिसिंह श्रादि नाम रक्खे जाने लगे श्रार श्रव तक बहुधा इसी शैंसी से नाम रक्से जाते हैं। मारवाड़ के राठोड़ों में, विशेष कर वि॰ सं॰ की १७ वीं शताब्दी में, रायसिंह से इस शैली के नामों का

<sup>(</sup>१) देखो कपर ४० १२४।

<sup>(</sup>२) देखों कपर प्र॰ १२३, १२४।

<sup>(</sup>३) देखो अपर ए० १२३–१२४ ।

<sup>(</sup> ४ ) देखो कपर ए० १२४।

<sup>(</sup> १ ) मेरा 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास', प्रथम भागा, पृष्ठ ११-१६ और ६८।

<sup>(</sup>६) वही; ४० ८६-६१।

<sup>(</sup> ७ ) वहीं, पूर १४१-४२ और १४६-४७ तथा १६४।

<sup>(</sup> म ) मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जिल्द १ (प्रथम संस्करण), पु० ४४०-४३।

प्रचार हुआ। तय से अब तक वही शैली प्रचलित है। कछ्वाहों में पहले पहल वि० सं० की बारहवीं शताब्दी में नरवरवालों ने इस शैली को अपनाया और वि० सं० ११७७ (ई० स० ११२०) के शिलालेख में गगनासिंह, शरदासिंह और वीरसिंह के नाम मिलते हैं । चौहानों में सबसे पहले जालोर के राजा समरासिंह का नाम वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी में मिलता है, जिसके पीछे उदयसिंह, सामन्तासिंह आदि हुए। मालवे के परमारों में वि० सं० की दसवीं शताब्दी के आसपास वैरिसिंह नाम का प्रयोग हुआ। इस प्रकार शिलालेखादि से पता लगता है कि इस तरह के नाम सबसे पहले चत्रपंवंशी राजाओं, दिल्ला के सोलंकियों, मालवे के परमारों, मेवाड़ के गृहिलवंशियों, नरवर के कछ्वाहों, जालोर के चौहानों आदि में रक्खें जाने लगे। फिर तो इस शैली के नामों का राजपूतों में विशेष रूप से प्रचार हुआ।

<sup>(</sup>१) रायसिंह से पूर्व जालग्रसी नाम ख्यातों में मिलता है, परन्तु अव तक किसी शिलालेख में उसका शुद्ध नाम नहीं मिला, जिससे यह निश्चय नहीं होता कि उसका नाम जालग्र (जाल्ह्य, जल्ह्या) था या जालग्रसिंह। रायसिंह से पीछे श्चव तक मारवाद के सब राजाओं के नामों के श्चन्त में 'सिंह' पद लगता रहा है।

<sup>(</sup>२) हिं० टॉ॰ रा॰; (प्रथम खंड) पृ॰ ३७४।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० ४०६।

<sup>(</sup>४) देखो कपर प्र० २०६ और २३४।

# परिशिष्ट-संख्या ३

राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द के प्रण्यन में जिन जिन पुस्तकों से सहायता ली गई श्रथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है उनकी सुची।

#### संस्कृत, प्राकृत और पाली पुस्तकें

```
श्रथर्ववेद ।
श्रमूपरत्नाकर (भावभट्ट )।
श्रनुपसंगीतवित्वास ( भावभट्ट )।
श्रमूपांकुश ( मावभट्ट )।
श्रमिद्यानशाकुंतल (कालिदास)।
श्रमरुशतक (रिसकंसजीवनी टीका, श्रर्जुनवर्मा)।
श्चर्यशास्त्र (कौटिल्य)।
श्रष्टाध्यायी (पाशिनी)।
उपदेशतरंगिगी।
ऋग्वेद ।
पेतरेयब्राह्मस् ।
श्रोशनसस्पृति ।
कथासरित्सागर ( सोमदेव )।
कर्शसंदरी (बिल्ह्स् )।
कर्पूरमंजरी (राजशेखर)।
कल्पस्त्र ( हर्मन जैकोबी का श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद )।
 कविशिद्धा ( जयमंगल )।
 काठकसंहिता।
 कातंत्रव्याकरस्य ।
 कादंबरी (वाल्भट्ट श्रीर पुलिन्द्मट्ट)।
```

```
कामशास्त्र (कामसूत्र, वात्स्यायन् )।
कारिका (वाक्यपदीय, भर्तृहरि)
काव्यप्रकाश ( मस्मट श्रौर श्रलक )।
काव्यमीमांसा (राजशेखर)।
कीर्तिकौमुदी (सोमेखर)।
कुमारपालचरित (जयसिंहसूरि)।
कुमारपालचरित्र ( चारित्रसुंदरगणि )।
कुमारपालप्रवंध (जिनमंडनोपाध्याय)।
कूर्मशतक (भोज)।
गग्ररत्नमद्दीद्धि ( वर्द्धमान )।
गीतगोविंद ( रिसकसंजीवनी टीका, कुंभकर्ण )।
चाराक्यनीति ।
चंडीशतक (टीका, कुंभकर्ष)।
जिनयज्ञकल्प ( श्राशाधर )।
जैमिनीयउपनिषदुब्राह्मण्।
तांख्यव्राह्मण् ।
तिलकमंजरी (धनपाल)।
तीर्थकल्प (जिनप्रमस्रिरे)।
तैतिरीयब्राह्मण ।
तैतिरीयसंहिता।
त्रिषष्टिस्मृति ( श्राशाधर )।
दशकुमारचरित (दंडी)।
दशरूपक (धनंजय)।
दशरूपावलोक ( टीका, धनिक )।
दिव्यावदान ( वौद्ध प्रन्थ )।
दीघितकाय (दीर्घनिकाय, पाली)।
दुल्व।
```

```
देवलसंहिता
द्वयाश्रयमहाकाव्य (हेमचन्द्राचार्य)।
धर्मासृदशास्त्र ( श्राशाधर )।
धाराध्वंस (गणपतिव्यास)।
नदस्त्र (शिलाखी श्रीर कुशाख )।
नरनारायणानंद ( वस्तुपास )।
नवसाहसांकचरित ( पद्मग्रत, परिमल )।
नागानंद ( हर्ष )।
नाट्यशास्त्र (भरत)।
नृत्यनिर्ण्य (पुंडरीकविद्वल )।
पद्मपुराख ।
परिशिष्टपर्व ( हेमचन्द्राचार्य )।
पाइञ्जलच्छीनाममाला ( प्राकृत, धनपाल ) ।
पारिजातमंजरी (मद्न, वालसरस्वती)।
पार्थपराक्रमन्यायोग ( प्रह्वाद्वदेव )।
र्पिगलसुन्दसूत्र ( सृतसंजीवनी टीका, हलायुष )।
पिंगलस्त्रवृत्ति (हलायुघ)।
पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य (जयानक )।
पंचविंशब्राह्मस्य ।
मतिमानारक (भास)।
प्रबंधकोष ( चतुर्विशतिप्रवंध, र जशेखर )।
प्रवंधवितामिं (मेरुतुङ्क )।
प्रभावकचरित ( चंद्रप्रमस्रिः)
भियदर्शिका (हर्ष)।
वालभारत (राजशेखर)।
वालरामायण (राजशेखर)।
वृहजातक ( वराद्यविद्धिर )।
     Şξ
```

```
वृहत्कथा (गुणादच)।
ब्रह्मांडपुराण्।
ब्राह्मस्फ्रुटसिद्धान्त (ब्रह्मगुप्त)।
भक्तामरस्तोत्र (मानतुंगाचार्य)।
भागवतपुराण्।
भोजप्रबंध ( वज्ञालपंडित )।
मत्स्यपुराण् ।
मनुस्मृति ।
महापरिनिन्वाणसूत्र ( वौद्ध ग्रंथ ) १
महाभारत ( निर्णयसागर-संस्करण )।
महाभाष्य ( पतञ्जलि )।
मालविकाशिमित्र (कालिदास)।
मिलिन्दपन्हो (मिलिन्दप्रश्न, पाली )।
मुद्राराज्ञस (विशाखद्त्त )।
मैत्रायणीसंहिता।
याञ्चवल्क्यसमृति ।
रत्नावलि (हर्ष)।
रागमंजरी (पुराडरीकविट्टल )।
राजतरंगिएी (कल्हण)।
राजमार्तेड (भोज)।
राजमृगांककरण (भोज)।
रामायग् (चाल्मीकि)।
ललितविग्रहराजनाटक (सोमदेव)।
लाट्यायनश्रीतसूत्र ।
वसंतविलास (वालचंद्रस्रि)।
वस्तुपालचरित (जिनहर्ष)।
वस्तुपालतेजपालप्रशस्ति ( जयसिंहस्रि )।
```

```
चाजसनेयिसंहिता ।
वायुपुराख् ।
वासवद्त्ता ( सुर्वेधु )।
विक्रमांकदेवचरित (बिल्ह्स्)।
विचारश्रेणी (मेरुतुंग)।
विद्यशालमंजिका (राजशैखर)।
विद्वजनमंडन (भोज)।
विष्युपुराग्।
वैरोचनपराजय (श्रीपातः) ।
शतपथबाह्य ।
शब्दकल्पद्रुम ( राजा राधाकान्तदेव )।
शिशुपालवध (माघ)।
शृंगारमंजरी ।
ग्रद्रकमलाकर (ग्रद्रधर्मेतस्व, कमलाकर) ।ः
समरांगण ( मोज )।
सरस्वतीकंठाभरख ( भोज )।
सामवेद् ।
सारसमुख्य ।
सारस्वतव्याकरण् ( त्र्रनुभूतिस्वरूपाचार्यं )।
सिद्धराजवर्णन (वर्द्धमान)।
सिद्धान्तकौमुदी (भट्टोजीदीजित, तत्त्ववोधिनीटीका, क्रानेन्द्रसरस्वती) ।
सुकृतकल्लोलिनी ( पुरहरीकउद्यप्रम )।
सुकृतसंकीर्तन ( अरिसिंह )।
सुमाषितरत्नसंदोह ( अमितगति )
सुभाषितावलि ( वल्लभदेव )।
सुरथोत्सव (सोमेशनर)।
सुश्रुवसंहिता।
```

```
स्रिमुक्ताविल (जल्हण्)।
स्रियातक (मयूर्)।
सींदरनंदकाव्य (अश्वद्योष)।
संगीतमीमांसा (कुंभकर्ण्)।
संगीतरत्वाकर (शार्क्षदेव)।
संगीतराज (कुंभकर्ण्)।
संगीतसार।
स्मृतिनांसमुच्य।
हम्मीरमदमर्दन (जयसिंहसूरि)।
हरकेलि नाटक (नयचंद्रसूरि)।
हरकेलि नाटक (निप्रहराज)।
हिप्तंशपुराण् (जिनसेन)।
हर्षचिरत (बाण्भट्ट)।
इनके सिवा अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेखों तथा
ताम्रपत्रों से भी सहायता ली गई है।
```

## हिन्दी, गुजराती आदि के प्रन्थ

इतिहासितमिरनाशक (राजा शिवप्रसाद)। पेतिहासिक कहानियां ( चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ) जोधपुर राज्य की मनुष्यगणना की रिपोर्ट। टॉड-राजस्थात (हिन्दी, खद्गविलास प्रेस, वांकीपुर का संस्करण)। नागरीप्रचारिगी पत्रिका (नवीन संस्करण)। पुरातस्व ( त्रैमासिक ) गुजराती । पृथ्वीराजरासो ( चन्दवरदाई ), नागरीप्रचारिखी सभा-द्वारा प्रकाशित । पंपभारत (पंपकवि) कनड़ी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला (गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा), द्वितीय संस्करण। मनोरंजनपुस्तकमाला, संख्या ३७। मानकुतृहल (तंवर राजा मानसिंह)। रत्नमाला (कृष्णुकवि)। मंहणोत नैणसी की ख्यात, ना. प्र. सभा-द्वारा प्रकाशित । धीरवितोद ( महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। वीसलदेव रास्रो (नरपति नाल्ह )। वंशभास्कर (मिश्रण सूर्यमञ्ज)। शाहजहांनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। सुधा (मासिक पत्रिका) लखनऊ। सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, प्रथममाग (गौरीशंकर हीराचंद श्रोसा) हिन्द्राजस्थान ( श्रमृतलाल गोवर्धनदास शाह श्रीर काशीराम उत्तम-राम पंड्या ) गुजराती ।

# अरवी तथा फ़ारसी पुस्तकें

```
आइने अक्तवरी ( अबुल्फ़ज़्ल )।
    कामिलुत्तवारीख़ (इन्न श्रसीर)।
    क्रुरान ।
    चचनामा ( मुहम्मद्श्रली )।
    तवकातेनासिरी (मिनहाजुस्सिराज)।
    तहक्रीके हिन्द (श्रवुरिहां श्रल्वेक्षनी) श्ररवी ।
    ताजुल्मश्रासिर ( हसननिज़ामी )।
    तारीख फ़िरिश्ता ( मुहम्मद कासिम फ़िरिश्ता )।
    तारीख यमीनी ( ऋल उत्बी )।
    तारीखे श्रह्मी (मौलाना श्रहमद्)।
    नासीखुसवारीख ।
    फ़तुहुलबुल्दान ( बिलादुरी ) t
    वाद्शाहनामा ( ऋव्दुल्मजीद् )।
    मिराते श्रहमदी ( हसन् मुहम्मद्खां ) ।
    मिराते सिकन्दरी (सिकंदर)।
    मुन्तखबुल्लुवाब (ख़ाफीखां)।
    रोज़ेतुस्सफ़ा (मीरख़ोंद् )।
    हविवुस्सियर (खोंदमीर)।
      श्ररवी तथा फ़ारसी पुस्तकों में अधिकतर उनके श्रंग्रेज़ी श्रतुवादों
से सहायता ली गई है।
```

## श्रंग्रेज़ी ग्रंथ

Allan, John-Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties,

Annual Reports of the Rajputana Museum, Ajmer.

Archæological Survey of India, Annual Reports (From 1902).

Aufrecht, Theodor-Catalogus Catalogorum.

Beal, Samuel—Buddhist Records of the Western-World ("Si-yu-ki" or The Travels of Hiuen-Tsang).

Beale, Thomas William-An Oriental Biographical Dictionary.

Bhagwanlal, Indraji—The Hathigumpha and three other Inscriptions.

Bhavanagar Inscriptions.

Bombay Gazetteer.

Briggs, John—History of the Rise of Mahomedan Power in India (Translation of Tarikh-i-Farishta of Mahomed Kasim Ferishta).

Bühler, G.—Detailed Report of a tour in Search of Sanskrit MSS, made in Kashmir, Rajputana and Central India.

Chavennes, mimoire,

Cunningham, A.—Coins of the Later Indo-Scythians.

Dey-Music of Southern India.

Dow, Alexander—History of India,

Duff, C. Mabel—The Chronology of India.

Duff, J. G.—History of the Marhattas.

Eliot, Sir H. M.—The History of India: as told by its own Historians.

Elphinstone, M.—The History of India.

Encyclopædia Britannica (9th and 10th Editions).

Epigraphia Indica.

Fergusson, J.—Picturous illustrations of Ancient Architecture in Hindustan.

Fleet, J. F.—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III (Gupta Inscriptions).

Gardner, Percy—The Coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India

Gibbon, E.—History of the decline and fall of the Roman Empire. Haugson—Essays.

Havell, E. B.—Indian Sculptures and Paintings.

Hiralal, Rai Bahadur—Descriptive Lists of Inscriptions in the Central Provinces and Berar.

Hunter, William-Indian Gazetteer.

Indian Antiquary.

Indian Historical Quarterly.

Journal of the American Oriental Society.

Journal of the Asiatic-Society of Bengal.

Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Kern, H.—Manual of Indian Buddhism (Encyclopædia of Indo Aryan Research).

Lane-Poole, Stanley-Mediæval India under Mohammedan Rule.

Legge, James-Travels of Fa-hian in India and Ceylon.

McCrindle, J. W.—The Invasion of India by Alexander the Great.

Macdonell and Keith-Vedic Index.

Malcolm, John-History of Persia.

Mill, J.—History of India.

Monier-Williams-A Sanskrit- English Dictionary.

Numismatic Chronicle.

Pargiter, F. E.—The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age.

Periplus of the Erythraean Sea.

Peterson, P.—Reports in Search of Sanskrit MSS.

Price-Retrospect of Mahomedan History.

Progress Reports of the Archæological Survey of India, Western Circle Rapson, E. J.—Ancient India.

,, ... —Coins of Andhras and Western Kshtraps.

Rapson, E. J. — Kharoshthi Inscriptions discovered by Sir Aurel Boyer, A. M. Stein in Chinese Turkestan, Part I. Senart, E.

Raverty H. G.—Tabakāt-i-Nāsiri.

Rockhill, W. W.—The Life of Buddha.

Sachau, Edward—Alberuni's India.

Sacred Books of the East.

Smith, V. A.—Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. I.

Smith, V. A .- The Early History of India.

" —The Jain Stupa and other Antiquities of Mathura.

Tod, James—Annals and Antiquities of Rajasthan (Oxford Edition).

" " —Travels in Western India.

Vogel, J. Ph.—The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetei (East Borneo).

Watters, Thomas-On Yuan Chwang's Travels in India.

Weber, Albrecht-The History of Indian Literature.

Wilson, Annie-Short Account of the Hindu System of Music.

Wright, H. N.—Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. II.

## जर्मन ग्रंथ

Otto Boehtlingk and Rudolph Roth — Sanskrit-Woerterbuch (Sanskrit-German Dictionary).

# अनुक्रमणिका

# (क) वैयक्तिक

स्र

श्रकबर ( बादशाह )---२६, ३१, ३६, ३७, मर, मर, मर, २६७, २७४, २७६, २७८, ३११-३१४ । श्रकवर ( दूसरा, बादशाह )—३१६। श्रकवर ( शाहज़ादा )--- ३२३। श्रच्युत ( राजा )—१३०, १३२। श्रज ( रघुवंशी )---६० । श्रजयदेव ( महाप्रधान )--२२७ । श्रजयदेव ( श्रजमेर का चौहान राजा )--३०४। श्रजयपाल (गुजरात का सोलंकी राजा) --- १६६-१६६, २२१, ३२३, २४४, २४८, २४६। अजयवर्मा ( मालवे का प्रमार राजा )-२२१-२२२, २३४। श्रजयसिंह ( अजयसी, सीसोदे का राखा ) श्रजातशत्रु ( मगध का राजा )- १०। श्रजीतसिंह ( जोधपुर का राठोड़ राजा )— मह, ३१४। श्रज़ीज़हिमार ( धार का हाकिम )---२३०। ध्रजैवाह ( श्रजयवाह, दिहया )---२६६ । श्रतर ( दृहिया )---२६६ ।

श्रानिरुद्ध ( गौड़ )—२७४-२७६। श्रनु ( यदुवंशी ययाति का पुत्र )--- ११, 1308 अनुपमपान ( प्रतिहार )—१७१। श्रनुपमादेवी (प्राग्वाट्वंशी तेजंपांळं की की)---२००। (श्रनोपसिंह, बीकानेरें का श्रनूपसिंह राजा )---३७। श्चनंग ( डोड़ियावंशी )---२६६। श्रनंगपाल (तंवर)—१३४, १७१-१७२, २६४, २६६, २६७ | श्रनंतदेव (कश्मीर का राजा )--- २१४। श्रनंतदेवी ( गुप्तवंशी कुमारगुप्त की राखी ) --- १३६ । श्चनंतवर्सा (विदर्भ का राजा)--- १०० l श्रनंदपाल (लाहोर का राजा)—द०, न्द, २६४-२६४। श्रनंदपाल ( हू खवंशी )—१४३। श्रपराजित ( मेवाइ का राजा )--२४। अपराजित ( जालोर का परमार राजा )--1805 अप्पादेवी (रघुवंशी प्रतिहार रामभद्र की राखी )—१८२। भ्रप्तरादेवी ( बैसर्वशी राज्यवर्द्धन की राखी )-- १४४।

श्रफ्रज़लख़ां (शाही श्रफ्रसर )--३२१। श्रद्धल्फ्रज़ल ( प्रन्थकार )—२६४-२६६ । श्रबुत्मितिक (समरकंद श्रीर बुख़ारे का असीर )--- २६१ । श्रद्धहोता ( चन्नपवंशी राजुत की सास ) -- 4.45 1 श्रबृद्सहाक ( ग़ज़नी का स्वामी )-289-2821 श्रव्यक सिद्दीक (ख़लीफ्रा)—२८१-२८२। अद्भूला असाकी ( ईराक का हाकिम )---528.1 श्रद्धुत सतिक ( ख़तीफ़ा )—२८४ I बद्धा विन उमर ( ख़लीफ़ा का सेना-पृति )—२८४ । ग्रब्दुक्षाशाह (चंगाख)--२२६। अभिमन्यु (पांडव शर्जुन का पुत्र)—१७। श्रमर (विद्वान् )-२१३। श्रमरगांगेय (श्रमरगंगू, चौहान)-- २६६। अमरसिंह ( मेवाइ का महाराखा )---४०, १४३, ३१३ । अमरसिंह ( दूसरा, महाराखा )--- १४३, \$ 3 7 1 भमरासेंह ( नोधपुर के राजा गलसिंह का पुत्र )---२७६। श्रमायक ( प्रतिहार )—१८६ । मिट्रेवेटि( समित्रवात, देखो बिन्दुसार)। श्रमितगति (ग्रन्थकार)—२०६, २१०। अभीरख़ां ( टोंक राज्य का संस्थापक )--३३१, ३३२, ३४३। असीर खुसरो ( ग्रन्थकार **)—३**१ । श्रमीर तैमूर ( विजेता )- ३१०। श्रमीशाह ( मालवे का दिलावरख़ां ग़ोरी ) -3901

श्रसृतदेवी ( परमार धन्धुक की राणी ) --1886 श्रमोधवर्ष ( देखो मुंज )। श्रम्न-इब्न-उल्-श्रास ( ख़तीफ़ा उमर का सेनापति )---२=२। श्रयम ( श्रयमत्, चन्नप नहपान का मंत्री ) -- 994 1. श्रयसिष कुयुसग्र ( सत्रपवंशी राजुल का श्रमुर )—११३ । श्ररिकेसरीं (सोवंकी)--१७४। श्रिरिष्टसेन (चंद्रवंशी)--७६। अरिसिंह ( ग्रंथकार )---२१६, २१३ l श्रर्जुन ( पार्थ, पांडव )—३३, ६४; ६६, 89, 938 1-श्रर्जुन: ( बैसवंशी हर्ष का सेनापति )-1891 श्रर्जुन ( दूबकुंड़ का कछ्वाहा )—१८६ । श्रर्जुन ( गौड़ )—२७४, २७६। श्चर्जुनदेव ( गुजरात का बघेल राजा ),— 248, 240 1 श्रर्जुनवर्मा ( मासचे का प्रमार राजा )---२१३, २१८, २२२-२४, २२४, 1 755 अर्जुनवर्मा (दूसरा, भाजवे का परमार राजा )—२२८, २३५.६ षर्जुनसिंह ( सोलंकी )---२६१। श्रर्योराज ( बघेल )---२४२, २४७ । श्रर्णोराज ( चौहान, देखो श्राना )। अल्उत्बी ( ग्रंथकार )- १८४ । श्रवप्तगीन ( खुरासान का स्वामी )--1 535-635 याल्वेरूनी (श्रव्वरिहां, प्रथकार)-१४२-१४४, २७३, ३०१-३०२।

श्रतावहीन ख़िलजी (सुलतान)-४०, २२६, २४४, ३०६ [ श्रलाउद्दीन (गोरी)--२२६। श्रलाउद्दीन हुसेन (गृज़नी का सुलतान) **श्र**ति ( ख़लीका ) २८२, २८३ । श्रतिवदींद्रां (वंगाल का नवाव) - ३३७। श्रलेग्ज़ॅन्डर ( सिकंदर )—१०६। श्रस्तमश् ( शन्श्रद्दीन, सुस्ततान )—४०। श्रह्मट (गुहिलवंशी राजा )—६२। अवंतिवर्मा ( मोखरीवंशो राजा )-१४४, १५५ ( अवंतिसुंदरी (विदुषी)—११ । श्रशोक (सीर्यवंशी सम्राट् )—११, १३, **२३, २४, २४, ४४, ४४, ६६,७०,** ६०, ६८, ६६, १०४, १०६, त्रवर, ११७, १२६, १३०, १३४, 305 भ्रवघोष ( ग्रंथकार )—३४, ४१, १२६। श्रवत्यामा ( द्रोग् का पुत्र )—६७ । श्रहसद् ( सहस्मद् ग़ज़नवी का पुत्र )-. ३०३ । म्रहसद्शाह ( भ्रव्हाली )—३२६ I अहिल्याबाई ( इंदौर राज्य की स्वामिनी ) --- ३३१।

श्रा

श्रान्टर लोनी ( सेनापति )--३४१ । श्राज्ञस (शाहजादा )—३१४, ३२४। श्रादित्यदास ( वराहमिहिर का पिता )-सादित्यवर्दन (वैसर्वशी राजा)—११४। श्चानम्दराव (सिंधिया)---३३० ।

श्राना (श्रणोराज, श्रान्नलदेव, आनाक. चौहान) १६६, २४४, २४७, २६६, 304 1 श्रांवाजी इंग्लिया (सिंधिया का नायव) ---३३२, ३४३ ! स्रायशा ( मुहम्मद साहव की स्त्री )--₹= 1 आरण्यराज ( आवू का प्रमार राजा )— १६२, २०३ । श्चारल स्टाइन ( सर, प्रंथकार )—१३। श्रारामशाह (दिल्ली का सुकतान)—३०५। आर्थर वेलेज़ली ( सेनापति )—३४०, इ४१। ञ्चार्येन् ( प्रंथकार )— १०० । श्रालमगीर ( देखो श्रीरंगज़ेव )। आल्ह्यादेवी (हेहयदंशी गयकर्यंदेव की राखी )---२१७। श्राल्हरासिंह (चंदावर्ती का परमार राजा) --- 209 1 आल्हा ( बनाफर राजपूत )—८७ । श्रावह्नदेवी (हैहरावंशी कर्ण की श्री)— आशाधर ( जैन ग्रंथकार )---२१, २२३, २२६, २२७ । श्रासराव ( सोड़ा, परमार )--२३७ । श्रासबदेव (बङ्गूजरवंशी राजा)—११२ । श्रातिफ़लाह (दिखेग का स्वेदार)-३३६ । इस्बाकु (सूर्यवंशी)--१२७, १७३।

इच्छनी (परमार सत्तत्व की पुत्री)— 388 1 **इं**दा ( पिंड्हार )—१६० । ॅंड्न्द्र ( स्वर्ग का राजा )---१७२। इन्द्रस्थ (चेदि देश का राजा )- २११। 🥆 इन्द्रराज ( तीसरा, वित्यवर्षे, दक्षिण का राठोड़ राजा )---१८३ । इन्द्रराज (चौहान, घोटारसी का स्वामी) --- 928 | इन्द्रसेन ( उग्रसेन, सरहटा शिवाजी का पूर्वज )---३१८। इन्द्रायुध ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-150 j इब्न् इश् अत ( सेनापति )---२११ । इब्राहीम खोदी ( दिल्ली का सुलतान )---3991 इमादुद्दीन ( मुहम्मद्-विन-फ्रांसिम )-रमश् । ई० जे० राप्सन ( प्रंथकार )--- ४७, ४८, 9941 ई्षरदत्त ( महाचत्रप )---११६, १२३-ईशासिंह (कछवाहा, ग्वालियर का राजा ) --- ? ६= | ईसटादेवी ( प्रतिहार नागभट दूसरे की राणी)---१८१।

उगरसेन ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) —३१८।

**इं**हड्देव ( सोलंकी )--- १ ६० ।

उप्रसेन ( पालक का राजा )---१३१। उत्तर ( विराट का पुत्र )---६४-६७ । उत्तरा ( श्रभिसन्यु की खी )---१७। उत्पन्तराज ( आबू का परमार राजा )---१६२, २००, २०३। उत्पत्तराज ( देखो सुंज ) । उदयकरण ( देखो उदयादित्य परमार )। उदयन (पाटकीशुत्र का राजा)---१८. उदयन ( वत्सराज, पांडुवंशी )---३४। उदयराज ( किराहू का परमार राजा )-उदयवर्सा ( परमार, महाक्कमार )--- २२१, २२२, २३४। उदयसिंह ( नानोर का चौहान राना )---२५२-२५३। उदयसिंह ( मेवाइ का महाराखा )-४०, २६७, ३१३ । उदयसिंह ( मोटा राजा, जोधपुर का )---उपगुप्त ( इच्वाकुवंशी निमि का वंशघर ) ---१२७। उदयादित्य ( उदयक्ररण, मालवे का प्रमार राजा)---२०२,२१२, २१३, २९४, २१६, २१७, २१८, २१६, २३४, **385** | उद्धरण ( दहिया )---२६६-२७० । उमर (विन ख़त्ताव, ख़लीक्रा)—२५२-२५३ । वलगृतां ( घलावदीन जिल्लाका भाई ) ---- 544 1

उपवदात ( ग्रापभद्तत, शक )--१७, ७०,

११४, १३६, १२३।

उस्मान ( ख़बीफ़ा )—२८२ । उस्मान बिन श्रासी ( उमान का हाकिम ) —२८३ । उमर सूमरा ( सिंध का राजा )—२३७ । ऊ

ऊदल (बनाफर राजपूत)—==७। ऊदल (गूजरवंशी सोज का बेटा)— १६०। ऊदट (ग्रंथकार)—२१३।

Ų

एडवर्ड साचू (ग्रंथकार)--१४२-१४६, ३०२। ऍपोलोडॉटस (यूनानी राजा)--११०, ११२। एलफ्रिन्स्टन (ग्रंथकार)--१०१। एलिजाबेथ (इंग्लैंड की राखी)--१३४। एलिस (श्रंग्रेज़ श्रक्रसर)--१३८।

ऐत्तक्राद्ख्नां (शाही सेनापति )—३२४।
ऐती विल्सन ( प्रंथकार )—३३।
ऐटिश्रॉक्स ( दूसरा, सीरिया का स्वामी )
—१०६।
ऐटिश्रॉक्स सोटर (सीरिया का बादशाह)
—१०४।
ऐटिग्रॉन्स ( सकदूनिया का स्वामी )—
१०६।

## श्री

श्रीरंगज़ेब ( आलमगीर, सुगृल बाद-श्राह )—३७, ८८, २७४, २७६, ३१४-३१४, ३१६-३२०, ३२१, ३२३-३२४, ३२४, ३३६। श्रीशनस ( ऋषि )—१६७।

कक्क (प्रतिहार, हरिश्चन्द्र का पुत्र)— १६८। कक्क (मंडोर का प्रतिहार)—१६६, १७६, १८६। कक्कल (कर्कराज, दिन्स का राष्ट्रक्ट)— १४६। ककुल्स्थ (इच्चाकुवंसी)—१७२। कन्कुक (प्रतिहार, कक्क का पुत्र)—१६६-१७१। कडवाराव (दिह्या रागा)—२७०। कडवाराव (दिह्या रागा)—२७०।

कडवाराव (दिह्या रागा)—२७०। कहुवराज (दिह्या)—२६६। कनिष्क (कनिक, कुशनवंशी राजा)— ३४, १२४-१२७, १४३-१४४, १७४, १७६।

कनिंगहाम ( ग्रंथकार )—१४०, १४३ । कन्ह ( सेनापति )—२१४, २३२ । कमला ( श्रनंगपाल त्वर की पुत्री )— २६७ ।

कमलाकर ( ग्रंथकार )—३१६ । कमलु ( शाहीयवंशी )—१४३ । कक्कराज (दिच्याका राठोड़ राजा)—१७६ । ककेंट्रक ( नागवंशी राजा )—२६२ । कर्ण ( कलचुरीवंशी राजा गांगेयदेव का पुत्र )—६३, १४६, २१२ । कर्ण (प्रसिद्ध दानी)—६४, १४१, १७४ । कर्ण (गुजरात का सोलंकी राजा)— २१४, २१८, २४२-२४३, २४४,

कर्णदेव (करणघेळा, गुजरातं का सोर्नकी राजा )---२४४, २४७।

कर्णसिंह (शिवाजी का पूर्वज )--३१८। कर्पूरदेवी (चौहान सोमेश्वर की राखी)-२६७ । ~ कर्मचंद् ( श्रीनगर का प्रमार )--- २३०। कर्मवती ( महाराग्या सांगा की राग्यी )---कत्वश (कवि, शंभाजी का मंत्री)---३२३-३२४। कल्ह्या (प्रंथकार)---१४२, १४४, २१४। कल्लर ( लाखिय, लगत्रुसान का मंत्री )---1885-388 | काकत्तदेव ( आबू का परमार )--११४, २०३। काकुस्थ ( ककुस्थ, कन्कुक, रघ्नुवंशी प्रति-हार )--१७६, १८७। कान्हड् ( टोड़े का सोलंकी )---२४१। कान्हद्देव ( जालोर का चौहान राजा )-1 30 E कार्नवाजिस ( गवर्नर जेनरल )---३४२ । कालभोज (बप्प, वापा रावछ, गुहिल्रवंशी राजा )---३६, १०८। कालीदास (प्रसिद्ध ग्रंथकार)—२०, ३८, ४१, ६०, ७७, १११, २१३। कांचनदेवी (चौहान राजा श्रर्णोराज की राणी)—२४४। किल्ह्स (गुहिलवंशी)---२७२। किशनदास (पिंड्हार भीम का पुत्र) 1038 किशनसिंह (तंवर.)---२६७। कीचक ( विराट का साला )—६५, ६७। कीर्तसी ( दहिया )---२६६-२७०। कीर्तिपाल ( सोलंकी )---२४६। कीर्तिराज (कळुवाहा)---२६८।

कील्हण (टोड़े का सोलंकी राव)---२४६। कुजुलकडिफसेस ( कुजुलकस, कुशनवंशी, राजा )—१२४ । कुतुबुद्दीन ऐबक ( दिल्ली का सुलतान )---१८६, १६७, २१०, २६६, ३०७, ३०५-३०६। कुतैब ( ख़लीफ़ा वलीद का सेनापति )--1835 कुनाल ( सुयशा, मौर्यवंशी श्रशोक का पुत्र )—१०६-१०७। कुवेर ( देवराष्ट्र का शासक )---१३१ । कुबेर नागा ( गुप्तवंशी चंदगुप्त दूसरे की राणी )-- १३४, १४०। कुमारगुप्त (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे का पुत्र) --- १३४, १३४, १३६, १३७, 180, 982 | कुमारगुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी)--१३७, १४०-१४१। कुमारदेवी ( चंद्रगुप्त प्रथम की राखी )---130, 180 i कुमारपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) ---१३, १२६, १६६-१६८, २०४-२०४, २२१, २२३, २४४-२४७. २४१-२४२, २४६। क्रमा (क्रमकर्ण, महाराणा)---२१, २७, ३१, ३६, ४०, २३०, ३१०। कुलज़त ( दहिया )---२६६ । कुलचंद्र ( परमार भोज का सेनापति )— २११, २४२। कुलचंद्र ( महावन का राजा )—२६५। कुजादित्य ( डोड्वंशी राजा )—२७२ । कुलोप (पल्हववंशी) ११८। कुसुमधन्वा (कोसल का राजा)---१००।

कुंतल (पहिंहार हमीर का पुत्र)--१६०। कुंबरराय (कन्नीज का राजा, देखो राज्य-कूट ( कर्नल, सर आयर )-- ३३७। कूंपा ( राठोड़, राच म/बदेव का सरदार ) --- 58 1 कृपात (पिंड्हार)--१७१। कृशाश्व ( प्रंथकर्ती )---३८ । क्रुक्शक्वि (ग्रंथकर्ता )-२४६ । कुरुग्राज (कान्हइदेव, परमार आरण्यराज का पुत्र )---१६२, २०३। कृष्णदेव ( कृष्णराज दूसरा, परमार )-१६४, २०२-२०३, २३७, २४२ । कृष्णाराज (कान्हढ़देव तीसरा, परमार) -- 208, 208 i कृष्णराज (किराह् का परमार )--२०४। कृष्णराज ( उपेन्द्र, मालवे का परमार राजा )--२०६, २३०, २३४, २३६। क्रुज्णराज ( प्रकालवर्ष तीसरा, दिच्या का राठोइ राजा )---२०७। कुर्व्यासिंह ( राठोड़, मोटा राजा उदयसिंह का पुत्र )---३१४। केल्हण्देव ( नाडोल का चौहान )-श्रम् १६८ । केशवजाज हर्षदराय भ्रुव ( ग्रंथकार )-588 J. केसरदेवी (बारड़ जगदेव की स्त्री)---२३७। कैमास (कदंबवास, दाहिमा, सम्राद् पृथ्वी-राज का मंत्री )—२७० । कैंपबेल (सरजेम्स, ग्रंथकार)-1४०-१४१। कोक्ट (सेनापतिः)--१८४। कोयादेव (शिवाजी का शिक्तक)—३२०। कोवंबस ( यूरोपियन् यात्री )--३३३।

कोहिल (विद्वान् )--३८। कौटिल्य ( विष्णुगुप्त, चाण्क्य, चंद्रगुप्त. मौर्य का मंत्री )-- ४१, ४६, ६६-हत, ७७, ६६, १०१, १०३ <u>।</u> कंकदेव (वागड़ का प्रसार राजा)-२३१, २३४ । क्लाइव ( गवर्नर )--३३६-३३७। चितियालदेव ( महीपाल, कनौज का रधु-वंशी प्रतिहार राजा )---१४६ । न्तेमक ( पौरववंशी राजा )---७४ । चेमराज ( सोइंकी भीमदेव का पुत्र )— २४२, २४६, २४६। चेत्रसिंह ( महारामा )---३१०, ३१७। ख खर ( मानसगोत्री )-१२० । खरोस्ट ( चत्रप राजुन का पुत्र )—११३-9381 खानेनहां ( लोदी )-- ११६। खाफ्रीखां ( प्रंथकार )—३१७। खारवेख ( उड़ीसे का जैन राजा )—७०। ब्विजरकों ( श्रवाउदीन ब्विवनी का शाह-ज़ादा }—३०६। खुसरोमलिक ( खुसरोशाह का वेटा )— 3081 खुसरोशाह (बहरामशाह का पुत्र)-3081 खेमकरण ( परमार )—२०२। खेला ( मरहदा )—३१८ ( खेलूजी ( मरहटा )—३१८। स्रोहिग ( स्रोहिमदेव, राठोइ )—२०७, 339-338 l खंगार ( सीराष्ट्र का राजा )-100 ।

खंगार ( वंशावली लेखक )—१८८ । खंगार (गिरनार का यादव राजा)—२४४ । खंडोजी (मल्हारराव होल्कर का पिता)— ३३० । खंडेराव ( मल्हारराव का पुत्र )—३३१ ।

#### T

गजिंदह ( जोधपुर का राठोड़ राजा )---₹७६ ! गढ़माल (स्रोलंकी)--२४६। गणपति न्यास ( प्रंथकार )—२५४ । गणपति नाग (नागर्वशी राजा)-१३२। गयकर्यदेव (हैह्यवंशी राजा)-२१७। ग्यासुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी (ग़ोर का सुन्न-त्तान )---३०४। . ग़यासुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी (शहाबुद्दीन ग़ोरी का मतीजा)—३०८ । गाजीउदीनखां (शाही सेनापति)--३२४। गार्डनर ( ग्रंथकार )—४६ । गांगेयदेव (हैहयवंशी राजा)—६३, २११, 2351 गिब्बन ( प्रथकार )---३०१। गीगादेवी (परमार धारावर्ध की राखी) -1821 गुण्रंग ( संडलीक, द्हिया )-- २६६ । गुहिल (गुहिलवंश का सूल पुरुष)--६४। गूजरमञ्ज (पिहहार )--१६०। गूबक ( चौहान )---१७३। गेवियतः वाग्टन् ( डॉक्टर )—३३४ । र्पेंट **डफ़ ( ग्रंथकार )**—३२**=** । योगदेव (बङ्गूजरवंशी राजा)-१४२-1431 유드

गोगदेव (मालवे के स्वामी का प्रधान)-२४४। गोपराज ( राजा )-- १६६ । गोपात्तदास ( गौड़ )—२७४ । गोवसेन (शिबिवंशी )—२६३ । गोविंद (ब्राह्मण)---१५१। गोविंदगुस ( गुसवंशी चंदगुस दूसरे का पुत्र )---१३४, १४० । . गोविंदराज (तीसरा, दक्तिय का राष्ट्रकृट राजा )---१७७। गोविंदराच (चौहान सम्राद् पृथ्वीराच का पुत्र }—३०७ । गोविंदराज ( ढोइ )---२७२ । गोशास ( सक्सतीपुत्र )--१०६ । गौतम बुद्ध ( वीद्ध धर्म का संस्थापक )---901 गंड ( नंदराय, चंदेल )— १८५ । राधार ( यदुवंशी )-- ११। प्रहरिपु ( चूड़ासमा बादव )—२४० । ' प्रह्नमां (मोखरीवंशी राजा )-- ११४, 1441

#### **5**1

घरोत्कच (श्रीतृत का पुत्र)—१२६, १४०। घरोत्कच (कुमारगुरु का पुत्र)—१३६। घ्लामोतिक (जामोतिक, चत्रप चष्टन का पिता)—११६, ११७, १२३।

#### ব

चकायुष (क्षीन का राजा)—१८०। चच (सिंघ का राजा)—१६४। चच (स्रस्सा, सिंघ का राजा)—२८३, २८४।

चच (वागद का परमार)---२३९, २३४। चच (दहिया)—२६८, २६६। चरक ( ग्रंथकार )—१२६। चप्टन ( चत्रप, न्सामोतिक का पुत्र ) ११६, ११७, १२३, १२४। चाच (राणा, दिहया )--२७०। चाचा ( महाराणा चेत्रसिंह का दासीपुत्र ) -- 730. 390.1 चाचिग्रीदेवी (सोलंकी चायुंडराज की बहिन )--२४९। चाराक्य ( देखो काँटिल्य )। चामुंड (चामुंडराज, भग्हिलवाहे का सोलंकी राजा )--२६०, २४६, २४६, २६७। चामुंडराज ( चागड़ का प्रसार )---२१, २३६, २३२, २३४। चारित्रसुंदरगाथि ( ग्रंथकार )--२२०। चार्त्स ( दूसरा, इंग्लैंड का बादशाह ) ३३४। चार्ट्स मैटकाऊ (सर, दिश्वी का रोज़िडेंट) **一多8多** [ चाहङ् (चाहङ्देव, जजपेह्ववंशी)—१८०। चांतमूज ( इत्वाङ्वंशी, वासिष्ठीपुत्र ) -- 05 1 चित्रांगद (भौर्यवंशी राजा)—६६, १०७। चिमनाजी (रहुनाधराव का पुत्र)—३२७। चूहद मंडलीक ( दहिया )---२६६ । चूंडा ( भारवाड़ का राठोड़ )—१९, १६०, २३५ । चंडप (वागड़ का प्रसार)---२३२, २३४। चंद्रन ( जात्तोर का प्रमार )--२०४। चंद्नराज (चौहान )---२६४।

चंडमहासेन (प्रद्योत, उजीन का राजा) --381 चंदा साहब (झारकट का नदाब)-३३७। चंदुक ( प्रतिहारवंशी )-१६८। चंद्र (चंद्रगुप्त दूसरा, विक्रमादित्व, गुप्त-वंशी )-- २८, ४६, १२२, १२७, १३३-१३४, १३७, १४०, १४२, २६६, २७६। चंद्रगुप्त ( गुप्तवंशी घटोत्कच का पुत्र )-158-130, 180 | चंद्रगुप्त ( मार्थ )-- ४६, ६६-६८, ७७, मरे, ६म-१०६, १०३, १०४, २७३, ३४४। चंद्रक ( डोइ )--२७२ । चंददेव ( साहड्वाल राजा )--१=६। चंद्रअसस्रि ( अंथकार )—१८१ । चंद्रभद्यारिकादेवी (प्रतिहार भोजदेव की राण्ी )-- १=२ । चंद्रवर्सा ( राजा )—१३२ । चंद्रसेन ( भरहद्य )—३२४ । चंद्रादित्य ( चालुक्यवंशी )—१५७ । चंद्रोदय ( विराट का भाई )—६७ । ঘ্ छाहड़ (प्रसार)---२३६-२३८। ज जगतसिंह ( दूसरा, महाराखा )—३१७, ३३९। जगदेव (परमार)---२९७-२९म। जगदेव ( बारङ, परमार )—२३७ । जगधर ( दहिया )—२६<sup>है</sup> ।

वागमञ्ज (परमार, कर्मचंद का पुत्र)-₹३० । जगमाज ( महाराखा प्रताप का भाई )-8181 अज्ञक ( तन्नीट का राजा )---२०४-२०४ ! जिकादेवी ( प्रतिहार नागभट की राखी ) --- 9 EE 1 जनकोजी (शिवाजी का पूर्वज )-३१८। जनकोती (सिधिया, जयक्रमपा का पुत्र) -3281 जनमेजय (पांडुवंशी.) ३४, २६१। जनार्दनसङ्घ (संगीतज्ञ )---३७ । ज़फरख़ां (गुजरातः का हाकिमः)—३१०। ज्ञफराज़ां ( हसनगंगू, बहमनी राज्य का संस्थापक )—३१७.। खमद्भि (ऋषि)--१६७। जयम्रापा (सिंधिया)---३२६-६३०। जयकेशी (कदंववंशी राजाः)---२४३। क्यचंद ( क्योज का गहरवार राजा )--50, 50, 81, 191-192 l चयतुगिदेव ( जयसिंह दूसरा, माछवे का परमार राजा )---२२६-२२७, २३६, 1848 जयत्रसिंह (जयत्रस्यंह, जयतसिंह, दहिया) -- 2481 जयदामा ( महाचत्रप चष्टन का पुत्र )---\$ & 16 \$ - \$ 5 8 1 जयपाल ( बेपाल तंबर, दिल्ली का स्वामी ) --- 385-388 1 जयपाल (बाहोर का स्वामी)---२६२-1835

जयभट ( भड़ींच का गुर्जरवंशी राजा )-1848 जयमल ( महाराखा शयमल का कुंचर ) ---- २६०। जयसंगल ( वाग्मर, ग्रंथकर्ता )—२४४। जबालुदीन फ़ीरोज़शाह (दिल्ली का विवजी सुलतान)---२२६ । जलीक (मीर्यवंशी राजा श्रशोक का दूसरा पुत्र}---१०६ । जयवर्मी ( वसीत सामवाला राजा )-1886 जयवर्मा (पहला, प्रमार्यशोवर्मी का पुत्र) ---२२१-२२२, २३४। जयवर्मा ( सूसरा, प्रमार देवपाल का पुत्र) -- २२७, २३४, २४४। जयसिंह (सिद्धराज, सोलंकी)--२०४, २१८-२२१, २४३-२४७, २४१, २४६, २४६, २६५ ह जयसिंह (सोलंकी, तैलप का पुत्र)— २११-२१२ । जयसिंह (परमार, भोज का पुत्र)---२१४, २३२, २६४ । जयसिंह ( जयतसिंह, गुजरात का सोलंकी: राजा )---२२४-२२४ । जयसिंह (दूसरा, माजवे का परमार राजा, देखो जयतुगिदेव ) । जयसिंह (तीसरा, मालवे का परमार राजा): --- २३७, २३४ । जयसिंह (चौथा, मालवे का परमार राजा) -- २२६, २३४। जयसिंहस्रि ( ग्रंथकार )---२१६-२२०,

जयसिंह ( महाराणा, मेवाड़ का स्वामी ) ——३१४, ३२३ | जयसिंह (मिर्ज़ा राजा, श्रांवेर का कळ्वाहा) जंयसिंह (सवाई, जयपुर का कक्ष्रवाहा राजा )---३१४, ३२६, ३३१। जयानक ( ग्रंथकार )---७२। जयानीक ( विराट का साई )— ६७ । जयाश्व (विराट का भाई)---१७। जसकर्यं ( जसकरया, प्रतिहार )—१७१ । जसवंतराव (होल्कर)—३२७, ३३१, ३४१-३४३ १ जसवंतसिंह ( प्रथम, जोधपुर का राजा ) --- मन, ३१४, ३२१ । जसा ( गौड़ )—२७४। जहांगीर ( बादशाह )---३७, ४०, २७४, ३१३, ३१४, ३३४। जद्दोबा (जोतिवा, सिंधिया जयश्रापा का साई )---३२६। जादूराव ( मरहटा )—३१८ । कार्ज बालों (सर, गवर्नर जेनरले) ३४२। जाहरदेव ( चाहडदेव, चौहान )—२६६ । ( ब्रंथकार )---२१६, जिनमंडनगिए २४६ । जिनसंडनोपास्याय ( प्रंथकार )—१६६ । ाजेनसेन (ग्रंथकार)--१८०। जिनहर्षे ( प्रंथकार )—२४३ । ज़ियाउद्दीन ( तबराहेंद का हाकिम ) 308 | जीजीबाई (जीजाबाई, शिवाजी की माता) -- \$ 3 6 1

जीवदासा ( चत्रप, दामध्सद का पुत्र ) ११६, १२१, १२३, १२४ । जीवदासा (देखो स्वामी जीवदामा )। जुनैद (सिंध का हाकिस )---२८६। जुलियन ( प्रथकार )---१६०। जुल्फ़िकारख़ां ( शाही सेनापित )—३२४। जेन्द्रक---१४८ । जेम्स ( मथस, इंग्लैंड का वादशाह )— ३३४। नेम्स लेगे ( प्रंथकार )--- ११-१६ । जैक्सन ( ग्रंथकार )---१७४-१७६, १७८। जैतराव ( परमार )--- १ ६६, २३६ । जैता ( राठोड़, मारवाड़ का सरदार )— जैत्रकर्ण (जैत्रसिंह, मेवाड़ का राजा)— २०१, २२७, २४४, २६०, ३०८। जैत्रसिंह ( र**ण्**थंभोर का चौहान राजा )— २२७ । जैपाल ( देखो राज्यपाल )। जैमती (सोलंकी बाघ की खी)—१६०। जैसा ( तंवर )---२६८ । जैसिया ( जैसा, जयसिंह, दाहिर का पुत्र ) ---२**द**६ | जोगा ( गौड़ )—२७४ । जोधिसह (सर्जुवर का स्वामी)—८६। जोघा ( सारवाड़ का राठौड़ राव )--२३८ । ज्ञानचन्द्र ( यति, टॉड का गुरु )--२४७-२५६, २६१ । ज्योस (विद्वान् ) - ४२। 北 मोट (प्रतिहार)-9६६।

z

टालमी फिलाडेल्फस ( मिसर का बादशाह ) --- १०४ ।

टॉड ( जेस्स, कर्नेल, अंथकार )—१, २६, २७, ४३, ४६, ४८, ७६, १०८, १०८, १४१-१४२, १६३, १६३, १८८, २४७, २४८, २४८, ३१७, ३१८।
 टॉमस रो (सर, राजदूत )—३३४।
 टीपू सुखतान ( साहसोर का स्वामी )—
३३६।

· टोडरमत्त ( सन्त्री, श्रकदर का मंत्री )---

8

हायोनिसिश्रस् (सीरिया का राजदूत )— १०४।
हिमैकस् (सीरिया का राजदूत )—१०४।
हुपत्ते (फ़ेंच गवर्नर )—३६६, ३३७।
हे (कप्तान, ग्रंथकार )—३१।
होमिट्रियस (बलख़ का ग्रीक राजा)—११०।
हो (कर्नज, ग्रंथकार )—३०१।
हंबरसिंह (वागड़ का परमार )—२०६,
२३०, २३१, २३४।

E

हुंढिराज ( प्रंथकार )---६७ ।

T

तमाइची (जास)—२३७ ।
तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल, लगतोरमाख का मंत्री)—१४३ । तहमासप (ईरान का बादशाह)—३११, ३१२ । तक्क (नागवंशी राजा)—२६१-२६२ ।

तात ( मंडोर का प्रतिहार )—१६०। तानसेन ( प्रसिद्ध गायक )—३७।

तारादेवी ( महाराजा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की स्त्री )---= ५, २६०। ताराबाई (कोव्हापुर राज्य के संस्थापक शिवाजी दूसरे की माता }--- ३२४। तास्तजंघ ( यदुवंशी राजा )--- ४६ | तुकोजीराच ( होव्कर, इन्दौर का स्वामी ) ---इइ१। तुका ( सिंधिया, जयश्रापा का भाई )---३२१, ३३०। तुर्वेसु (ययाति का पुत्र )— ४१, १२६। तुग़लक्षशाह (सुहम्मदशाह, दिह्नी का सुलतान )---३१०। तुलसीबाई (जसवंतराव होस्कर की राखी) —३३१, ३४२। तेजवाल ( पोरवाइवंशी मंत्री )---४१, ७६, १६८, १६६, २०२, २४२, २४३। तेजसिंह (चित्तोड़ का महारादल)---१७१, २४४ । तैलप ( कर्णाटक देश का सोलंकी राजा )---२०८, २०६, २१०, २११, २४०। तोमात्त (राजा)—२११। तोरमाख (हुरण्वंशी राजा)--६१-६३, १३८-१३६, १४३-१४४ | तोरमार्ग ( बघु, हूग्यवंशी राजा )--- १४३-1886 त्रिसुवनपाल ( सोलंकी )---२५०, २४९, २४३, २४६ । त्रिभुवनपाल (सोलंकी देवप्रसाद का पुत्र) ---२४४, २४६। न्त्रिभुवनादित्य ( ढोड्दंशी )---२७२। त्रिलोचनपाल (रघुवंशी प्रतिहार)--१८६-

१८७ (

#### Ų

थॉमस वॉटर्स ( ग्रंथकार )--१६०। थॉमस हिस्लोप (सर, सेनापित )--३४२।

## द

द्रचित्रा ( शक उषवदातकी स्त्री )—१७, ११४, १२३। दत्तदेवी (गुप्तवंशी समुद्रगुप्त की राखी) --- 933, 980 l दत्ता (सिंधिया, जयश्रापा का भाई)-दृइ ( मंडोर का प्रतिहार )-- १६८ । द्धीच ( दहिया )---२६८-२६६ । द्धीचि (ऋषि )—२६८। दबीपजी ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) --- ३१८। दमन ( एरंडपञ्च का स्वामी )-1331 दशस्य (रघुवंशी)—६०, ६०। दशरथ ( सौर्यवंशी )---१०६-१०७। दाउद ( श्रवुल्फतह, सुल्तान का स्चामी ) 1889---दामध्यद (दामजदश्री, महाचत्रप)-११५-११६, १२३-१२४। दामजदश्री (दूसरा, महाचत्रप)--१२०, १२३-१२४। दामनदश्री ( खुसेन का पुत्र, चत्रप )-१२०, १२६ । दामसेन ( महाचत्रप रुद्रसिंह का पुत्र )-११६, १२०, १२३-१२४। रद्ध ।

दिलीप ( सूर्यवंशी राजा )-६०। दिलेरख़ां ( शाही सेनापति )- ३२१, दिवाकर (मातंग दिवाकर, विद्वान्)--१६०। दिवाकर सेन ( वाकाटक वंशी राजा.)--१३४, १४०। दीनीक ( शक )—१७, ११४, १२३। दीपसिंह ( पिड़हार )-- १६०। बुर्गगरा (ब्राह्मणवंशी राजा)—२४, ६४। दुर्गा (रामपुरे का चंद्रावत राव)-३१४। दुर्गोवती (तंवर सलहदी की राणी)—हम। दुर्गोदास ( मारवाइ का प्रसिद्ध राठोड़ )— दुर्जनशस्य (राठोड़, दुर्जनशाल)—२३०। दुर्जनसाळः (कमरकोटका स्वामी)—२३७। दुर्जनसाख ( सोलंकी )---२६०। दुर्योधन ( कुरुवंशी, धतराष्ट्रका पुत्रः)-1 03-43 दुर्लंभदेवी (प्रतिहार कक्क की राण्धि)-1881 दुर्लभदेवी ( सोलंको दुर्लभराज की राखी) --- 285 1 दुर्लभराज ( प्रतिहार ):--१७१ । दुर्लभराज (संगमराज का पुत्र)—१६४। दुर्लभराज ( स्रोलंकी )-२४१, २४६। दुर्लभराज ( चौहान, सांभर के राजा सिंह-राज का पुत्र )---२६६। दुर्लभराज ( दूसरा, चौहान चामुंडराज का उत्तराधिकारी )-३०४। दुलहसिंह (दूलीसिंह, दिलीपसिंह, शिवाजी का पूर्वज >---३१७। हुंदा ( दहिया वैरिसिंह की की )-- २६६1

देंड (दिहया)---२६६। देपा ( सोलंको )---२४८ । देट्दुक-१४८ । देराव ( देवराज, दहिया )—२७० । देव्हरा ( मंत्री )--२०१। देळा ( सोलंकी )---२४६। देवकरण् (परमार )--२०२। देवकी (धर्मराज युधिष्टिर की राणी )-देवगुप्त (राजा )---१४६ । देवदत्त ( भंडारकर )—१४०, १६२, १७६, १७८, २७२। देवदत्त ( नागवंशी )—२६३ । देवपाल ( रघुवंशी प्रतिहार )---१७४, १८४, १८७। देवपाल (साहसमञ्ज, मालवे का प्रमार राजा)—२२२, २२४, २२६, २२७, २३४। देवप्रसाद (सोलंकी)—२४४, २४६। देवराज ( भाटी )—१६८। देवराज ( जालोर का परमार )---२०४। देवराज ( देवशाक्ति, रघुवंशी प्रतिहार ) १७६, १८७ । देवराज (सोबंकी)---२४८-२४६। देवराज (चौहान)---२६६। देवराज ( मरहरा, शिवाजी का पूर्वज )-३१८। देवशर्मा (देखो सोमशर्मा )। देहनागादेवी ( प्रतिहार महेन्द्रपाल प्रथम की राणी )---१८३। दोलतराव (सिंधिया)—३३०, ३४०। देंडी ( ग्रंथकार )—१०० |

दंतिल ( ग्रंथकार )— ६ । दंतिवर्मा ( आबू का प्रमार राजा )— १६४-१६६, २०६ । दुह्यु ( ययाति का पुत्र )— ४१, ४६, १०६ । द्रोण ( दोगाचार्य )— ६४, ६७ । द्रोपदी (माजिनी, सैरंधी, पांडवां की स्त्री) — ६४-६६ ।

धनपाल (प्रथकार)---२०८, २०६, २९३। धनिक ( ग्रंथकार )--- २०६। धनिक (वागड़ का प्रमार)—२३१, २३४। धनंजय ( ग्रंथकार )—२०६ । धनंजय (नागवंशी)--२६२। धनंजय (क्रस्थलपुर का स्वामी)-- १३१। धन्ना ( यादव, मरहटा )—३२४ । धन्यविष्णु (मातृविष्णु का भाई)-- १३८। धरखीवराह ( चावड़ा )—१६२, १८३ । भरणीवराह ( श्राबू का परमार राजा )---१६२, २०३-२०४, २३६-२३७, २३६-२४० । धरखीवराह ( ढोड़ )---२७२। धर्मपाल (पानवंशी राजा)-- ४१। धवल ( सौर्थ )—१०८। धक्ल ( हस्तिक़ंडि का राठोड़ )-- १ ६२, २३६। धवल ( बघेल सोलंकी )--२४२, २४७। धवलप्पदेव (राजा)--१६१। धारावर्ष (श्राबू का परमार राजा)---२०, १६७, १६८-२००, २०३, २३७, २४८, २४०, २४२।

धारावर्ष ( जालोर का परमार ) -- २०४। धावक ( पंडित )--१४६। धीइक (सोलंकी, कांठियावाइ का शासक) · -- 352 l धूमराज ( प्रसार )---७६, १६२। ध्रुवदेवी ( ध्रुवस्वामिनी, गुप्तवंशी चंद्रगुप्त दूसरे की राखी )- १३४, १४०। ध्रुवमट (वल्लभी का राजा)—४२। ध्रुवभट (ध्रुवसेन दूसरा, वलमी का राजा) - १६० । ध्रवराज (दिच्या का राष्ट्रकृट राजा)— 308 1 ध्रुवराज ( लाटदेश का राठोड़ राजा ) -- 9571 धंधुक ( श्राबू का परमार राजा )-- १६३-१६४, २०३, २३७, २४२। न नजसुद्दीला ( मीर जाफ़र का पुत्र )---३३८। नदुल ( प्रतिहार )—१८६ । नदसी श्रकसा ( चत्रप राजुल की राग्धी ) -- 1121 नयचंद्रसूरि ( ग्रंथकर्ता )--७३। नरभट ( मंडोर का प्रतिहार )- १६८ । नरवर्द्धन ( बैसवंशी राजा )--१४४। नरवर्मा ( वसीत नामवाला राजा )-1589-9871 नरंबर्मा ( सालवे का परमार राजा )--२१६, २१८, २२०, २३४, २४४। नरवाण (दहिया)--२६६। नरसिंह (कायस्थ )---२१। नरसिंहगुप्त (गुप्तवंशी राजा )--१४४।

नरेंद्रगुप्त ( शशांक, बंगाल का राजा )---3481 नस्तर्खां ( जह्नेसरी )--२४४। नहपान ( महाचत्रप )---१७, ७०, ११४, ११६, ११७, १२३-१२४। नाइलदेवी (दहिया विक्रम की स्त्री)-२६६। मागदत्त ( राजा )-- १३२। नागभट ( नाहब, मंडोर का प्रतिहार राजा) ---१६८। नागभट ( नागावलोक, रघ्ववंशी प्रतिहार राजा)--१७२, १७६, १८७,२६०। नागभट ( दूसरा, नागावलोक, रघुवंशी प्रतिहार राजा)---१७३-१७४, १८०, १८१, १८७, १८६। नागभट ( प्रतिहार, भोजदेव का पुत्र )— 145 नागराज (सोतंकी, चासुंडराज़ का पुत्र) --- २४१, २४२, २४६। नागसेन ( नागवंशी राजा )---२६२। नागसेन ( राजा )—१३०, १६२। नागसेन (स्थविर)—१११। नागार्जुन ( विद्वान् )-- १२६ । नागावलोक ( देखो दागभट दूसरा ) । नाथजी ( महाराखा जगत्सिंह दूसरे का भाई )—३१७। नाथसिंह ( स्रोतंकी )--२४८। नाना फड़नवीस (पेशवा का मुख्य कर्म-चारी )--३२७। नापा ( सांखला )-- २३८। नारायण ( परसार श्रर्जनवर्मा का मंत्री ) --- 3341

मारायगाराव ( पेशवा )---३२७ । बाहरराव (नाहरराज, नाहदराव, पहिहार) --- 107, 107, 155, 156 1 निकुंभ ( सूर्यवंशी राजा )---२७१। निज्ञामुल्मुल्क (हैदराबाद का स्टामी )---३१६, ३२४ । निमि (विदेह, सूर्यवंशी इच्वाकु का पुत्र) -- \$20 | निम्बदेव (पडिहार कुंतल का पुत्र) -180 | निम्बालकर (शिवाजी का श्वसुर)---३२०। निःशंकमञ्ज (देखो अर्जुनदेव बघेला)। नीलराज ( अवसुक्त का राजा )---१३१। मीबिया ( साढ )---१ दम । नृवर्मा ( नरवर्मा, प्रतिहार मलयवर्मा का भाई )---१¤६ । नैयसी ( मुंहणोत, ख्यात क्षेत्रक )—४६, इसम, २३४, २३६, २४७-२४६, २६६-२७०, ३०६, ३१७। नंदराय ( देखो गंड ) । नित्नी (कामचेनु की पुत्री)--१६०। चन्दिवर्द्धन (शिशुनागवंशी राजा)---६०। नंदी (राजा)--१३२। पताई रावछ (जयसिंह, चांपानेर का स्वामी )—द्रद्र । पतंजां ( सहासाच्यकार )--- ५२, ७०, 1101 पद्मगुप्त (परिमल, प्रंथकार)-१६०,

नारायरादास ( तंवर )---२६७ ।

पद्मराज (पान बेचनेवाला)---२१४। पद्मासिंह (दिहया)---२६६। पद्मादिस ( डोड़ )---२७२। पश्चिनी (पश्चावती, चित्तोड़ के रावता रतन-सिंह की राखी )—दम, ३०६। पश्चिनी ( प्रतिहार कक्क की राग्धि )-- १६६ | प्रमिद्ध (महोबा का चंदेल राजा)-24, ८७। परशुराम ( जमदिम ऋषि का पुत्र )---६६, 1801 परमाडिराज ( जजपेञ्चवंशी )-१८७ । पराशर ( ऋषि )---१६७। प्रीचित ( पांडुवंशी आभिमन्यु का पुत्र ) --- 80, 289 1 प्रचेता (चंद्रवंशी राजा)---११-१३। प्रतापसञ्ज (बघेता, वीरधवत्त का ग्रुत्र) --- २५३-२५४, २५७ । प्रतापसिंह (कझवाहा, जयपुर का महा-राजा )---३७ । प्रतापसिंह (सीसोदिया, खदयपुर का महाराणा )--- = २, २६७, ३१३-3381 शतापसिंह ( शतिहार )-१८६ । प्रतापसिंह ( आबू का परमार राजा ) --- २०१, २०३। प्रतापसिंह ( तंबर )--- २६७। प्रतापसिंह ( नरूका, श्रस्तवर राज्य का संस्थापक )---३११। प्रतापसिंह ( सरहटा, सितारे का राजा ) ---३१८, ३२८। प्रतापसिंह ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज ) -- 315 1 प्रतापसिंह ( तंजीर का राजा )---३३६।

108-308

पद्मनाग ( नागवंशी राजा )---२६३।

प्रधानक ( मानसगोत्री ब्राह्मण )-१२०। प्रभाकरवर्द्धन (प्रतापशील, वैसवंशी राजा) --- १४६, १४४-१४४। प्रमावती ( गुप्तवंशी राजा चंद्रगुप्त दूसरे की पुत्री )---१३४, १४०। मंसास ( डोइवंशी )---२७२। प्रसाधनादेवी (रघुवंशी प्रतिहार राजा विनायकपाल की राणी )-- १=३। प्रह्लादनदेव ( पालनसी, परमार, आबू के राजा धारावर्ष का भाई )--२०, 186, 188, 203, 788 1 प्राइस ( यूरोपियन विद्वान् )---३०१। प्लीनी ( ग्रंथकार )--१००। प्र्तुटार्क ( प्रथकार )---६७-६=, १११। पाउतोंट (कर्नल, रेज़िडेन्ट)--- ३४३-३४४। पाणिनि (प्रथकार)---३७, १०६, २६३। पार्थ (देखो भर्जुन)। पिथोरा (देखो पृथ्वीराज चौहान तीसरा ) । पिंगला (पडिहार नाहरराज की पुत्री) -- 9091 पीलाजी (गायकवाड़ )--३२६। युत्तलबाई (प्रसिद्ध शिवाजी की रागी) पुरगुप्त (गुप्तवंशी क्रमारगुप्त का पुत्र) -- १३६, १४० । पुरु ( ययाति का पुत्र )—११ । पुरुरवा ( चंद्रवंश का मुख पुरुष )---११। पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय, लाट देश का सोलंकी राजा )- ४२, ६४, म३, १४६, १६७, १६३-१६४, २६० ।

पुलिन्दमह (पुलिनमह, बाण्मह का पुत्र) --- 348-9601-पुलुकेशी ( दूसरा, सोलंकी )--२३=। पुष्यमित्र ( सुंगवंशी राजा )-- ११, ७०, ं वे०७, वृत्रवृत्ति पुष्यमित्र (वैश्य, सोरठका शासक)-श्रः। पुष्यभूति ( वैसर्वशी; थागेश्वर का स्वामी) -- 358 1 पूर्णपाल (परमार )---१६२, १६४-१६४, पृथ्वीराज ( विथोरा, तीसरा चौहान सम्राट्) --- ७२-७३, ८६-८७, १८८, १६६, २६६-२६७, २७०, २७३,३०६-\$00 l पृथ्वीराज ( सीसोदिया, महाराणा रायमव का कुंबर }---=७, २४=, २६० । पृथ्वीराज (दूसरा, पृथ्वीमट, चौहान राजा) ---२६६, २७२। पृथ्वीसेन ( पृथिवीसेन, चत्रप, खुसेन का पुत्र )---१२०, १२३-१२४ । पोरस ( पंजाब का राजा )—द०-दर्श पौलस्त्य ( रावण )-- १७२ । पंप कवि ( प्रन्थकार )--१७४ ।

फक ( यदुवंशी राजा )—६१ ।
फर्शसन ( प्रसिद्ध शिल्प ज्ञाता स्त्रीर प्रयकार )—२७ ।
फर्श्वितयर ( सुगल बादशाह )—३२१,
३३६ ।
फ़ाहियान ( चीनी यात्री )—११-१६,
१०६, १३४ ।

ब्ह्म (बाबराव, गूजरवंशी)—१६०। बप्प (बापा रावल, देखो कालमोज )। बरीळदेवी (परिमलदेवी, दाहिस की - पुत्री )—२६६ । बरहट ( भरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-3951 वर्न ( अंग्रेज़ सेनापति )—३४१ । बहतकीन (काबुत के शाहीवंशी राजाश्रों का मूलपुरुष )-- १४३। बलवर्सा ( श्रासाम के राजा भारकरवर्सा का पूर्वज )—१३२। बलाबीक ( विराट का भाई )—१७ । बहात (माढवे का राजा)--- १ ६७ ; २४७ । बह्नाज (ग्रंथकार)—२१३। बहराम ग़ोर ( ईरान का बादशाह )- ३४। बहरामशाह ( ग़जनी का स्वामी )---३०३, 180年 बहबोन नोदी (दिन्नी का सुनतान)-१४२, ३११ । बहादुरशाह ( गुजरात का सुन्नतान )—द्र७। बहादुरबाह (शाह भाजम, मुग़ल बादगाह) ---३१५।

बहादुरशाह (दूसरा, दिल्ली का श्रंतिम सुग़ल बादशाह )—३१६। बाउक ( मंडोर का प्रतिहार )---१६६-9091. बाघं (प्रतिहार)--१६०। बाध ( परमार )---२३६-२३७ । वाघराव ( सोलंकी )---३४४, २४९। बाजीराव (पेशवा, बाताजी विश्वनाथ का पुत्र )---३२६, ३२८, ३२६-३३०। बाजीराव ( पेंशवा,, रघुनाथरावः का पुत्र ) —३२७, ३२८, ३४० । वाणभट्ट ( वाण, अथकार )—४१, ७८, १५४, १५६, १६०, २१३, २६२.। वावर ( मुग़ल बादशाह )--३११। बाबा (मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-३१८। बारप (सेनापति)—२४०। बार्योत्तोसेयो (नाविक, पुर्तगांख निवासी ) --- 333 ( बालचंद्रसूरि ( प्रथकर्ताः )---२४२ । बाजप्रसाद ( नाडोज का चौहान )- १६४, २४२ । बाबाजी ( पेशवा, विश्ववाथ का पुत्र )-३२५ र बालाजीराव (बालाजी दूसरा, ऐशजा बाजीराव का पुत्र }—३२६, ३२७ । बार्जंद ( भाटी )--१४४। बारहणदेव (रखर्थभोर का चौहान राजा) -3881 बाहक (सेनापति)—११६। बाहु ( बाहुक, इच्वाकुवंशी )—४६ ।

बाहुदीनसाम (शहाबुद्दीन गोरी का पिता) --3081 बिल्हण (कवि, परमार राजा विध्यवर्मी का सांधिविग्रहिक )---२२३-२२४। बिल्हरा (कश्मीरी, ग्रंथकर्ता )---२४३। बिंदुनाग ( नागवंशी राजा )---२६३। बिंदुसार ( भदसार, मौर्य )--१०३-1808 बीका (राठोड़, बीकानेर राज्य का संस्थापक बील ( प्रंथकार )-- १६० । बुद्भीन (ख़लीफ़ा का सेनापति)---२=४ । बुधंगुप्त (गुप्तवंशी राजा)---१३७-१४१, 1886 बुद्धदेव (बौद्ध धर्म का प्रवर्तक)—६६, २७३ । वूतर (डाक्टर, वर्मन विद्वान्)-७२, १४६, १६२ । वॉथलिंग ( प्रंथकर्त्ता )-- १२८ । बोयर, ए० एम० ( प्रंथकर्ता )--४४। बृहद्रथ ( मौर्यवंशी राजा )-- ११, ७०, 900 वंधुवर्मा (वर्मान्त नामवासा राजा)---1888 ब्रह्मगुप्त ( ग्रंथकार )---२०, १४६, १६४। ब्रह्मा ( सृष्टि-निर्माता )- १६३। भगवन्तदास ( श्रांवेर का कल्लवाहा राजा ) -- 30 l भगवानदास ( श्रांबर का कलवाहा ) 348 1 भगवानलाल इन्द्रजी (खाक्टर, पुरातत्ववेता) -- 00, 908, 90E 1

भदसार (वारिसार, देखो बिंदुसार मौर्य )। मद्रा ( प्रतिहार हरिश्रन्द्र की रायी )---् १२१, १२३, १२४, १६८। भरत ( ग्रन्थकर्त्ता )-- ३८ । भरह रागा (दहिया)---२७०। भर्तुदामा ( चत्रप रुद्रसेन द्सरे का पुत्र ) -121, 122, 1281 भर्तृवहु ( भर्तृवृद्ध, चौहान )—१७६। भर्तृहरि ( भर्तरी, प्रसिद्ध विक्रमादित्य उज्जैनवाले का माई )--२७६। भवानीसिंह ( माला, राजराया, मालावाद नरेश )---२३। भाइल (ब्राह्मण)---२१२। मानुगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )—६१, १३६-383 1 भारमत ( आंबेर का कछ्वाहा राजा )--**₹9₹ !** भावभट्ट ( ग्रंथकार )---३७ । भास ( ग्रंथकार )---३८, ६०। भारकरवर्मा (विदर्भ का मोजवंशी राजा) -- 900 1 भास्करवर्मा ( ग्रासाम का राजा )-1351 भास्करवर्मा (कुमार, प्राग्ज्योतिष का राजा) -- 940 1 भिल्लमालकाचार्य (देखो ब्रह्मगुप्त )। भिल्लादित्य (प्रतिहार )-1६१-१७० । भीम ( वलल, पांहुपुत्र )—१४, १६ । भीम ( मौर्थ )--१०८। भीम ( तंबर )-- १४३ । भीम ( प्रतिहार )-120 । भीम (गौड़ )--२७४।

भीम (भीमपाल, हितपाल, लाहौर का राजा )---२६२। भीमदेव (प्रथम, गुजरात का सोलंकी राजा) --- 9 8 3, 9 8 4, 7 9 9 - 7 9 7, 7 9 4, २१८, २४२-२४३, २४४, २४६, 780-7881 भीमदेव ( दूसरा, भोलामीम, भोलाराय, गुजरात का सोलंकी राजा )-- १४३, १७१-१७२, १६८-१६६, २०१, २२३-२२४, २४६-२४०, २४२, २४६ । भीमपाल ( तंवर )- १४३। भीष्म (भीष्मिपतामह, कुरुवंशी)—६४-103 भुद्ध (पिद्धार)--१६०। भूमक ( सत्रप)---११४-११६, १२३-भूमिन्द्र (मरहटा, शिवाजी का पूर्वेज) भूयिकादेवी (प्रतिहार देवराज की राखी) -- 308 | भैरव ( ढोइवंशी )---२७२ । भैरवर्सिह ( भोंसला )—३१७-३१८ l भोगभट ( प्रतिहार )-- १६८ । भोगादित्य ( ढोइवंशी )---२७२ । भोज ( भौर्य )---१०८। भोज (मंडोर के प्रतिहार नागभट का पुत्र) —-१६८ । भोज ( सोलंकी, देपा का पुत्र )--२४८। भोज (त्रिभुवन नारायण, मालवे का प्रसिद्ध परमार राजा ) -- ३४, १६३, २०२-२०६, २१०-२१६, २१६, २२६-२३०, २३२, २३४, २३६।

भोज (दूसरा, मालवे का परमार राजा) --- २२५-२२६, २३४। भोज ( प्रतिहार, महेन्द्रपाल का पुत्र )-१८३, १८७। भोज ( गूजर, बाघराव का पुत्र )-भोजदेव ( भोज प्रथम, प्रतिहार )--७४, १४७, १७२, १७८-१८०, १८२, 150 | भोजदेव ( डोइवंशी )---२७२। भोजराज ( महाराणा सांगा का पुत्र )---३६। भोरजी ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )---भोलाराय (देखो भीमदेव सोलंकी दूसरा) । भोंसला ( देखो भैरवसिंह )। भंडि ( हर्ष का मंत्री )--१४७, १८०। भंडि ( चावदों का मूलपुरुष )—१८०। स मणिनाग (नागवंशी)--२६२। मतिल--१३२। मथनदेव ( गुर्जार )—१४१, १५२। मथनदेव ( प्रतिहार )--१७६, १७८। मदन ( बालसरस्वती, ग्रंथकार )---२२४ २२४। मदनवर्मा (महोबा का चंदेल राजा)-**388** 1 मदनराज्ञी ( खवग्रप्रसाद की राग्री ) २५२ । मदिराच ( मदिराश्व, विराट का भाई )---मञ्ज ( ग्रंथकार )--१६७, १७२।

मयणब्रदेवी (मीनलदेवी, सोछंकी कर्ग । की राखी )---२४३। मयूर ( ग्रंथकार )—१६०, २१३। मयूर ( राजा )—१६६। मयूराच ( वर्मात विश्ववर्मा का मंत्री ) 1851 मरे ( सेनापति )---३४१। मलयवर्भ ( प्रतिहार )-- १८६। मल्हारराव (होल्कर)-३२६, ३३१। मल्हारराव (द्सरा, जसवंतराव का पुत्र) ---३३१ । ्मञ्जिकार्जुन ( कोंक्स का राजा )—१६७, २४७ | मसूद (सुबतान महमूद का वेटा) 3031 मसूद ( दूसरा, मौदूद का बेटा श्रीर ग्ज़नी - का स्वामी )---३०३ । महमूद ख़िलजी (दूसरा, सुलतान) महसूदशाह ( ख़िलजी )---२२६। महमूद राजनवी ( सुलतान )-१२, २६, . ८०, ६६, १४४, १८४-१८४, २४२, २७२, २६२-३००,३०१-३०३। महलू (सोलंकी, कान्हड़ का बेटा)-२४६। महादेव ( नागर, मालवे का शासक ) 229 | महानंदी ('शिशुनागवंशी राजा )-महापद्म ( महानंदी का पुत्र )---६६-६६। महावीर स्वामी (तीर्थंकर)-१०६।

महाशिवगुप्त (गुप्तवंशी राजा)-126। महासेनगुसा (बैसवंशी राजा श्रादित्य-वर्द्धन की राखी )-- १४४। महीचंद्र ( गाहदवाल राजा )--१८६। महीदेवी (प्रतिहार महेन्द्रपाल की रागी) ---१८३। महीपाल ( चितिपाल, रघुवंशी शतिहार राजा )—७५, १७२, १७४-१७६, १७८, १८३-१८४, १८७। महीपाल ( महपा, परमार )--- २३०। महीपाल ( सांखला परमार )---२३८! महीपाल ( सोलंकी कुमारपाल का भाई ) ---**२**४८, २४६1 महीपाल ( धूर्मेंट, ध्रुवंसट, देवराज, परमार धरणीवराह का पुत्र}-- १ १३, २०३। महेन्द्र (कोसल का राजा)-- १३०-१३१ । महेन्द्र (पिष्ठपुर का राजा )—१३१ । महेन्द्र ( नाडील का चौहान राजा ) — **488-4841** महेन्द्रपाल ( महेन्द्रायुध, रघुवंशी प्रतिहार भोजदेव प्रथम का पुत्र )—१४, ७४-७४, १७२-१७३, १८३-१८३ १८७। महेन्द्रपाल (दूसरा, रघुवंशी प्रतिहार विनायकपाल का पुत्र)-- १८३-१८४, 1501 माघ कवि (प्रथकार)—२०, १६४, २१३। माढरीपुत्र ( इचवाकुवंशी राजा )—७१। माण्कराव ( राणा, सांखला )—२३८ । मातृबिष्णु ( महाराज )—१३८ । माद्री (पांडु की स्त्री )—१८। माधव ( मालवे का शासक )-१58।

साधवसिंह (कछवाहा, राजा भगवन्तदास का पुत्र )---३७। साधवसिंह (हाड़ा, राव रतन का पुत्र) -- 5181 माधोराव (वालाजी बाजीराव का पुत्र) ---३२७। माघोराव ( दूसरा, नारायणराव पेशवा का पुत्रः}---३२७। माघोराद ( महादनी सिंधिया राखोनी का पुत्र )---३२६-३३० । माघोसिंह (कळ्वाहा, सवाई जयसिंह का पुत्र )—३३१। मान ( सान मोरी, सौर्य )—६४, १०८। मानकदेव (चौहान )--२६६। मानतुंबाचार्य ( मानतुंब, ग्रंथकार )-१६०, २१३। मानसिंह ( तंवर )—३६, १४३, २६७। मानसिंह ( आंबेर का कछवाहा राजा )---८२, २७४। ्र मान्धाता ( सूर्यवंशी राता )--७६। मॉनियर विलियम ( ग्रंथकार )-- १२८ । मॉन्सन (कर्नल, सेनापति )-३४१। साँस्सि ( प्रंथकार )—३०१ । मालदेव ( राठोड़, जोघपुर का स्वामी )---द**र, ३११** । मालाधर ( परिडत, परमार जयवर्मा दूसरे का संधि विप्रहिक )—२२७। माछिनी (देखो द्रौपदी )। मूलू ( मालूजी भोंसला, मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )--३१८-३१६। मालेरान ( होस्कर मल्हा<sup>र</sup>रान का पीत्र ) --- 339 1

माल्कम ( सर, श्रंग्रेज़ श्रप्तसर )—३२८। मासटा (.दाइया मेघनाद की खी)-२६५ । माहलजी ( मरहरा, शिवाजी का पूर्वज ) —३१**५**.1 माहेश्वर ( मीर्य )---६६, १०८ । मित्रसेन (तंबर)--२६७। मिनेंडर ( यूनानी राजा )-- ११०-१२। ामेल ( जेन्स, प्रथकार )--३०९। भितिंद (मिर्नेंडर, यूनानी राजा)- १११। मिहिरकुल (मिहिरगुल, हुण राजा)---१४३-१४६, 138, ६१-६३, 1846-546 मीरकासिम ( मीरजाफ़र 👣 दासाद )---३३८। मीरनाफ़र (वंगाल के नवाव अलीवदींखां का वहनोई )---३३७-३८। मीरांवाई ( प्रासिद्ध ईश्वरभक्क, कुंवर मोज-राज की स्त्री )---३६। मुञ्जन ( श्रीरंगज़ेव का वेटा )—३१४, ३२१ । मुत्राविया ( ख़लीफ़ा उस्मान का सेनापति ) ----रहर | सुइज़ु दीन कैकोबाद ( गुलामवंशी सुलतान ) -----मुकर्रवज़ां ( शाही सेनापति )—३२४। मुगैरा श्रवुत्त श्रासी (अरव सेनापति) -- 528 [ सुफ्ज़फ़र किरमानी (मिर्ज़ा, श्रज़मेर का फीजदार )---२७१ । मुज़फ़र जंग ( दिन्तेण के सूचेदार श्वासिफ़-आह का पीत्र )---३३०।

धुरा (नंदवंश के राजा सर्वार्थिसिद्धि की राणी )--६७-६८। मुरारिदान (कविराजा)—३४४। मुहम्मद ( कुरैश जाति का महापुरुष )-रमण्यमर, २६१ । मुहम्मद ग़ज़नी ( सुबतान महमूद ग़ज़-नवीका बेटा )—३०३। शुह्ममद्द्रमली (बालाजाह, भारकट का नबाब )—३३७। सुहम्मद आज़म ( शाहजादा )--३२४। मुहम्मद तुरालक ( दिल्ली का सुलतान )-२२६, ३१०। मुह्म्मद बिन क्रांसिम ( श्ररव सेनापति ) --- ५६, २६४-२६६ । मुहरमदशाह (दिल्ली का बादशाह)-४०, ३२६। मुंज (मालवे का परमार राजा)--७४-७६, १६१, २०२, २०८, २१२, २२०, २३०, २३४, २३६। मूलराज ( सोलंकी राजि का पुत्र, गुजरात का राजा )---२३६-२४१, २४६, 2811 मूतराज (दूसरा, सोलंकी)-१६८, २२३, २४६, २४६ । मूलराज (सोलंकी भीमदेव प्रथम का पुत्र) ---585 1 मूलवर्मा (बोर्नियो टापू का राजा)---१८ । मेगस (सीरीन का राजा)--१०६। मेघनाद ( रावण का पुत्र )--१७२। मेघनाद ( दहिया )---२६८ । .मेनन्द्र (देखो मिनेंडर )।

भेरा ( महाराणा चेत्रसिंह का दासीपुत्र ) -- 230 [ मेरुतुंग ( प्रंथकार )—२०८, २१३, 1385 मेलरदेवी (जालोर के प्रसार बीसल की रायाी )-- २०४। मेवक ( चत्रप )---११४। मेहराज ( सांखला )—२३८। मेगास्थिनस ( यूनानी राजदूत)-७७, 89, 100 1 मोकल ( मेवाड़ का महाराणा )---२१४, २३०, ३१० । मोदूद (मुहम्मद ग़ज़नवीका बेटा)—३०३। मंगलराज (क्छ्वाहा)--२६८ ! मंडलीक ( भंडन, वागढ़ का परमार )-२१४, २३२, २३४ [ मंत्रराज (पिद्वापुर का राजा )—१३१ ।

### य

यज़ीद (खुरासान का हाकिम )—२६६।
यज़्दज़र्द (दूसरा, ईरान का ससानियनवंशी राजा )—६१।
यज्यपात (जजपेख़वंशी )—१८६।
यदु (यादव )—४६, ४१, १०६-११०।
ययाति (चंद्रवंशी )—४१, ११०।
यशोदामा (महाचत्रप, दामसेन का पुत्र)
—१२०, १२३-१२४।
यशोदामा (चत्रप, स्वामी जीवदामा का
पौत्र )—१२१, १२३।
यशोधर (डोइ )—२७२।
यशोधवत्त (आबू का प्रमार राजा )—
१६६-१६७, २०३, २४७।

यशोधर्मन् ( विन्छवर्द्धन, मारुवे का राजा ) -- ६२, १४४-१४६, १४३। थशोमती ( वैसर्वशी प्रभाकरवर्द्दंन की राणी )---१४४। यशोरात ( वरीकवंशी )-१४१ । यशोवर्द्धन ( वरीकवंशी )- १४१। यशोवर्दन ( प्रतिहार, संडोर का राजा )-955 | यशोवमा ( यशोवभेदेव, प्रमार नरवर्मा का पुत्र, सालवे का राजा )---२१८-२२२, २३४-२३४, २४४। यशोवीर ( वैश्य, विद्वान् )--- २०। यशःपाल (रञ्जवंशी प्रतिहार)—१=६-१=७। यशःपुष्ट ( दहिया )---२६६ । य्सामोतिक ( देखो घ्सामोतिक )। याज्ञवल्क्य ( ऋषि )—१६७। याहिया ( ग्रंथकर्त्ता )-- २८२ । यीशूबाई (शंभाजी की राग्री)--३२४। युधिष्टिर ( पांडुवंशी )-- ४६, ६६-६७ २६३ । युवराजदेव ( दूसरा, हैहयवंशी )--२०८। यूथीडिमस् (बलख़ का यूनानी राजा)-190 ! योगराज ( परमार दंतिवर्मा का पुत्र )-१६६-१६६, २०३। योजनगंधा ( शांतनु की राग्धी )-- ११। यौगंधरायस (पांडुवंशी डदयन का मंत्री) --\$8 f यौधेय ( पांडव शुधिष्टिर का पुत्र, सन्निय गण् )---२६३-२६४। ₹ रघु (इच्याकुवंशी दिलीप का पुत्र )-६०।

χo

;

:

đ

ij

ķ

j

,:

į

रघुनाय (राधव, परमार महीपाल का पुत्र) ---२३०। रष्टुनायराव (मरहटा, सेनापति)—३२६। रघुनांथराव ( राघोबा, माघोराव पेशवा का चाचा )---३२७। रजपालदेव (देखो राज्यपालदेव )। राज्ञिल ( प्रतिहारवंशी )-१६८। रण्जीतसिंह (भरतपुर का जाट राजा) -- 383 | रण्मल (राव, मंडोवर का राठोड़ स्वासी) -- 7301 रणसिंह (परमार)--१६६, २०३। रतन ( हाड़ा, बूंदी का राव )--३१४। रत्नसिंह ( मेवाड़ का महाराखा )--४०। रत्नसिंह ( रावल, गुहिलवंशी )--३०६ ! रथवाहन ( विराट का साई )—६७। रमांगद (सिन्धुराज प्रमार का मंत्री )-₹90 { राकहिल ( प्रंथकार )-- १२८ । राघोजी (नागपुर का सींसला))-३४०। राजदेवी (चौहात वीसखदेव की राग्ही) -- २१६। राजपाल (कायस्थ )-- २३३। राजमती (माछवे के परमार राजा सोज की पुत्री )---२१६। राजमती (परमार रघुनाय की राखी) —२**३०** । राजशेखर (ब्राह्मण, प्रंथकार)-१४, ७४, १४६, १७२-१७३, १७८, १८३, **२१३** [ राजश्री (परमार सत्यराज की स्त्री)-

राजसिंह ( मेवाड़ का महारागा)-- ३१४। राज्यपाल (रघुवंशी प्रतिहार)-१=४-350 I राज्यपालदेव (रजपालदेव, वहराजरवंशी राजा )---१४२। राज्यवर्द्धन (बैसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन का पुत्र )—१४६, १४४-१४६। राज्यश्री (कन्नौज के मोखरीवंशी श्रहवर्मी की राग्री )-१२४-१२७। राजारास (शिवाजी का पुत्रः)—३२३, ३२४, ३२७। राजि ( स्रोतंकी मृतराज का पिता )— २४०, २४६। राजिल ( राजा वर्मलात का सामंत )-१६३। राजुल ( रजुबुल, राजुबुल, राजुबुल, महा-चत्रप )---११३-११४। राखोजी ( सिंधिया, ग्वाबियर राज्य का संस्थापक )--- ३२६, ३२६। राथ ( ग्रंथकार )--१२८ । राष्ट्रन ( प्रथकार )- ४४ । रापा ( मरहटा, शिवाजी का पूर्वज )-३१८। रातचन्द्र ( राम, रघुवंशी दशरथ के पुत्र ) -- 20-83, 88, 989, 969 | रामदास (शिवाजी का गुरु)—३२३। रामदेव (परमार योगराज का पुत्र)--१६६, २०३। रामदेव ( सोलंकी अर्जुनदेव का पुत्र )-२४४-२४४, २४७। रासदेव (देविगिरि का यादव राजा) २४४ ।

रामभद (राम, रामदेव, रघुवंशी प्रतिहार राजा )--१८१, १८७ | रामराजा ( शिवाजी का वंशज )-३१८, ३२६, ३२७। रामसाह ( तंवर )---२६७। ( बढ़गूजरंवशी )--१४२, रामसिंह ११३ । रामसिंह ( जयपुर का कछवाहा राजा )-रामसिंह (कळ्वाहा, जयपुर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह का पुत्र )—३२२ **।** रामादेवी ( प्रमार कर्मचंद की राखी )— २३० ! रायपाल ( नाडील का चौहान रांजा )— 1808 रायमल ( मेवाड़ का महाराखा )—==0, २१=, २६०, ३१० । रायमल ( सोलंकी, रूपनगरवालीं का पूर्वज )—२४८-२४६। रायसी ( राजसिंह, सांखला )—२३८। राल्फ कार्टराइट ( यूरोपियन अफ़सर )-इर्धा रावलदेव ( चौहान )— २ ६६ । रकतुद्दीन फ्रीरोज़शाह ( सुलतान )-30 1 रुद्र ( होड )—२७२ । रुद्रदासा ( महाचत्रप )—१७, ७१, <sup>६६</sup>, ११७-११८, १२३-१२४, १४७, १४८, २६४। रुद्रासिंह ( सहाचत्रप )—११**द-११**६, १२३-१२४। रुद्सिंह (चत्रप, स्वामि जीवदामा का पुत्र) १२१, १२३-१२४ ।

स्द्रदेव (वाकाटकवंशी)—१३२।
स्द्रसृति (अहीर, सेवापित )—१२६ ।
स्द्रसृति (अहीर, सेवापित )—११६-१२०,
१२३-१२४।
स्द्रसेव (दूसरा, चत्रप वीरदामा का पुत्र)
—१२१, १२३-१२४।
स्द्रसेव (वाकाटकवंशी)—१३४, १४०।
स्द्रादित्य (परमार मुंज का प्रधान मंत्री)
—२१०।
स्द्रेव (तंवर)—२६४।
स्प्रसिंह (मरहटा, शिवाजी का प्रवेज)
—११६।
रेगुका (परशुराम की माता)—१६७।

ল

रोह राणा ( दहिया )---२७० ।

लक्सण ( डोडिया )—२७२ ।

लक्सदेन ( परमार, धार का राजा )—

२१६, २१८ ।

लक्सी ( देहुक की स्त्री )—१४८ ।

लक्सीवर्मा (महाकुमार, मालवे का परमार)

—२२१-२२२, २३४ ।

लगत्समाख ( देखो तोरमाख लघु ) ।

लव ( रघुवंशी, रामचन्द्र का पुत्र )—

१४१ ।

लवखप्रसाद ( वचेल स्रोलंकी )—२२४,

२४०, २४२, २४७ ।

लाखा फुलाणी ( कच्छ का राजा )—

२४० ।

बाखा ( देवड़ा, सिरोही का राव )-२१८। लाडी (सिंध के राजा दाहिर की रागी) ---===== क्षाल्हणदेवी (प्रतिहार मलयवर्मा की माता) - 95 1 बाबी ( फ़्रेंच जेनरक )--३३७ । लाहिनी (परमार घंधुक की पुत्री)--1881 खियोनिडास ( प्रसिद्ध वीर )-- १ l र्खिबराज ( खिंबदेव, चागड़ का प्रमार ) --- २३२, २३४, २३८। लुंमा (देवड़ा, सिरोही का राव)--२०२ । लूयसिंह ( लावण्यसिंह, प्राग्वाद्वंशी तेजपाल का पुत्र )--२००, २५३ ! बेक ( लॉर्ड, जेनरस )-- ३१६, ३४०-188 लेतिह (गांधार का राजा )-६१। कोक्सन ( कोकमिक्स तंत्रर, सलहदी का आई )---दद्र ।

व

वस्त्राज ( गौड़ )—२७३ ।
वज्रट ( दिहान् )—२१३ ।
वज्रमट ( सत्याश्रय, राज्जित का पिता )—
१६३ ।
वज्रियीहेनी (वैसवंशी नरवर्द्धन की राणी)
—१४४ ।
वज्रीरख़ां ( श्रागरे का क़िलेदार )—२७४ ।
वस्त्रीर ( दासीपुत्र )—३५० ।

वलीद (खलीफ़ा)---२=४-२=४, २६१। वत्सदामा ( यादववंशी राजा )---६४ । वत्सराज ( देखो उदयन )। वस्तराज ( रघ्यंशी प्रतिहार )-१६६, १७२, १७७, १७६-१८०, १८७, 9581 वनराज ( चावड़ा )-- १६२। वररुचि ( ब्रंथकार )---२१३। वर्द्धमान ( प्रंथकार )---२४४ । वर्मछात ( भीनमाछ का र्राजा )-- १६३-3681 वराहमिहिर ( प्रसिद्ध ज्योतिषी, ग्रंथकार ) --- \$ 20 [ व्रह्म ( राजा )---२६० । वह्नभराज (सोलंकी )—२४१, २४६। वह्नसम्रि ( जैन विद्वान् )---२१६। बल्ह ( डोइवंशी )--२७२। चसिष्ठ (ऋषि )---४०, ७२, ७६, १६०। वसुमित्र ( शुंगवंशी कुमार )- १११। वसुमित्र ( बौद्ध विद्वान् )-- १२६। वसुंधरा ( विदर्भ के मोजवंशी राजा अनंत-वर्मी की राखी )-- १०० । वस्तुपाल (पोरवाडवंशी मंत्री, प्रंथकार)-२७, १६८, २४२-२४३। वाक्पतिराज (जालोर का परमार)-—२०४ I वाक्पतिराज ( देखो मुंज )। वामेष्क ( कुशनवंशी कनिष्क का पिता ) -- 924 | बादित्य (वाड्रिक्ता ? तंवरवंशी राजा) -- 3441

वामन (कायस्थ राजपाल का पुत्र)-२३३। वासन ( गौडवंशी, कुचामण का स्वामी ) --- २७३-२७४ | वारेन हेस्टिग्ज (गवर्नर जेनरल)-- ३३६। वालन (सोलंकी)--२४८। वाविणीदेवी (देखो चाचिणीदेवी)। वाशिष्ठीपुत्र (देखो चांतमुल)। वासवदत्ता (चंडमहासेन की पुत्री)-381 वासिष्क ( क्रुशनवंशी राजा )- १२६। वासुदेव ( कुशनवंशी राजा )--१२७। वास्कोडिगामा ( नाविक )--३३४। विकंन (विक्रम, दिहया)---२६६। विक्रम (गौड़ )---२७४। विक्रमसिंह ( श्राबू का परमार राजा )-१६४-१६६, २०३, २४७ र विकमसिंह ( दूसरा, श्राबू के परमार राजा प्रतापसिंह का पुत्र )---२०१-२०३। विक्रमादित्य ( मेवाड् का महाराणा )-80, 390 | विक्रमादित्य ( तंवर )---२६७ । विक्रमादित्य ( डोड़ )—२७२। विक्रमादित्य ( उज्जैन का सुप्रसिद्ध राजा ) -- 308 1 विग्रह ( प्रतिहार )-१म६। विग्रहराज ( दूसरा, सांभर के चौहान सिंहराज का पुत्र )--१७३, २४०, २६५ । विग्रहराज (तीसरा, वीसलदेव चौहान, स्रोभर का राजा)—२१४, २१६, २४३ ।

विप्रहराज (चौहान, देखो वीसलदेव चौथा)। विग्रहराज ( लाहिनी का पति )--१६४। विजयपाल (प्रतिहार)—१७४,१८४-१८७। विजयराज ( वागद का परमार )---२३३, 1886 विजयभद्वारिका ( राखी )-- १४७ । विजयसिंह (गुहिलवंशी राजा)---२१७। विजयसिंह ( तंवर )—२६७। विजयसिंह (जोधपुर का महाराजा)-328 | विजयसेन (सेनवंशी)—७५। विजयसेन ( महासत्रप, दामसेन का पुत्र ) -120, 322-3281 विज्ञल (परमार)---२०४। विजैवाह ( सहिया )---२६६ । विद्वल ( पुंडरीक, प्रंथकार )--३७ । विद्वत्वदास (गौद )---२७४ । विदुत्ता ( संजय की माता )--=३। विद्याधर ( चंदेल राजा )---१८१-१८६ । विनायकपाल (प्रतिहार राजा)---१८३-१८४, १८७ । विन्सेंट स्मिथ (ग्रंथकार)-४३, ४६-धन, ६४, ६६, १२८, १४० । विमक्तराजा ( दहिया )---२६६। विमत्त्रशाह (विमत्त, प्राग्वाटवंशी मंत्री) -- 70, 982, 787 1 विराट ( मत्स्यदेश का राजा )-- ३३, 84-851 वित्रियम हल्टर ( प्रंथकार )---३३ । विष्णुगुप्त ( देखो कौटिल्प ) । विष्युगोप (कांची का पहाववंशी राजा) 3511

विष्णुवर्द्धन ( वरीक राजा )- १४१ । विश्ववर्मी (भारतवे का राजा)--१४१-1857 विश्वसिंह (महाचन्नप, रुद्रसेन दूसरे का पुत्र) ---१२१, १२३-१२४। विश्वसेन ( चत्रप, मर्तृदामा महाक्षत्रप की पुत्र )—१२१, १२३-१२४। विश्वामित्र (ऋषि)--७६, १६०। विश्वासराव ( पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र )—३२७ । विशाखदत्त ( ग्रंथकार )---६७ । विध्यवर्मा (परमार अजयवर्मा का पुत्र ) वीरदामा ( चत्रप, दामसेन का पुत्र )-१२०, १२३-१२४। वीरधवल ( बघेल )-१६८, २४०, २१३। बीरधवल (सोलंकी, लुगावाडावालों का पूर्वेज )---२१८। वीरपुरुषद्त्त ( दृत्त्वाकुर्वशी राजा )—७१। वीरम ( ग्वालियर का तंवर राजा )--७३। ; वीरम ( राठोड़ )---१६०। वीरम (बधेला, वीरधवल का पुत्रः)-२१३, २१७। वीरमदेव ( चौहान, जालोर के कान्हद्देव का पुत्र )---३०६ । वीरसिंह ( तंवर )---२६७ ) वीर्यराम (सांभर का चौहान राजा)--२१२, २१६। वीसल ( बालोर का प्रमार )---२०४ । वीसल ( वीसलदेव, वधेल वीरधवल का पुत्र )---२४१, २४३, २४४, २४७ ।

वीसबदेव (चौहान, विप्रहराज चौथा) ----२०, ७३, २६६, २७२, ३०४। वृक ( इचवाकुवंशी राजा ) — ४६ । वेदव्यास (ऋषि पराशर का पुत्र)-१६७। वेमकडफिसेस (विमकटफिस, कुशनवंशी राजा )—१२४। वेबर ( ग्रंथकार )---३३। वेलेज़्ज़ी ( लार्ड, गवर्नर जेनरल )---३३६-३४२। वैरसी (परमार)---२३७। वैरिसिंह ( परमार )—२०६, २३१, २३४, २३६। वैरिसिंह ( दूसरा, वज्रटस्वामी, मालवे का परमार राजा )—२०६, २३४ । वैरिसिंह ( दहिया )----२६८, २७० । बैश्रवरा (बैश्य)--१००। वोजेल ( डाक्टर, ग्रंथकार )—१ 🗕 । बंगहुप्न्तसे (चीनी राजदूत) - १६१। व्याघ्रमुख (चावड्रावंशी राजा)—६४, ६४, १४६, १६४। च्याघ्ररात ( चरीकवंशी राजा )--१४१। व्याघ्रराज (महाकांतार का राजा)-13331 ध्यंकाजी ( मरहटा, शिवाजी का भाई )-. 2981

#### श्

शकमित्र ( चत्रप )—११४ । शक्तिकुमार ( मेवाइ का राजा )—२०८ । शतधन्वा ( शतधर, मौर्य )—१०७ । शतानीक ( विराट का भाई )—१७ । शमशुद्दीन अस्तमश ( दिल्ली का सुलतान ) —१६८, २२६, २४२, ३०८ ।

शल्य ( मद्रदेश का राजा )—१८ । शशिप्रमा (परमार सिंधुराज की राखी) -- २६२। शहाबुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी ( शहाबुद्दीन ग़ोरी, सुखतान )---२८-२६, ८६, १६७, २४६, ३०४-३०८ । शातकर्शी ( आंध्रवंशी राजा )--१७, 9961 शांतनु ( कुरुवंशी राजा )—११ । शायस्ताख़ां ( शाही सेनापति )--३२१। शाईदेव ( संगीत का विद्वान् )---३४ । शाक्तिवाहन ( प्रमार )---२०२ । शालिवाहन ( देखो सलभग )। शालिवाहन (शालिवान, तंवर)--२६६। शालिवाहन ( तंवर, रामसाह का पुत्र )-२६७ । शाह श्रालम (देखो बहादुरशाह )। शाह श्रालम (दूसरा, दिल्ली का बादशाह) —३१४-३१६, ३३८, ३४० । शाहजहां ( सुग़ल बादशाह )—३७, ८४, २७४, २७६, ३१४, ३१६। शाहजी ( मरहरा, शिवाजी का पिता )-३१५-३२० । शाहजी (मरहटा, सितारे का श्रंतिम राजा) ---३२८। शाहू (सितारे का राजा, शंभाजी का पुत्र) ---३१८ ३२४-३२६, ३२६ । शाहूजी (मरहटा, रामराजा भ्रथीत् शिवाजी दूसरे का पुत्र)---३२७-३२८। शाहूजी (तंजोर के राजा प्रतापसिंह का भाई }—३३६ । शिखंडी ( दुपद का पुत्र )--१७ ।

शिवगण् (ब्राह्मण्वंशी राजा)--२४। शिवराज (परमार )---२३६। शिवसिंह (परमार) -- २३६ । शिवाजी (सिवाजी, जन्नपति, मरहद्य राजा) ---६०, द्रश्र, द्रश्य-२३, द्रर्थ, ३२८, ३३२। शिवाजी (दूसरा, मरहटा राजाराम का पुत्र )—३२४-३२६ । शीक्षोजी (सरहटा, शिवाजी का पूर्वज) -- 2951 शीतलदेव (सिवाने का चौहान)--३०६। शीखादित्य ( देखो हर्षवर्द्धन )। शीलादित्य (शील, मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा )---६४। शीलुक ( मंडोर का प्रतिहार )---१६८। शुजा (शाहजहां का दूसरा पुत्र)--२७४-१७६। शुजाबहौला ( श्रवध का नवाब )—३३८-1359 श्चमकर्षे (शुभकृष्य, मरहटा शिवाजी का पूर्वेज )—३१८। शेरशाह ( सूर, दिल्ली का स्वामी )—८६, 至991 शोर (सर जॉन, गवर्नर जेनरल)-1855 शंकर (सोबंकी)---२४६। शंख ( विराट का पुत्र )---१७ । शंख ( ऋपि, स्मृतिकार )-- १६७ । शंभा (शंभाजी, ज्ञपति शिवाजी का पुत्र) ----३१८-३१६, ३२१, ३२३-३२५ । शंभा ( मरहटा, शिवानी का भाई )---देशय हेशह |

शंभा (मरहटा,राजारास का पुत्र)—३२६। शृंगारदेवी (परमार धारावर्ष की राखी)-9851 श्यामलदेवी (मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा विजयसिंह की राखी )--२१७। श्यामसाह ( तंवर )---२६७ । श्रावस्त ( शावस्त, इष्वाकुर्वशी राजा )---२७३ | श्रीगुप्त ( गुप्त, गुप्तवंशियों का पूर्वज )---128, 180 1 श्रीपाख ( प्रंथकर्त्ता )—२४४-२४५ । श्रीशर्मा ( मांडू का प्रवन्धकर्ता )---१८४। श्रीहर्ष ( देखो हर्षवर्द्धन ) । श्रीहर्ष (सीयक दूसरा, सिंहमट, परमार, मासवे का राजा )---२०६, २३१, २३२, २३४। श्रुतध्वज ( विराट का माई )--६७ । श्रुतानीक (विराट का भाई )—१७। श्वेत ( विराद का पुत्र )—६७ । सईवाई ( छत्रपति शिवाजी की राग्धी )— ३२०, ३२२, ३२३। सकरबाई (सकवारवाई, राजा शाह की राग्री )---३२६। सखाराम वापू (पेशवा का अफ़सर)—३२७। सगर ( इच्वाकुवंशी बाहुका पुत्र )—४६; 491 सजनसी (शिवाजी का पूर्वज )-३१८। सज्जनसिंह ( शिवाजी का पूर्वज )—३१७।

सतीशचंद्र (विद्याभूषण, ग्रंथकार )--

सत्तुर्जी (शिवाजी का पूर्वज )--३१६।

1251

सत्यदामा ( चत्रप, 'दामन्सद'का पुत्र )---११६, १२३-१२४। सत्यराज ( परमार राजा चंडप का पुत्र )---२३२, २३४। सत्यवती (योजनगंधा, धीवरी, बेदन्यास की माता )---१६७। सत्यसिंह ( महाचन्नप )---१२४। सदाशिवराव ( सेनापति )---३२६-३२७। समंद ( सामंत, काबुल का शाहिवंशी राजा )---१४३। समस्थ ( विराट का माई )---१७ । समरराज (परमार)-२०२। समरासेंह ( मेचाड़ का महारावल )-. १०७, १७१-१७२। समुद्रगुप्त ( गुप्तवंशी राजा )--११, ३४, ४४, ११२, १३०-१३३, १४०, २६४, २७६। समुद्रघोष (जैन विद्वान् )--२१६। सर्वतात (शुंगवंशी राजा)--११ । सर्वेनाग ( नागवंशी राजा )---२६३ । सर्वार्थिसिद्धि (नंद, नंदवंश का अंतिम राजा )---६७ । सलाल ( श्रावृ का परमार )-१६६, २३६ । सल्ला (परमार श्रर्जनवर्मा का सांधि-विप्रहिक )--- २२४। सत्तभयां ( शानिवाहन, भाटी )—१४४ । सलवण ( शालिवाहन, तंवर )- १७३, २६४। सलहदी (तंवर, रायसेन का राजा) **50-55** 

सत्ताबतख़ां ( बादशाह शाहजहां का भीर-बद्धशी )---२२७ । सहजपाल ( प्रतिहार )--१७१। सहजादित्य ( राजराज, डोड़ )--२७२। सहरदेव ( चौहान )---२६६। सागरचंद्र (विद्वान् )---२४४-४४ । सागरदत्ता (कोसल के राजा कुसुमधन्वा की वैश्य खी )---१००। सातकर्णी ( दाविया का स्वामी )-११८। सामंतसिंह ( भूयङ्, चावड्।वंशी राजा ) --१६२, २३६। सामंतिसिंह ( मेवाड़ का गुहिलचंशी राजा ) ---१६६, २३३, २४८। सामंतसेन ( सेनवंशी राजा )--७४। सायग् ( ग्रंथकार )---१७। सारंगदेव ( बघेल, श्रर्जुनदेव का पुत्र )-२४४, २४४, २४७ । सालवाहन ( शालिवाहन, दिया )-२६६। सावट ( गूजरवंशी प्रतिहार )-- १४६ । साहसमञ्ज ( देखो देवपाल परमार ) । साहू (शिवाजी का वंशज )--३१८। साहू (दूसरा, शिवाजी का वंशज)-३१म ! सांखला (परमार, छाहब का पुत्र)--२३६-२३८ । सांगा ( देखो संप्रामसिंह, महारागा )। सांतु (सिद्धराज नयसिंह का मंत्री)-सांवतसी (सोलंकी, रूपनगरवाले रायमव का पुत्र )---२४६-२४६ ।

ंसिकन्दर ( यूनान का बादशाह )-४२, · 60-64, Fo-49, Ft, 88-900, 3841 सिकन्दर खोदी (दिश्ली का सुलतान)-333 l सिराजुद्दीला (बंगाल का नदाव)--३३७ । सिवाजी (देखो शिवाजी छन्नपित )। सिंघण (देविगिरे का यादव राजा)--३४ । सिंघराव (सिंहराव, डोड़ )--२७२। सिंद ( सिंधियावंश का सूखपुरुष ) २६३ । सिंदराउ (सिंदराव, डोइ )--२७२ । सिंधुराज (सिंघ का राजा)—==३। सिंधुराज (सिंधुल, मालवे का परमार राजा) ---१४६, २०२, २०५-२११, २३४, २३६, २४१, २६२ । सिंधुराज ( राजा )---२३२ । सिंह (सिंहा, सिद्धजी, शिवाजी का प्र्वंज) -- 5101 सिंहण (दिश्वा का यादव राजा)— १६८, २४२ । सिंहनाद ( इर्षवर्द्धन सा सेनापति )-सिंहराज ( सांभर की चौहान राजा ) १७३-१७४, २६४, २६६ । सिंहवर्मा (व्मीत नामवाला राजा) 1881 सिंहसेन (महाचत्रप)---१२१,१२३-१२४। सीता (विदुषी )

सीयक ( हर्षदेव, मालवे का परमार राजा ) -184, 204, 2381 सुदेव्या ( विराट की राखी )-६४, ३७। सुप्रमदेव (माघ कविका पितामह) सुबुक्तगीन (ग़ज़नी का सुबतान) २६२-२६३ । सुबन्धु ( व्रासवदत्ता का कर्ता )—१६९ । सुबन्बु ( विद्वान् )---२१३ । सुभटवर्मा ( सालवे का परमार राजा )--२२२, २२४, २३५। सुमाल्य ( सुकल्प, शिद्युनागवंशी महापद्म का पुत्र )— ६६। सुमित्र ( कञ्जवाहा )—२६८ । सुरताख ( टोइं का स्रोतंकी )—२६०। सुरथा ( विराट की राखी )—६७ । सुरश्मिचंद्र ( महाराज )—१३५ । सुर्जन ( बूंदी का हाड़ा राव)—३१४। सुविशाख ( सुराष्ट्र का शासक )—११८। सुशर्मा ( त्रिगर्त का राजा )-- १४। सुसत्त ( दहिया )---२६६। सुंगयुन् ( चीनी बात्री )—६१। सुंदरी (कवि धनपाल की बहिन)-सुंदरीदेवी (प्रतिहार वत्सराज की राणी) -- 350 | म्जादेव ( सोलंकी )--२४८। स्र्वमास (स्र्यमास, सोतंक्री)— १५६। सूर्वदत्त ( विराट का माई )—६७ । सेव्युक्स ( यूनानी राजा )—१४, ६६, 900 1

सेफुद्दीन ग़ोरी (सुलतान)---३०३-३०४। सैरन्ध्री ( देखो द्रौपदी )। सोच्हराज ( किराहू का प्रमार )—२०४। सोडास ( महाचनुष )—१६४ । सोइदेव (कञ्चवाहा )—२६८। सोहा (परमार झाहब का पुत्र)--- २३६-३७। सोधक ( प्रतिहार )— ६ ६० । सोमशर्मा ( देवशर्मा, पाटलीपुत्र का राला )---१०७ । सोमसिंह ( परमार धारावर्ष का पुत्र )-२००, २०२-२०३ । सोनेश (सोमेश्वर चौहान, अजमेर का राता )--३४, ९७९-१७२, २१६, २४४, २४७, २६६-२६७, २७२ । सोमेश्वर कवि (सोमदेव, प्रंथकर्षा)— षर्, ३०५ । सोमेरवरदेव ( गुर्जरेरवर पुरोहित, अंध-क्ती )--२०, १२६, १६६, २१६, २२३, २४२ । सोमेश्वर (किराह् का परनार)--२०४। सोपराबाई ( छत्रपति शिवाजी की स्त्री ) —३**२३** । सौमिटि (तस्मल्, दशरयका पुत्र)—१७२। संगत ( इंद्रपालित, पारलीपुत्र का राजा ) -- \$00 l संगमराज ( इडिय )—१६४ । संप्रामसाही ( तंवर )—२६७ । संप्रामसिंह (सांगा, महाराखा)—३६, ४०, ८०, ८२, ८५, ६६, १३०, 250-355 I संघदाना (महासत्रप, रुष्ट्रसिंह का पुत्र)— ११६-१२०, १२३-१२४। संजय (रातपुत्र)—=३।

संतारा (परमार)---२०२। संप्रति ( मौर्ववंशी राजा कुनाल का पुत्र ) -- १३, ५०६, ५०७, २७६। संभानी ( शिवाजी का पुत्र )—३१८। संभानी ( शिवाली का भाई )—३६८ । स्कंदगुप्त ( गुप्तवंशी कुमारगृप्त का पुत्र )— १४६-१३७, १४०, १४४। स्कंदगुप्त ( हर्षवर्द्धन का एक सेनापति )-144 1 स्त्रैबो ( प्रंयकार )—१००, १९९ । स्वरूपदेवी ( दाहिर की पुत्री )--२== । स्वामिनीवदामा (चत्रप)—१२१,१२३-२४। स्वामिदत्त (गिरिकोट्टूर का राजा)—१३१। स्ताभिरुद्रामा ( महादत्रप )—१२६, १२३-१२४ । स्वामिछ्हसिंह ( महाचत्रप्, स्वामिसत्यसिंह का पुत्र )---१२१-२४। स्वामिस्द्रसेन ( महाचत्रप, स्वामिस्द्रदामा का पुत्र)---१२१-६२२, ६२३-६२४। स्वामि[स्त्र]सेन (दूसरा, महासत्रप, स्वामि-सिंहसेन महाबन्नप का पुत्र)—१२१, १२३-१२४ । स्वामिसत्वसिंह ( महाचत्रप )—१२६, 455 tas स्वामिसिंहसेन ( महास्त्रप, स्वामिस्द्रदामा का दौहित }--१२६,१२३, १२४ । स्वायंसुव ( मतु )—२७३ । स्मिथ (जेनरल )--३२७। स्मिय (देखो विन्सॅट स्मिय)। ₹ हतान ( स्त्रप )—१९४। इनामारा ( चत्रप )—११४ ।

हजाज ( श्ररव सेनापति )---२८४-२८६, रदद, २६१ । हनुमान (रघुवंशी रामचंद्र का सेवक )-₹0€ | हम्मीर (पिंड्हार राजा)---१६०। हम्मीर (रण्यंभोर का चौहान राजा)-२२७-२२८, ३०६ १ हम्सीर (सोड़ा )---२३७। इस्मीरदेव (परमार)---२३०। हम्मीरसिंह (महाराखा, मेवाड् का स्वामी) ---४६, ३०६। हम्मुक (सिंघ का राजा )---२४२। हरजस (विद्वलदास गौद का पुत्र)--२७१। हरदत्त ( डोदवंशी )--२७२, २६५ । हरपाख (परमार)---२३०। हरभम (हरबू, सांखला.)--१३८। हरराज ( सोलंकी )---२६० । हरियदेवी ( गुहिक्तवंशी राजा प्रज्ञट की राणी )---६२ । हरिराज ( चीहान, सम्राट् पृथ्वीराज का भाई )---३०७। हरिश्रंद्र (ब्राह्मया, प्रतिहार )--१४, १६६, १६८, १७१, १८६ ! इरिश्रंद्रवर्मी (सालवे का परसार महा-कुमार )---२२२, २२४, २३४। इरिसिंड ( संवर )---२६७ । हर्मन जैकोबी ( ग्रंथकार )-- १२८। हुष ( श्रीहर्ष, हुर्षवर्द्धन स्त्रीर शीलादित्य. वैसवंशी राजा )—२४, ४४, ८३, १४४-१४६, १४८-१६२, १८०, १मम, २३म, २७३, २७६, ३४५। हर्षदेव ( देखो सीयक प्रमार )।

हलायुध (प्रंथकार)---७४, १६१, २०६। हलीरा (हरीराय, सिंध के राजा दाहिर का पुत्र }—रद्ध । हशाम ( ख़लीफ़ा )---र=६-२६० । हसन (ख़लीफ़ा)---२८२। हसन गंगू ( देखो ज़फ़रख़ां ) । हस्तिवर्मा ( वेंगीं का राजाः)-- १३१ । हारूं ( सेनापति )—२=४-२=४ । हिडिम्बा ( पांडव शीम की भी )--- ११ । हीरोडॉटस ( प्रंथकार )--- ५२ । हुएन्स्संग (चीनी यात्री)—११-१२, ४२, ४८, ५६, ८३, १०६, १२६, 183, 188, 189-184, 148, १४७, १४८, १६०, १६३, १७४-हुमार्यू ( सुग्रल बादशाह )—३११-३११:५ हुविंक्त ( हुक्क, कुशनवंशी राजा )---६०, १२६-१२७ । हुशंगशाह (मालवे का सुखतान)---२१४। हेनरी मिडल्टन ( सर, इंग्लैंड का:पहला क्यापारी )---३३५ । हेमचंदाचार्य (हेमचंद्र; हेमाचार्य; प्रसिद्ध जैन विद्वान् )-- १३, १६४, २१६, २२७, २४०, २४४-२४४, २४७। हैंदरञ्जली ( साहसूर का स्वामी: )---३३६। हैनतराय निवालकर (मरहटी सेना का एक अफ़सर )--- ३२४। हैवेज ( ई. बी., प्रंथकार )---२६। हाकिन्स (कसान, राजदूत )-३३४। हॉग्सन् ( ग्रंथकार )—१२८ । हंसवेग ( राजदूत )--१४७। हंसावली ( दाहिया शालिवाहन की राग्धि) 

# (खं) भौगोलिक

#### स्र

श्रकबराबाद ( देखो श्राग्रा )। अजन्टा (गुफ्रा)--१८, २६। श्रजमेर ( नगर )---२, ४, ४, ७, ८, १२, १३, १४, २०, २२, २३, २८, ३१, ३६, ६४, ७३, १३६, १४३, १७१, १५८, १६६, २१६, २३०, २३३, रेश्वरं, रेश्वं, रहदं, रहवं, रुव्यं, २७३-२७७, ३०४-२०८, ३१३, **३३०, ३३४, ३४३**। श्रजमेर-मेरवाड़ा ( प्रांत )—३, २४, २४। श्रजारी (गांव )-- १६६, २४४। श्रदकः ( नदी )---१७-१८ । भट्र (गांव )—२२७। श्रखाहितवाड़ा (पाटन, नगर )-१६२, १६४, १६०, १६७, २३६, २४२, २४०, २४१, २४३, २६६, २६७, श्रनावाड़ा (गांव)--२४४। श्चनुप ( प्रदेश )—११७ । अन्पगढ़ ( जसवा )— ६। श्रनूपशहर (नगर)--१४२। अपरांत ( देश )-- ११म । श्रक्रगानिस्तान (देश) — ४६-४८, ११०, २६१, २६३, ३०२ । श्रक्षीका ( खंड )—२०४, ३३३-३३४ । श्रमेरिका ( खंड )—३३३ । ष्मयोध्या (नगर)---६०, १३०, २३६ ।

श्ररकाट ( आरकंट, नगर )—६० ३३७। श्ररगांव--३४०। अरव ( देश )--३३, ३४, २८०, २८१, २८३, २८४, २८६, २६३, ३३३, 3841 श्रर्जुन गांव---३४०। श्रर्थूगा ( उत्थूगक, प्राचीन नंगर )-- २१, २०७, २२७, २३१-२३३। श्रर्वेली (पर्वत)---४। श्रर्दुद (देखो ग्रानू)। खन्बेल्माल (देखो भीनमाल )। अलमोड़ा ( ज़िला )---१३२। श्रलवर ( राज्य )—२, ३, ४, ६, ७, २३ २४, २४, २७, ११२, १४६, १४२, १६१,१८४, १८७, २७१, ३१४, 380 **ग्रतसंदनगर (देखो ग्रते**ग्जेरिड्या)। श्रतिपुरा (<sub>.</sub>गांव )—१८७ । घलीगढ़ (टॉक राज्य का एक प्रगना) खलीगढ़ ( शहर )—३४० I श्रते । ज़ेंड्रिया (श्रतसंद नगर, इस्कन्दरिया, नगर ) —१११, २८२, २८३ । श्रवध ( ज़िला )---३, ६०, १३०, १६२, २७३, २७७, ३१६, ३३८, ३३६। श्चवंती (देखो उजीनं )। श्रसई (गांव)—३४०।

अहमदनगर—३१४,३१८,३१६,३२४। अहमदाबाद ( नगर )—८,२४१,२४४, ३३४। अहिच्छत्रपुर (देखो नागौर )।

श्चाकरावंती ( प्रदेश )—११७ । श्राक्सस (वंद्र, नदी )-- ४२, ६१ । भागरा ( श्रकदराबाद, नगर )--३, ८, १०, ११२, २७४-२७७, ३१२, ३२१, ३२३, ३३१, ३४०-३४१ । भाषाटपुर (भाहाद, प्राचीन नगर)-२०=, ३१० । भारविक ( प्रदेश )-- १३२ । श्रादानका (देखो श्रवेली)। श्रानर्त (प्रदेश)---११७, ११८, १८१। आंध्र (देश)—१८१। स्रानंदपुर (नगर)---२१३। श्रादू ( श्रर्<u>ज</u>ुंद, पर्वत )—२, ४, ६, ७, ६, २०, २७, ४१, ४४, ७२,.७६, १६४, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४-१६६, २०२, २०४-२०४, २३६-२३७, २३६, २४०, २४२, २४४, २४७-२४०, २४२-२४४, २७१, ३०८, ३४१ । ३१४, ३२१, ३२६। ष्मामरां ( गांव )---२४१। भारकट ( देखो भरकाट )। म्रारगांव---३३४। ... आरा ( नगर )-- १२४ ।

द्याचींशिया ( प्रदेश )—२११ **।** 

द्यार्थीवर्त ( उत्तरी भारते )—१३२ ।

म्रालोट ( कस्वा )---२४६। श्रासाम (जिन्ना)—१२६, १३२, १४७ । म्रासेर (क़िला)—२७४। द्याहाड़ ( देखो श्राधारपुर )। ष्ट्राहोळे ( गांव )--१५७ । श्चांबरूदा ( गांव )---२७२ । श्रोवला ( गांव )—२७१ । इरावा ( ज़िला )—४, १६० । इपीरस ( प्रदेश )--- १०६ । इलाहाबाद ( श्याग, नगर व ज़िला )---३४, १०४, ११२, १३०, १३४, ३३८, ३३६। इस्कन्दरिया (देखो श्रलेग्जेशिड्या) । इंग्लिस्तान (इंग्लैंड) - ३३४-३६, ३४२, ३४६ । इंद्रपस्य (देखो दिह्वी)। इइ१, ३४२ । ईंडर ( राज्य )—३, २४**८** । ईराक ( प्रदेश )--- २८४ । ईरान (प्रदेश )—३३-३४, ४६, ४८, ६१, १४६, रदर-रद्भ, रद्भ, २६६, 399 l **ऐंदा वाटी ( प्रांत )---१६० ।** ड उचहरा ( उचेरा, राजधानी )-- १६० । उज्जैन ( अवंती, अवंतिका, नगर )--३४, १०७-१०८, १३३, १८४, २०४,

२१२,२१४,२१६, २२०, २२६,

२२६, २४६, २८६, २६४, ३२६।

उड़ीसा (कलिंग देश)—७०, 353, ३३७-३३८ । डिंगियारा (गांव )—९०≈। उत्तरापथ ( प्रदेश )—१३१ । उदयपुर ( नगर, राज्य )---२, ३, ४, ४-६, २१, २३, २≈, `६३, १६१, १८६, २७२, ३१३, ३१४, ३१७, ३३१। उद्यपुर ( ग्वालियर राज्य का नगर )-२०६, २०७, २११, २१२, २१६-२१७, २२६, २२६, २४८ । उदयगिरि (पहाड़ )---७०। उदयगिरि (प्राचीन स्थान, ग्वालियर राज्य) -3381 उदयसागर ( भील )—६। उद्भांड ( उद्भांडपुर, वेहंद, राजधानी ) --- 385-388 [ उमरकोट (नगर)—२३७-२३८, ३११। उमान ( ज़िला )—२८३। उत्थू एक नगर (देखो अर्थूणा)।

ऊ

कर्णी (क्स्बा)—२७३। कन (गांव)—२१६। कना (गांव)—१८२, २६७। कबरबाड़ा (प्रांत)—२४६। कंमटवाड़ा (प्रांत)—२३८। कर्नयंत (देखो गिरनार)।

ए

पुरा (ज़िलां)-१३४। पुरिकेश (पुरशा, प्राचीन स्थान)-१३=। पुरिकेश (राज्य)-१३१। एशिया ( खंड )—३४४ । एशिया माइनर ( प्रदेश )—४८ ।

श्रो

मोरपाड ( प्रांत )—१४०। श्रोसियां ( प्राचीन स्थान )—६, २३७।

ग्रं

श्रंकलेश्वर ( ज़िला )—१७६। श्रंग ( देश )—४१। श्रंभी ( गांव )—११७।

क

कच्छ (कच्छेल, राज्य )—३, ४, ११३, १९७, १३३, २४०, २४२, २६०। कटक (ज़िला)---७०, ३४०। कड़ी (गांव)---२४१, २४०-२४१, २४४। कण्सवा ( प्राचीन स्थान )---२४, १०८। कनखल ( भावू पर एक स्थान )--२४१। क्जैरखेड़ा ( गांव )--३२६ । कन्नीज (नगर)---२, १४, ३३, ६४, To, To, 80, 138, 188, 148, 146-144,101-104,140-141, १८३-१८७, १८६, १६२, २४०, २६३-२६४, २७३, २७६, २६३-२६४, ३०४, ३०७, ३४४। क्त्याकुमारी ( तीर्थ )—३३७ । कपिलवस्तु (नगर)—१३४। कपिला ( नदी )---२२४। कमाऊँ ( ज़िला )—१३२ i कराड़ ( प्रदेश )--३१६। करौली (नगर, राज्य)--२-३, ४, ७, 28, 28, 25, 372-3981

क्कोंटक ( तगर )---३६, १०८१ कर्तृपुर-- १३२ । क्याँट (क्याँटक, देश )—२०४, २०८, २११-२१२,२३१-२३२,३१६-३२०, ३३६। कवेला ( मुसलमानों का तीर्थ )--- २८४। कत्तकत्ता ( नगर )—१६, १३२ ३३४, ३३७। कल्यास ( नगर )—२४० । कर्लिंग (देश)—१६, १०४, १८६, १८३ । कवर्षा (कृरवा )---२६२ । कवालजी ( प्राचीन स्थान )---२२७-२२८। करमीर (कारमीर, राज्य)-४६, ६२, ७२, १०६, १२४-१२६, १४३-184, 140, 148, 718, 787, ३१४, ३१६। काठियावाङ (देश)—१६, १०४, १०७, 111, 112, 114-114, 120, १३३, १४४, १६२, १७३, १८२-१८३, २३६, २४२, २७३। काखोद ( गांव )---= 1 188, 289 [ काबुख ( नदी )—१४३ । कामरूप ( प्रदेश )---१३२ । कामछी ( गांव )---१० । कासां (कामवन, प्राचीन स्थान)—२७, ६५। कायद्रां ( कासहद, नगर )---१३७-१६८, २०६, २४६-२५०, ६०८। कास्ति ( प्राचीन स्थान )—१०४ ।

काळागरा ( गांव )--- २०१ । कार्तिजर ( नगर )—१४८, १८४, २६३-२६४, ३१४ । कार्छिदी (देखो जसुना नदी) । कालीकट ( नगर, बंदरगाह )—३३४। कालीसिंध (सिंधु, नदी )—४, १११। कारी ( बनारस, नगर )---१०४, १२४, १३७, ३०४, ३०७, ३२८। काश्गर ( नगर )---१२४ । काष्ट्रा (काठा, नगर )---२६२ । कासहृद ( देखो कायद्रां ) । क्रासिमबाज़ार ( नगर )---३३७ । काहाऊं ( प्राचीन स्थान )—१३७ । कांकरोली (वैष्णवीं का तीर्थस्थान)---कांगड़ा ( ज़िला )---१६० । कांची ( कांजीवरस् , नगर )—१३१ । कांटेला ( गांव )---२५४ । कांतिपुरी—२६२ । किनसरिया ( सिखहरिया, गांव )—२६८, 290 | किरमान ( नगर )--- २८४। किराडू (गांव)--२०४, २०४, २३६, २४६-२४८, २१० । किशत (देश )--१८१। किशनगढ़ ( कृष्ण्याह, नगर, राज्य )---३, ७-८, ३०४,३१४। कुकुर (कुकरेश्वर, ज़िला)—११७। कुचामग्र ( क्रस्वा )—==, १, २०४। कुद्रपा ( ज़िला )—३४० । कुरु ( देश )---२ । कुरुचेत्र ( तीर्थ )---२६४ ]

कुरेंग ( गांव )—१८६ । . कुर्देखा ( जस्बा )—३३६ । कुलूत (देश)—१८३। कुशीनगर-१३४। क्रस्थलपुर--१३१। कुंतल ( देश )—१८३। कृष्णगढ़ं (देखो किशनगढ़)। कृष्णा ( नदी )—१३१, ३३० । केरत (देश)—१३१, १=३, २०= । केशवराय-पाटख ( गांव )—१ । कैर ( गांव )—२७० ! कैलाश ( पर्वत )---२११ । कोट ( गांव, भरतपुर राज्य )- १६१ । कोट ( गांव, जोधपुर राज्य )--२१६ । कोटा (नगर, राज्य)—३-४, ७, ८, १०, २३-२४, ६००, २०४, २२७, २६३, २७२, ३१४, ३४१ । कोटहरू (कोटडा, गांव)—२४६। कोठूर (गिरिकोस्ट्रर, कोस्ट्रर, क़िला) ---१३१। कोडा ( ज़िला )-- ३३८-३३६। कोरेगांव--३२७। कोलायत ( तीर्थ )- ६ । कोलूखेड़ी (गांव)--२६०। कोल्हापुर (नगर)---३२४-३२६, ३२८,। कोल्हार ( परगना )—३१६। कोसन ( उत्तर कोसल )—१००; २७३। कोसल ( दिल्ला कोसल )-१३०, १३१, | ग़ज़नी ( नगर )-२४२, २७२, २६६० क्वोंडी ( गांव )—२६१ ।

कौराळ ( राज्य )—१३१ । कौशवर्द्धन ( पर्वत )---२६३ । -कोंक्स (देश)—१९८, ११७, २१२, २४७, ३१८, ३३१। कंथकोट (कंथादुर्ग, कंदहत, क़िला)-२४०, २१६ । कंदहार (नगर)---=४, =४, ६६, १४३।

खड़गूरा ( गांव )—२४६ । ख़िंक्षष्ट ( घाटी )—२०७, २३२ । खाहू ( गांव )—१ । खानदेश—१०=, १४०, १७४, २७१, २३० । बानवा (रणस्थव )—३११। लालिमपुर—४१। खीचीदाडा ( ज़िला )—१८६। खुरासान ( देश )—२६१ क्षेतड़ी ( क्रस्त्रा )—= 1 हैराड ( प्रान्त )—१६० । खोकंद ( नगर )—२६१ । स्रोक्स ( गांव )—२४४ । खोजवखेड़ा (गांव )—२४६ । ख़ोतान ( नगर )—१४, १२४ । खंडवा ( नगर )—= । खंभात ( नगर, लाड़ी )--१, २११, ३३४।

२६३, . २६६, . २६८, ३००-३०४, ३०६, ३०८।

गननेर ( गांव )—६ । गढवा ( गांव )--१३७ । गढ़वाज (ज़िला)-१३२। गड़ा ( गांव, भोपाल राज्य )--२६० । गढ़ा ( गांव, जसदग्रराज्य, काठियावाड़ ) -1901 गया ( तीर्थ )—१०४, १०६ । गागरीन (किला)—=, २७२। शाला (गांव)--२४६। गांधार ( देश )--२४, ४३, ६१, १३४, 188, 184, 144 1 गिरनार ( कर्नयंत, पर्वत )---७१, १००, 108, 110, 112, 180, 288. २५४, २६४ । विश्वर ( गांव )--७६। गिरिकोट्ट्र ( क्रिला, देखो कोहर )। पुजरात (देश)—२, ४-४, १३,४६, £8, 68, 900, 999-992, 996-११७, १२६, १३३, १३६, १४३-\$88, \$86-\$8E, \$&E, \$68, 102-104, 169-162, 164-२०१, २०४, २०६-२१२, २१८-२१६, २२१, २२३-२२४, २३२, २६८, २३६, २४०-२४४, २४८-देह्व, देवह, देवह, देवह, देवह, ३१०, ३१४, ३२६, ३४१। गुत्तव्हं (क्रस्वा )—१२७। गुदरसंदा (गांव )—२७३ । गुरुशिखर (शाबू का सर्वोच शिखर) - १। गुर्नेर (देश)—२, ११, ६४, १४७-188, 141, 144, 146-165, 353, 3991 13

. :

गुर्जरत्रा ( गुर्जरत्रामंदल, देश )-- २, ६४, 180, 185,1990, L गुजबर्गा ( नगर )—३१७। गुंदा ( गांव )-- ११६। बोआ ( नगर )---२४३ । गोगास्थान ( नगर )—२२३ । गोठ ( गांव )—१३६, २७० । गोठण ( गांव )--१६० । गोदवाद (ज़िला)—२३१, २४१, २७३। गोदावरी ( नदी )-- १३०-१३१, २६६ । गोधरा ( नगर )---१०, २४२। गोबी ( मरुमूमि )---११ । गोमती (बौद्ध संधाराम )---१६। ग़ोर ( नगर )—३०४। गोरखपुर (नगर )-- १३७, २७१। गोबर्कुंडा ( नगर )---३२०, ३२४। गोहद ( नगर )--३४०, ३४२। गोहिलवाड़ ( ज़िला )—२६७ । गोंडवाना ( ज़िला )---१। गौड़ (बंगाल, देश)—१४१, १४६, १२७, १६६, १८६-१८०, २०४, २७३। गौड़ारी ( गौड़ावारी, ज़िला )---२७७ । गंगधार ( नगर )---१४१-१४२ । गंगा ( नदी )—४४, ६६, १३२, १४२, 1441 गंगाद्वार ( हरिद्वार )-9६६ । गंगानगर-- १ रांजास ( ज़िला )---१३१ । ग्वात्तियर ( नगर, राज्य )---३, ४, ३०, इ६, ७३-७४, १३२, १३४, १३६, 181, 184, 143, 167, 10E-

्रमा, २२६, २६३, २६७-२६म, २६४, ३२म-३२६, ३४०, ३४२।

### घ

घटियाला ( प्राचीन स्थान )—१४, १६६, १७० । घटियाली ( गांव )—२६६ । घाष्रदोर ( देखो ज्याब्रदोर ) । घोघा ( नगर, बंदरगाह )—३३४ । घोटावर्षिका ( घोटासीं, गांव )—१८४ ।

### च

चक्रकोट्य (क्रस्बा)—२६२। चटगांव-- ३३८। चांदवड़ (सातलवाड़ी, क्रस्वा)---२६०। चांपानेर (गढ़)—द्रद्र। घांपानेर (क्स्बा)---२७३। चिकाकोल (ज़िला)-१३१। चिचलदुर्भ ( ज़िला )--१०४। चित्तोड़ (क्रिका)—२, ८-६, ११, २७, ३१, ६४, ६६, ८२, ८८, १०७, वर्व, ११०, ११४, १७१, १६३, २०८, २१३, २२०, २३६, २४२-२४३, २४४-२४८, २६०, ३०६, इ१३, ३१७। चींच (देखो छींछ)। चीन ( देश, राज्य )---१६०, २६१ । चीनीतुर्किस्तान-- ५४। चीलो (गांव)---१ 1 चूरू (क्रस्बा)—१। चूनारगद--३११।

चेदि (देश )—६३, २०८, २११-२१२, २१७, २६७ । चेराई (गांव )—१७१ । चोड (देश )—२०४ । चोता (देश )—२०८ । चौरासी (परगना )—१४० । चंद्रगिरि—३३४ । चंद्रनगर—३३४ । चंद्रगरि—२६२ । चंपापुरी—२६२ । चंबळ (नदी )—४, ३४२ ।

## छ

छतरपुर ( राज्य )—२३६ । छन्दा ( गांव, टोंक राज्य )—३-४ । छापर ( गांव )—६ । छात्तियेर ( कृस्वा )—२६१ । छींछ ( चींच, गांव )—२१२ ।

#### অ

जगदीशपुरी (पुरी, तिथं)—१६, १०४।
जगायपेट (प्राचीन स्थान )—७१।
जबलपुर (नगर )—१०४।
जम्रना (यमुना, कार्बिदी, नदी )—१,
१३८, २६२, २६४, २६६, ६४०।
जयपुर (नगर, राज्य)—२-६, १२,
२३-२४, २७, ३१, ३७, ३६, ६४,
२६-६६, १०४, १०८, १४२, १७३,
२६७-२६६, २७१, ३०४, ३२४,
३३२।
जयसमुद्र (ढेवर, सील)—६।
जसव्या (क्स्वा)—१२०।

जसवंतगढ़ ( नगर )--३।.. जस्सोर ( क्रस्बा )—१३२ । जहाजपुर (क्रिका)--२७२। जितिगरामेश्वर-1०४। वाबोर ( किछा )— ६-१, २०, १८६, २०२, २०४, २४८, २४२-२४३, २७०, ३०६-३०६। खावा ( द्वीप )---१८ । जावर ( गांव )--७ । नावरा ( नगर )-- २५६ । बोगल ( जांगलू, देश )--२, १४, २३८। जिंजी (किला)---३३७। जिरोहा (गांव) -- २६१ । भीतवाद्र (गांव)---२४६ । जुनागढ़ ( नगर, राज्य )—३६, १३७ । ब्निया (गांव )--२७४। नेहूं ( मदी )---४२। वैसवमेर ( नगर, राज्य:)--२-४, ६, ८, २४, ३४, मम, १४४, ३११, ३१३-\$ 18 1 जोधपुर (नगर, राज्य)— १०६, ११, २०, 22-28, 20, 48, 55, 88, 290, 13E, 180-182, 240, 164-१६६, १६८-१६६, १७१, १८८, १६०, २०४, २३म-२३६, २४०, २५६, २६८-२७०, २७३-३७४, २७६-२७७, ३११, ३१३-३११, 248, 282-288 l जोहियावार ( ज़िका )---२६४। जौगक् ( प्राचीन स्थान )— १०४ ।

· 新·

साजरापादन ( नगर, ज्ञावनी )—२५, २७, ६४, २१७ । साजावाड़ ( राज्य)—३-४, ७, २३, २४, ६४, १०८, १४१, २०३। साजावाड़ (ज़िला, काठियावाड़)—२६७। स्ंस्त्रण् (क्रस्वा)—६। संपाह्याघड (सपायथा का घाटा, युद्ध-६थज)—२२७।

Œ.

टिमाणा (गांव)--२४०। टेहरी (गड़वाळ, राज्य)--२३८। टोड़ा (टोड़ा राष्ट्रसिंह, क्रस्वा)--५७, २४६-२६०। टोड़ड़ी (गांव)--२४६-२६०। टोड़ड़ी (गांव)--२-४, ७, २४।

2

उद्घा ( नगर्)---२७४ ।

3

डवाणी (गांव )—२००। डभोई (करवा )—२४४। डभोक (गांव )—१६१। डबाक (देश )—१३२। डही (गांव )—२६०। डीज (करवा )—३२६, ३४१। डीडवाणा (डेंड्वानक, करवा )—८-६, १४७-१४८। ह्रंगरपुर ( नगर, राज्य )—२-४, ७, २४, २८, २०६, २२०, २३०, ३१०, ३१३। हेगाना ( गांव )—६।

हुँदाड ( प्रान्त )—१४१ । डेवर ( देखो जयसमुद्र ) ।

त

तस्त्रीराला ( प्राचीन नंगर )—१३४। संग्रुकोह ( तन्नौर, गांव )--२०४। तबरहिंद ( भटिंडा, नगर )--३०६। तमग्री (त्रवर्गी, ज़िला)—१६८, १७०। 'तराइन ( युद्धचेत्र )--३०६ । तक्षवादा ( क्रस्वा )—२५, २१८, २२०, 1 385 तसई (गांव)--१६१ । सहनगढ़ ( तवनगढ़, क्रिला ) —३०८ । ताम्रलिसि ( तमलुकं, नगर )- १३४। सारागढ़ (क्रिका)—म। ताल (गांव)--२७३। ताशकंद ( नगर )---२६९ । तिछिंगाना (देश)—१। तिब्बत (देश)--१४४, १६१। तुमैन ( तुंबवन, गांव )- १३६। तुरुक (देश)—१८१। तुर्किस्तान ( देश )—१६, १४४, १६१ । तुर्फ्रीन (देश)---२६१ । तोरावाटी ( तंवरावाटी, ज़िला )---२६७ । तंजोर ( नगर )—३३६ । ब्रह्मणी ( हेस्रो तमणी )।

त्रिगर्त (कांगड़ा, देश )—६४। त्रिपुरी (नगरं)—२०८, २१८।

ध

थर्मोपिली (रण्चेत्र)—१। थराद (गांव)—२६१। थाणेश्वर (नगर)—१४६, १४४-१४६। १४८, २३८, २४०, २७३, ३०१, ३०३, ३०६। थालनेरगढ़—२६६।

द

दिविणाप्य (दक्षिण देश)—१३१। द्धिमतिचेत्र ( दाहिम प्रदेश )—११० । दमिश्क (नगर)---२८२, २८८। द्वारिका (तीर्थ)--१२६। दांता (नगर, राज्य)--२०२, २३७-२३८ । दियोदर (गांव)---२६१। दिल्ली ( इंद्रप्रस्थ, देहली, नगर )—म, १० १३, २८, ६०, १०४, १३३, १४४, १७१, १८८, १६८, २२६, २४२, २४४, २६४-२६७, २७२, २६३-२६४, ३०३,३०४, ३०७-३११, ३१४-३१६, ३१६, ३२१, १२४-३२४, ३२६-३३१, ३३४-३३६, इइद्युष्टश, इष्ट्र, इष्ट्री हुबकुंड ( प्राचीन स्थान )-- १८६ । देवालपुर—३१४। देवलेत्र ( देवलेत्र, गांव )---२०० । देवगढ़ ( क्रस्वा )-19 । देवगांव--३४०।

देवागिरी (राज्य )---३४, २४४, ३१७ । द्वेषाटण ( वेरावल, नगर )---२४४ ! देवराहा (गांव )--७४। देवराष्ट्र ( राज्यं )--१३१ । वेवल ( नगर )--- २८३, २८४-२८६ । देवितया (क्स्बा)---२७४। देवास ( दोनीं, राज्य )---४, २३८। देवीकोटा ( नगर )---३३६ । देलग्पुर---२४८। देलवाड़ा (गांव, खाबू पर)—१६६, २४२, २४१, २४३। देववादा ( देवलवादा गांव, काठियावाद ) 1 035---देशयोक ( गांव )— १ । देसूरी ( गांव )—२४८-२४६। दोहद (क्रस्वा ) --- २४६। दौलतपुरा ( गांव )-- १८२। दौषताबाद ( नगर )--३१६। बौसा ( प्राचीन स्थान )---२६८ । ध

भ्रमेक (गांव)—३०८।

भ्रमंग्राव—२६०।

भ्रमंग्राव (स्थान)—२६०।

भ्रमंग्राव (स्थान)—२६०।

भ्रमंग्राव (ज्रिला)—२६६।

भ्रमंग्राव (ज्रिला)—२६६।

भ्रमंग्राव (ज्रिला)—२६६।

भ्रमंग्राव (ज्रिला)—२६६।

भ्रमंग्राव (ज्रिला)—२६६।

नागार्जुनी कोंड (ज्ञस्ता, मद्रास)—

२०६, २०६, २१९-२१३, २१४
नागोर (अहिच्छन्नपुर, माचीन नगर्व स्थान (ज्ञस्ता)—१७१, १८६।

नागोद (राज्य)—१८६, १६०।

भ्रमंग्राव (ज्ञस्ता)—१७१, १८६।

भ्रमंग्राव (ज्ञस्ता)—१८६, २४१।

भ्रमंग्राव (ज्ञस्ता)—२०१, २४१।

धौड़ (गांव )--२८। भौतपुर ( नगर, राज्य )—२-३, ४, ७, १०, २४, २४। भौती (प्राचीन स्थान)-1081 नगर (देखो कर्कोटक नगर)। नगरकोट ( नगर )--३०३ । नगरी ( मध्यमिका, प्राचीन नगर )-- रह 990-999, 9921 नरवरगढ़ ( क़रबा )—२४६ । नरसिंहगढ़ ( राज्य )---४, २३८। नर्मदा (नदी)--१२६, १३१, १३८, ११७-११८, २३२, ३२६। नलकच्छपुर ( नालछा, गांव )---२२६। नवकोटी ( मारवाद, देश )--१६३ । नवसर ( नौसर, गांव )---२०४। नवसारी ( क्रस्वा )-१४१, २४३, २४०। नलगिरी ( नरवर, नगर )--१=७ । नागदा (क्स्बा )-१०। नागदा ( मेवाड़ का प्राचीन स्थान )---२७-२८, ३०८ । नागपुर (नगर)--- ३०, २१६, ३१७। नागरचाळ (ज़िला)--२४६। नागार्जुनी कोंड (क्रस्त्रा, मद्रांस )--७१। नागार्जुनी (गुफ्ता )—१०६। नागोर ( अहिच्छत्रपुर, प्राचीन नगर )--२, ६, २३८, २६३, ३१०, ३२६। नागौद (राज्य)—१८७, १६०। नाडोल ( क्रस्वा )--१७१, १८६, १३४, १६८, २४१-२४२, २४४, २४७, २६६, ३०६।

·नाथद्वारारोड ( रेक्वे स्टेशन )— ह । नाथद्वारा ( कस्बा, वैष्णवों का तीर्थ )— नारलाई ( नाडलाई, नडुलाई, करवा ) नासिक (नगर)---१७, ७०, ११६१ नासिक-न्यंबक (तीर्थ)---२६६। निग्छिबा ( प्राचीन स्थान )---१०४ । निषाद ( देश )-११८ । नीमाड़ (ज़िला)---२६०। नीलि। रिं (पर्वत ) — ४ । नींबाज ( क्रस्बा )-- १८६ । नींबाहेड़ा ( ज़िला )-- ४ । नेपाल (देश, राज्य)--१०४, १२८-१२६ १३२, १५७, १६१। मोहर (कृस्बा)—६ पचपहाड़ (कृस्बा)-१०। पचभद्रा (कृस्वा )---२, ५, ६। पटना ( देखो पाटलीपुत्र ) । पद्मावती (पेहोश्रा, नगर)-- १३२, २६२ । पन्हाला ( गड़ )—३२३-३२४। परबतसर (कस्वा)—१। पर्व-पर्वत (पावागइ, क़िला) -- २२४। पलसाना (गांव)—६। पलाना (गांव)—म। पलायता ( क्रस्वा )--३१४। प्लाशिनी (नदी)—११८। पलासी ( युद्धचेत्र )--३३७-३३८। पाटड़ी ( गांव )---२६७ । प्राटण (श्रणहिलवाड़ा पाटन, बड़ौदा राज्य) पाटगा ( क्रस्वा )---२६७ ।

पाटबीपुत्र ( पटना, प्राचीन वगर )—१८, ६०, ६६-१००, १०७, १३०, १३४-१३४, ३३८। पाटोदी (गांव)- १८८। पाणाहेंड़ा (गांव)---२०७, २१४, २३१ २३२। पातालन् (सिंध)—१११। पानीपत ( रणचेत्र )—३११, ३२६, ं ३२६, ३३९। पारकर ( नगर )---२३८। पारबत्ती ( नदी )—१ । पालकः ( प्राचीन राज्य )—१३१ । पालनपुर (प्रह्लादनपुर)---३, २००, २४३, २६१ । पाली (क्रस्बा)---१, २४८, २७०। पालीघाट ( क़स्बा )—१। पांडिचेरी ( नगर )--३३६। प्राग्ज्योतिष ( राज्य )—१४७ । प्राग्वाद् (देश)—२। पिछोला (भील)—६। पिद्वापुर ( पिष्ठपुर )—१३१ । विपलोदा ( क्रस्बा )---२७३। पिरावा ( ज़िला )—३-४। पिलानी (क़स्वा)—२३। पीपरा ( गांव )-- १। पीपलिया ( क्रस्वा )---२२२। पीपाइ ( क़स्बा )—१। पीसांगग् ( कस्वा )—२३० । पुजटास ( नगर )---१२। पुरी ( देखो जगदीशपुरी )। पुरुषपुर ( पुरुषावर, देखो पेशावर )। ... पुर्तगाल—( राज्य ) ३२३-३३४ ।

पुरकर (तीर्थ)---७१, ११४-११६, १८१, ३०४। पूठोली ( गांव )—६५ । पूना ( नगर )-- ११६, ३१८-३२०, ३२६-३२७, ३३० । पेथापुर ( क्रस्बा )—२६१ । पेशावर (पुरुषावर, पुरुषपुर, नगर)-१०४, १२६, १३४, १४३, २६३-1835 पेह्वा (पेहोस्रा, प्राचीन नगर)- १८२। पैलेस्तान ( देश )---२८२ । पोइक्षा ( क्रस्बा )---२६१ । पोरबंदर ( नगर, राज्य )---२४४ । पंनाब (देश )---३, ४६, ४६, ६६, ११०, ११३, १२४, १२६, १४४-१४५, १४७, १६८, १६०, २६४, ३०३, ३१२, ३१४। प्रसापगढ़ ( नगर, राज्य )---३-४, ७, १८४, २०४, ३१३। प्रश्रुदक (पेहोग्रा, प्राचीन नगर)---२६४ । प्रभासपाटन ( तीर्थ )---२१७। प्रयाग (देखो इलाहावाद)। प्रहलादनपुर (देखो पालनपुर)। फ

**मृतिहाबाद ( युद्धचेत्र )—== ।** फ़्राना (देश)—२६१। फल्टन ( क्रस्वा )---२३८ । फबोदी (कृस्बा )---१, १८१ । फ्रारस (फ्रारिस, ईरान, देश)-४२. १८४। फ्रीरोज़कोह ( नगर )--३०४। फुलेरा ( क्रस्वा )—== ।

फूलिया ( क़स्बा )-- ३ । फूांस ( देश )—३३६-३३७ ।

ब

वक्सर ( युद्धचेत्र )—३३८ । बख़तगढ़ (क्रबा) - २३ म । बग़दाद ( नगर )—२८४, २६१, २६३ । वघेरा (गांव )--२७। बघेख ( गांव )—२४८ । बञ्जेलखंड ( प्रदेश )—११०, २२६। बद्दा दीबद्दा (गांव)---२४१। बढ़ौद्रा ( नगर )—=, १०, १४०, १७६-१७७, २४१ । बड़ौदा (वागड़ की राजधानी)—२८, २१२, २३३ । बदनोर (क्रस्वा)—१८, २६०। बनारस (देखो काशी)। बनास ( बार्णासा, नदी )--४, ११६। बबेरा ( प्राचीन नगर के खंडहर )---3041 बवेरा ( गांव )---३०१ । बयाना (नगर, युद्धक्षेत्र)—१०, ८०, १४१, २६४, ३१२ । बरावर ( गुफ़ा, गया के निकट )-- १०४ । बस्गज़ (देखो भड़ौंच)। बरुड ( देखो भड़ींच )। बद्वान ( ज़िला )—३३८ । वर्ती ( गांव )--१२, २४। वस्रक् ( नगर )--१८, ८४। वसूचिस्तान ( देश )---६६, १३३ । बसीन ( नगर )--३४०। बहरिसद् ( क्रस्वा )-- २८६।

बहावलपुर ( नगर, राज्य )---३, २६४। बाकट्रिया (बलख़, देश)--११०। बाघल ( राज्य )—२३८। बादी ( क़स्वा )---१०। बाड़ोली (प्राचीन स्थान) - २६, २८। १५७, २६०। षावरियाबाद ( ज़िला )---२३७ । बारडोली (कस्वा)--१४०। बारां ( क़्स्बा )---१० । बार्णासा (देखो बनास नदी)। बाळापुर ( ज़िला )--३१६। बालासोर ( नगर )---३३४। बाली (गांव )—२४८, २७०। बालेरा (गांव)---२४१। बालोतरा (कृस्वा )--- ह। वाहदमेर ( प्राचीन स्थान )---१, २३०। बांकीपुर ( नगर )---१ । बांदीकुई ( नगर )--- म । बांसदा ( नगर, राज्य )---२६०-२६१। बांसवादा (नगर, राज्य)—२-४, २१, २४, २८, ११४, २०६, २१२ २१४-२१४, ऱ१८, २२०, २३०, 3331 ब्राह्मसाबाद (नगर)--रम्ह। बिद्धर (कृस्वा )—३२८। बिरवा-हथौरा ( कुस्बा )---२७१ । बिलसड (बिलसंड, क्स्वा)-१३४। बिलारी ( ज़िला )—३४० । बिहार (देश)—६६, १०४, १३०,

१७३, ३१४, ३३७-३३८ ।

विध्यादवी ( वंगल )--१४७ ।

बीकानेर ( नगर, राज्य )-२-४, ६, ५-६, २३-२४, ३७, ४८६, २६४, ३१३-३१४। बीजापुर (क्स्बा, राज्य)-११७, ३११-३२०, ३२४। बीजोत्यां (क्स्बा)—२१६, २३६, २३८। बीस्टंकनपुर--१६०। बीलाड़ा (क्स्बा)—१ । बुख़ारा ( नगर )— = ४, २६१, २६३। बुचकला (गांव)--१८१। बुतंदशहर ( नगर )---२७१-२७२, २६४ बुंदेलखण्ड ( प्रदेश )--१४७, १८७, २३५। बूंदी (नगर, राज्य)—३-४, ७,२४,२६०, इ१३-३१४। बेटमा ( गांव )—२१४। बेरावल ( बंदरगाह )---२४४ । बेरी (गांव )---२३८। बेंगटी ( गांव )---२३८-। बैसवादा ( ज़िला )---१६२ । बोर्नियो ( द्वीप )-- ४ म । बंग (देश)--- ४१, १८१। वंगलोर ( नगर )-३१६। बंगाल (देश)—१६, ७४, ६०, १३३, १३४, १४६, १४८, १७६, २७३, ३०४, ३१४, ३१६, ३३६ ३३५ । वंबई ( नगर )—३, म, १०, १६, ६म, 108, 205, 220, 240, 240, २७१, २८३, २८६, ३३४। बंसखेड़ा (गांव)-१४६। ब्यावर ( नगर )—३३ । . ह्यास ( नहीं )—३४३ ।

महागिरि (क्षरवा, साइसोर राज्य )— ९०४। महापुत्र (नदी)—१३२।

भटनेर ( हुर्ग )—म, ३१०।
भटिंडा ( नगर )—६, २६२, २६४।
महींच ( श्रृगुकच्छ, बस्गज़, नगर )
—४४, ६४, १६२, १४६-१४१,
१७६, १७६, २२४, २म३, २म६।
भद्रेश्वर ( क्रस्वा )—२४६, २४२।
भरतपुर ( नगर, राज्य )—१-३, ७-म,
१०, २४, २७, ६४, ६४, १६२,

भारिया ( कस्वा )—३०० ।
भार्द्र ( गांव )—२४६ ।
भाद्रवा ( गांव ) २६१ ।
भाद्रवा ( गांव ) २६१ ।
भाद्रवा ( कस्वा )—६ ।
भिराश ( कस्वा )—१३६ ।
भिराश ( राग, कस्वा )—१६०, २४६ ।
भीनसाव ( भिर्माल, श्रीमाल, खल्वेल-माल, नगर )—६, ११, २०, ४४, १४०-१४०, १६२-१६४, १४०-१४०, १६२-१६४, १४४-१४६, १४६, १४६, १४०, १४४ ।
भुदेख ( गांव )—२३६ ।

भुदान ( राज्य )—११४ । भूदान ( राज्य )—११४ । भेराघाट ( क्रस्वा )—२१७ । भेजसा (विदिशा, प्राचीन नगर)—१३४, २२६ । भोजपुर ( कस्वा )—२१४। भोपाल ( नगर, राज्य )—१०४, १३४, २१४, २६०। मोमट ( प्रांत )—२४, ६४।

S.

सक ( झावनी )---१। मक़दूनिया (देश)--१०६। मकराणा ( कस्वा )---=-६। मकरान ( प्रदेशं )---२८४-८४ । मकावता (गांव)--११६। मक्षा ( सुसलमानों का तीर्थ )---२८१, २८४, ३००। सगध (देश )---१०, २३, ५१, ६७+ **독특 )** मछ्जीपट्टन ( नगर )—३३४ । मत्स्य (देश )—२, ६४-६४, ६७-६८, 353 I सथवार ( क्रस्वा )---२३८ । सथुरा ( नगर )—२, १०, १२, १३, वद्ग, २४, २७, ४व, ६०, ६४, ७१, ११२-११४, १२४-१२७, १३४, १८४, २६२, २७२, २६४-1335 मदीना ( मुसलमानां का तीर्थ )-- २५१, 500] मद्रास (नगरं)--१६, १०४, १३१, व्वर-द्र्७। सधुकरगढ़---२१६। मध्य प्रदेश--१४८, २६२। मध्य भारत (मालवा)-१४६, १७३, २७३ |

मन्कुंवार (गांव) - १३४ । सर (देश)—२, ११७, १४७, १७०, 150 l मजबार ( प्रांत )-- ३३४। मजय (पर्वत )---२११। सकेटिया ( प्रदेश )---१८। महाकांतार ( देश, जंगल )---१३१। सहानदी-१३०। महाराष्ट्र ( देश )--४२, ४६, ४६, ११०। महावन ( क्रस्बा )--- २, ६४ । महिकांठा ( प्रांत )—४, २३३, २३८, २६१ । महोदपुर---३४२ । महेन्द्राचल ( महेन्द्र पर्वत )---६२, १४४, 1881 महोबा ( नगर )—८७, १८४, २४४ । माइसोर ( राज्य )-१०४, ३३६। माचेदी ( माचादी, गांव )--१४२, इ११। **भारगांव—६**० । माड ( जैसलमेर राज्य )---२-३, १७० । माधोपुर सवाई (जयपुर राज्य)---६-901 मानसरोवर ( तालाब )--६४ । मान्यखेट ( माळखेड, राठोड़ों की प्राचीन राजधानी )---२०७ । मारवाद ( मरुवाद, राज्य )—२, ८, 18-14, 24, 55-52, 118,

मध्यमिका (नगरीं, प्राचीन स्थान)-

२, ११, २४, इद, ११०।

140, 168, 108, 125-128, १६१, १६८, २३८, २४२, २७६, २८६, ३१६, ३४३। मारवाद अंक्शन (स्वारची, रेल्वे स्टेशन) 108=3---मारोठ ( गांव )-- १४८, २६६-२७०, ₹00 } मालव (प्रदेश )---३, १३६, १८९ । मानवा (प्रदेश)—१६, ६१-६२, ८२, ३०७-१०८, ११६-११७, १६२-१३३, १३६, १४४-१४६, १४८; १४४-१४६, १७३-१७६, १७६-140, 148, 180-181, 186, २०४-२०४, २०८-२०६, २१४-२१६, २१⊏-२२२, २२४, २२६ २३२, २३४-२३६, २३८, २४१-२४४, २४७-२४८, २५३-२४४, २६२, २७३, २८६, ३०४, ३१०, ३१४-३२६, ३२म-३३०, ३४५ । मालागी (परगना )--- २, २७०। मावली जंक्शन ( रेल्वे स्टेशन )--- ६ । मास्की (प्राचीन स्थान)-१०४। मांगलोद ( गांव )—१३६, २७० । भांडल (क्स्बा)--२४७ ! मांडलगढ़ ( मंडलकर, दुर्ग, मेवार )- ४, म, २१, २२३, २६०, २७१, 1 205 मांड् ( मंडप दुर्ग, मंडापेका, माखवे 🕏 राजधानी )---२२४, २२७-२२६, २३०, २४६, ३१० । मांघाता ( गांव )---२२६ । मिटिंब ( प्रदेश )-- १८ ।

मिद्नापुर ( ज़िला )- ३३८ । मिसर (देश)--१०४, १०६, २८२, २८४, ३३३। मिहरोली (गाँव)--२६६। भीरत ( प्रान्त ) — ३ १७ । सुकुंद्रा (घाटा )—३४३ । सुंहक ( गांत्र )—२४३ । मुंहावत्र ( गांव )---२७३ । मुद्रागिरि ( मुंगेर, नगर )-१६६, १८६, ३३८। मुंदियाङ् ( गांव )--२३८ । सुधोत (राज्य)—३१८ । मुरत ( देश )—१८३, २१० । मुखतान ( प्रदेश )---२६२, २६६, 1305 मृंहवा ( क्रस्बा )—६ । मेकल (प्रदेश)--१८३। मेड्तारोड ( रेल्वे स्टेशम )---१। सेड्ता शहर ( मेडंतकपुर, जोधपुर राज्य ) ---8, 94≈ t मेद्र्याट ( देखो मेवाङ् ) १ मेदिनीपुर (ज़िला )-- १३५ । मेरठ ( शहर )--१८४, २६४। मेवाद ( मेदशट, प्रदेश )---२, ४-६, द्र, २१, २४-२७, ३६, ३६-४०, ६२, ६४, ८६, ६१, ६८, १०७, | यसुना (नदी, देखो असुना )। 1१०, १८८-१८६, १६६, २०८, यष्टिग्रह (स्थान)--१४७ ह २१७, २२०, २२७, २३०, २३३, २६८, २४१, २४३, २४७, २४८, 🛼 युनान ( प्रदेश )--- १६, ९१० । २४६, २६०, २६७, २७१-२७३, ९६०, ३०४, १०७-३०८, ३१०, विल्रहुर्ग (नगर )---२६३।

1 585 मेवात (प्रदेश)---३१२। महरोली ( गांव )-- १३३। मैनाल ( प्राचीन स्थान )---१८। सँगलगढ़—२६०। मोदेश ( क्स्बा )---२६७ । मोंटगोमरी ( ज़िला )---२६४। संगत्तानक (संगताना गांव)—१४८, 375 मंडए दुर्ग ( देखो मांडू )। संडिपका ( देखो मांहू )। मंडलकर ( देखो मांडलगढ़ )। मंडोवर (मंडोर, मांडव्यपुर, महोबर, मारवाइ की प्राचीन राजधानी )---६, १६४-१६६, १६८, १७२, १७६, १८१, १८६, १६०, 3051 मंदसौर (नगर)---६२, १९७, १३४, १४१-१४२, १४४, १४३-१४४, 1881 मैसूर ( नगर )--- ३६६ । य यारकन्द (प्रदेश )--१२४।

यूरोप ( खंड )--३२३, ३३६।

Ţ

रण ( रोगिस्तान )---२६७, २६६। रख्थंभोर ( रखस्तंभपुर, दुर्ग )—८, २२७-२२८, २६६, २७४, ३०७-308, 3981 रतनगढ़ (रेहंवे स्टेशन, बीकानेर राज्य) 13-ब्सनगढ़ ( जोधपुर राज्य )---२४८ । रतलाम ( नगर, राज्य )—==, १०। रमठ (देश)--१८३। राजगढ़ (क्रिला, श्रलवर राज्य)—१४२। राजगढ़ ( राज्य, मध्य भारत )—२३६, २३८। राजनद ( ठिकाना, अजमेर प्रांत )-२७३। राजन्य ( देखो शूरसेन देश )। राजपुर घाट---३४२ । राजपुताना ( देश )---१, ४६, ४६, ६१, ६२, १४८-१४६, १६१, १६४, १७३-१७४, १७६, १८१, २०४, २३६, २४७, २६३, २६%, २७१-२७३, २८०, २८३, २८६-२६०, २६४, २६६, ३०४, ३०७, ३०६, ३११-३१४, ३१६, ३२२-३२३, ३२८-३३२, ३४१, ३४६। राजशाही (ज़िला)-140। राजससुद्र ( कील )—६। राजोर ( राजोरगढ़, राज्यपुर )--२७, १४६, १४२, १७६, १७८, १८४, 1501 राशीवादा (गांव)—६। राष्ट्रगंज ( देखो शुजावपुर )।

राताकोट (गांव)---२३७। राधनपुर (राज्य)---१७७, २४३। रान ( राख, देखो भिणाय ) । रामधुर ( राज्य )---३६। रामपुरवा ( प्राचीन स्थान )--१०४। रामपुरा ( ज़िला )—३१४। रामसर ( रामासर, अंबासर, अजमेर )-२३०। रामेश्वर ( तीर्थ, ग्वाजियर राज्य )---१। रायगढ़ (शिवाजी की राजधानी)--३२२-३२४। रायचूर ( ज़िला )---१०४। रायपुर ( तहसील )--१२७। रायसिंहनगर (रेल्वे स्टेशन, बीकानेर रांज्य) -- 8 1 रायसेन (मालवा।)--- = । राहतगढ़ ( मालवा )---२२७। रीवां (राज्य )---२६०-२६१ । शींगस ( रेखे स्टेशन )—६। रुम्मिनीदेई ( प्राचीन स्थान )--१०४ । रूपनगर ( ठिकाना )---२४६ । रूपनाथ ( प्राचीन स्थान )--१०४। रूगकोट ( गांव )---२३८। रेवा ( नर्मदा, नदी )---२२४। रेवाकांठा ( एजेंसी )--१४०, २६१। रेवाड़ी (रेल्वे स्टेशन )--- । रोहिंसकूप ( प्राचीन स्थान )---१७०। रंगून ( नगर )--३१६। स्र

जमग़ान (प्रदेश )—२६२ । लसवारी (रंगचेत्र )—३४० । स्ताट ( देश )-- १४८-१४६, 144, १६३-१६४, ९७६, १८२, २०८, 290-299, 280, 280 1 सादनूं ( रेवेवे स्टेशन )—६। लावा ( ठिकाना )---३। कावा ( देखो सरदारगढ़ ) । कास ( सासु, गांव )---२४६। क्ताहोर (नगरें)---६३, =०, =६, २६२, २१४, ३०२-३०४, ३०६, ३०८ । लिस्वन ( नगर, पुर्तगाल की राजधानी ) -- ३३३। ल्याचादा ( राज्य )---२६० । लूंची (सागरमती, नदी )-- १। लूंयाकरनसर (रेलवे स्टेशन, वीकानेर राज्य) -- 51 लूग्री (रेल्वे स्टेशन)-- १। क्रोरिया (घ्ररराज, रधिया; लोरिया नवंदगढ़, मधिया, प्राचीन स्थान)---१०४। लोहावट ( रेल्वे स्टेशन )—१। नोहित्य ( ब्रह्मपुत्र, नदी )---६२, १४४, ११३। वंफा ( सरंदीप, सिंह्बद्वीप, सीलोन )— २८४-२८४, ३३४ । संदन ( इंग्लैंट की राजधानी )- 194, २१४, २४४ ।

व

वरपद्रक ( बड़ोदा, वागड़ की पुरानी राज-धानी )---२१२ । वटणाण्यमंडल ( प्रांत ) --१७० । वड्मगर---२४ :

चढ़वाण ( राज्य )—१६२, १६४, १¤३ । वर्णी ( गांव )-- १७७ । चत्स (देश)---१८१। वरग्रक ( गांव )---२४० । वर्माण (गांव)---२०१। यसभी ( वसभीपुर, चळा, काठियावाइ ) -87, 350, 904-9061 यस ( देश )—२, १६८, १७० । पळा ( देखो वलभी )। धम्बेरा (धम्बेरक, यवेरा, शेखावाटी का प्राचीन नगर )—३०४। वसंतगद ( प्राचीन नगर )-- १६४। २०७, २१०, २२०, २३०-२३३, २३४, २३८-२३६, २४४। वाघली (गांव)—१०८। पामनस्थली ( वंथली, काठियावाद )---२४२, २४४। वांढीवारा ( युद्धचेत्र )---३३७ । व्याञ्चवक्षी ( यद्येल, गांव )---२५२ । विजयगद ( दुर्ग )---१४१, २६४। विदर्भ ( बरार, देश )---१००, १८१। विदिशा ( देखो भेजसा ) । विराट ( वैराट, नगर )---२, १२, २३, 1808,33-73 विध्याचल ( पर्वत )--- ६६, १३२ । वीगोद (गांव, मेवाइ)---म। वीरपुर ( गातोइ गांव, मेवाइ )—२५०। वेरावत (काठियावाड़ )--२४१, २४५। वेहंद ( देखो उद्भांदपुर )। वेंगी (वेश )-- १३१।

वैशाली ( लिच्छिनियों की राजधानी )— १२८, १३४। क्याम्रदोर ( वागीदोरा, प्राचीन स्थान )— २१२।

### ধ

शक ( झीप )-- १३२ । शकस्तान (सीस्तान, ईरान का एक अंश) शाकल (नगर)---६१, १४१। शाकंभरी ( देखो सांभर )। शाहपुरा ( क़स्बा )—३, २४ । शाहबाज़गढ़ी (प्राचीन स्थान )--१०४। शाहाबाद ( ज़िला )--१०४। शिबि ( प्रदेश, मेवाइ )---२, ३८। शिमत्ता---६, २३८। शिव (परगना, मारवाङ् )--- २ ì शुजावपुर (राग्र्गंज)—३२६। शूरसेन ( देश )---२, ६८। शेखावाटी ( शंत )—३, ६, २४, २७, १४८, १७३, २६१। शेनशन (प्रदेश, चीनी तुर्किस्तान)-५५ । शेरगढ़ ( क्रस्वा )---२६३ । श्रावस्ती ( नगर )---१३४, २७३। श्रीगंगानगर (रेल्वे स्टेशन, बीकानेर राज्य) --- 8 1 श्रीनगर (कृस्बा, श्रजमेर प्रांत)—रे७४। श्रीमाल (देखो भीनमाल )। श्रम् ( देश, उत्तरी गुजरात )--११७, 1801

### स

सचीन (राज्य)-१४०। सतपुदा (पहाड़ )-- ४। सत्यपुर (सांचोर, कृस्बा)-२४० । सतक्ज (नदी)--१७३, २६४। सतारा (सितारा, नगर)--३१७, ३१.६, ३२४-३२८। सतासी (गांव)--२७१ ।ः सनोड़ा (गांव)--२६०। सपादलच ( सवालक, सांभर, राज्य )-२, २२३, ३०८। समतद ( देश )--१३२ । समथर ( राज्य, बुंदेंबाखंडः )-- १४७ । समदरदी (रेल्वे स्टेशन) - १ । समरकंद ( नगर )---२६१ । सरदारगढ़ ( लाचा, ठिकानः)--२७२ । सरदारशहर-- १। सर्राहेंद ( देश )---२६२ । सरूपसर ( रेववे स्टेशन )—६। सरंदीप ( देखो लंका ) । सल्ंबर ( ठिकाना, मेवाड़ )—८६ । सवालक ( देखो सपादलच )। सहसराम ( प्राचीन स्थान )--१०४ । साकल ( नगर, पंजाब )—१११ । सागर् (ज़िला, मध्य प्रदेशः)—१३८। सागर (क्रस्बा)--३१७। सागरिंडस् ( सागरद्वीप, कच्छ )—1 १.५% सागरमती ( देखो लूणी )। सादुत्तपुर ( रेल्वे स्टेशन )—१। सावरमती ( नदी )-- ११७-। सामोली (गांव)-- ६४।

```
सारनाथ ( प्राचीन स्थान )-१०४,
     130-1351
 सावर ( ठिकाना )---२६६, २७४ ।
 सांची (प्राचीन स्थान )---१०४, १३४।
 सांचीर ( ज़िला )---२४०, २७० ।
 स्रांभर ( शाकंभरी, ज़िला )---२, ४, ८,
     १७३-१७४, २१२, २१४-२१६,
    २४०, २४३, २६४, २६६, २६४,
     २६६, ३०४, ३०८।
सिजिस्तान ( प्रदेश )---२८४।
सिग्रहडिया (देखो किनसरिया)।
सितारा ( राज्य, देखो सतारा )।
सिद्धपुर ( नगर )--२४०।
सिद्धापुर ( प्राचीन स्थान )---१०४।
सिरपुर--१२७, १३०।
सिरवाणिया ( गांव )-११४।
सिरोही (नगर, राज्य)---२, ४, ७,
    २४, १६३, १८६, २०१, २३६,
    २४८, २७०, ३१०, ३१३-३१४।
सिरोंज ( ज़िला )—३, ४।
सिवा ( सेवा, गांव )-- १४७-१४८ ।
सिवाना ( शांव )---=, २७०, ३०६।
सिंघ (सेंघव, देश)—३, ८६, ६०, ६६,
    930, 990, 924, 984, 94m,
    १६४, १७६, १६१, २३७, २४२,
    २१७, २८०, २८४-२८१, २८६-
    ₹80, ₹88, ₹0₹, ₹0₹ 1
सिंधु ( नदी )—४२-४३, ११, ११७,
    144 |
सिंडु (सिंब, काबीसिंब, नहीं )---१११। सोमनाथ (तीर्थं )---२४२, २६६-३००।
```

```
सिंधुराजपुर ( राज्य )--- २०४।
 सिंधुसौचीर (सिंघ श्रौर उससे मिला
     हुआ सौवीर देश )-- ११७।
 सिंहरू ( द्वीप )---१३२ ।
 सीतामऊ ( राज्य )---१।
 सीरिया ( प्रदेश )--- ६६, १०४, १०६,
     रदर ।
 सीयडोनी ( प्राम )---१८३ ।
 सीरीन ( प्रदेश )---१०६।
 सीलोन ( देखो लंका )।
 सीस्तान ( शकस्तान )--- २११ (
 सुजानगढ़ ( रेख्वे स्टेशेन )-- ६ ।
 सुदर्शन ( तालाव )---११-१००, ११८।
 सुमात्रा ( द्वीप )—१=, ३३४।
 सुरजी ( गांच )--३४० ।
सुराष्ट् (सौराष्ट्र, सोरठ, दक्षिणी काठियावाद्)
     —११, १००, १११, ११७-११८ ।
     १७७, २४०, २४४, २१०।
सुवर्णसिकता ( नदी )--- १ १८ ।
सुहागपुर ( ठिकाना )---२६१।
सुहावक ( राज्य )—२६१।
स्रत ( क्रिका )--१४०, २८६, ३३४।
स्रतगढ़ ( क्स्वा )—६।
स्थ ( राज्य )--२३८।
संठोलाव ( गांव )—३१४।
सेहवान ( नगर )---२८६ ।
सेंघव (सिंघदेश)--१८१, २६० ।
सोनपुर-१३१।
सोपारा ( प्राचीन स्थान )--१०४, ३१८-
    1385
```

सीवीर (देश)—११७।
सोंध (राज्य)—२३३।
सोंध्या (सोंदनी, गांव)—६२, १४३।
सोंधवादा (ज़िला)—१६०।
संगमनेर (तीर्थ)—३२४।
संवलपुर—१३०।
स्वेषी (रेगिस्थान)—४२।
स्वात (प्रदेश)—१३४।

### ह

हडुाला ( गांव )—१८३ ।
हथुंडी ( देखो हस्तिकुंडी ) ।
हतुमानगढ़ ( भटनेर )—६ ।
हरदोईं ( ज़िला )—२७१ ।
हरसोड़ा ( गांव )—२६६ ।
हरसोड़ा ( गांव )—२६६ ।
हरिहरपुर—३३४ ।
हर्षनाथ (प्राचीन पर्वतीय मंदिर, शेखावाटी)
—२७, १७३, १७८, २६४ ।
हल्दीघाटी ( युद्धस्थल )—२६७ ।
हस्तिकुंडी ( हथुंडी, प्राचीन स्थान )—
१६२, २३६ ।
हाथमो ( प्राचीन स्थान )—२७ ।

हाडोती ( प्रांत )--२४, २७२। हारवर्ड ( नगर )--१४। हांसी (ज़िला)---२७२, ३०३, ३०४। हांसोट (गांव)--१७६। हिन्दुकुश ( पर्वत )-- ११०-१११, १२४। हिन्दुस्तान ( भारतवर्ष, देश )-४२, १६, 993, 954, 988, 250, 253-रमर, रमह, रहर-रह४, ३०१-३०३, ३०४, ३०७-३०८, ३१०-३११, ३१३, ३१६-३१७, ३२६, ३३०, ३३३-३३४, ३३६ । हिमालय ( पर्वत )--४, २६, ६२, ६म, हह, १३२, १४४, १४३ । हिरात ( प्रदेश )—३०४। हिसार (ज़िला)—६, २६४। हिन्द (हिन्दुस्तान)--२८४, २६३। हुगली ( ज़िला )—३३४। हैदराबाद ( सिंघ, नगर )—६। हैदराबाद ( दिच्या, निज़ाम राज्य )— २६, ३३६, ३३६। होल ( गांव )---३३०। होशियारपुर ( ज़िला )--३३० । हंगेरिया ( प्रदेश )---१२।